| सेवा         | मन्दिर      |        |
|--------------|-------------|--------|
| दिल्ल        | रो          |        |
|              |             |        |
|              |             |        |
|              |             |        |
| 1.           | ر من الإسما |        |
| ~ <u>£</u> 1 | معت         | -      |
|              |             |        |
|              |             | दिल्ली |

३० नृसिंहपूर्वोत्तरतापनीयोपनिषत्-भाष्याद्येता।

### किथानी सचीपत्रम ।

| ोरसेवामन्दिर 🎘                                         | विश्वामा चूपानम्            | . •         |              |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|
| दिल्ली हूँ                                             |                             | मृल्या      | Įì           |
| X                                                      |                             | ₹.°         | आ∘           |
| ź                                                      |                             | ۰           | Ę            |
| *                                                      | त्यणीतभाष्याभ्यां संबर्ति   | उतः १       | Ę            |
| 7,7,5                                                  |                             | . •         | 8            |
| या है                                                  | ोऽनीव प्रातनः।              | ٠ ٧         | ۰            |
| - ~ & L                                                | भाष्याद्युपता।              | . •         | 38           |
| 2 2 2 3 3                                              | ध्येता।                     | . 3         | ۰            |
| ĝ                                                      | ांकरभाष्योपेता ।            | . ١         | 8            |
| 990,00000000000000000000000000000000000                | वर्षेता।                    | . 9         | •            |
| <ul> <li>मृण्डकापान्षत्-नदाक्राकः</li> </ul>           | मार्ट्यद्यवेता ।            | •           | 90           |
| <ul> <li>कणस्क्रमाधनिषत-सरीक्शिक</li> </ul>            | रभाष्यगाडपादायक॥रकार्       | वृंपेना । २ | 4            |
| • • तेत्रंग्रापनियत-सरीकशाकरः                          | राष्याद्यपता ।              | I           | 8            |
| • • <del>'•ि-निर्माणीचेयत-सं</del> गद्धशास             | रभाष्याद्यपता । .           | 1           | 93           |
| • २ जेन्द्रिरीमापनिषद्धाप्यवानिक                       | <b>म्-</b> म्रथराचायकत नटाः | हम् । २     | 7            |
| • प न्हान्द्राम्योपनिषत-मरीकशाः                        | हम्भाष्यापना ।              | '           | 0            |
| • प्रजन्मजामकोपनिषन-सटीव                               | ञांकरभाष्यापैता । .         | ٠ د         | ۰            |
| १६ बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यव                             | तिकः म-भागत्रयात्मकम्       | । २२        | ۷            |
| ५७ क्षेत्राश्वतगेपनिषत्-भाष्यशे                        | पिकाद्यपता।                 | ۰. ۶        | 8            |
| ० ८ <del>केरणस्यामा</del> -श्रीमदेदेपायनप              | जीतम् । उपपराणम् ।          | ३           | ۰            |
| • ६ रमञ्चयम् सम्बन्धः –श्रीमदारभट                      | चार्यावर्गचतः। वैद्यक्यन्थ  | यः। ३       |              |
| • <del> विद्यास्थितितेतः - विद्यार</del> ण             | यावराचतः सटाकः ।            | 3           |              |
| मरीवरशांकरभा                                           | द्यावताति भागदयात्मका।      | ने। १२      | •            |
| ०० <del>भीतपारं का दिविवास :-</del> वि                 | ग्रारण्यकतः। टाक्गाटपणा     | भ्या साहव   | :14 •        |
| ०० जेल्लास्यामामालावस्तर                               | -भारताताथमानपणावः ।         | •••         | 1 17         |
| ू <del>केलिकामामामालाविस्त</del>                       | r:-श्रामाथवपणातः ।          | 9           |              |
| २ <b>५ सनमंदिता</b> -माधवरूनरीकापै                     | र्गा । भागत्रयात्मका ।      | 1           |              |
| • • <del>• • • • • • • • • • • • • • • • • </del>      | विगचतः।                     |             |              |
| २ ७ <b>तन्द्रमाधवः—श्रा</b> मदवन्द्रभणाः               | 1∶ [ ત્તરો જેન્ ! મેચ જેમે. | 4:1 1       | <b>†</b> 12  |
| <del> </del>                                           | रचितम । प्रथम महीपुरण       | म ।         | Ę 8          |
| २८ ब्रह्मपुराणम्—गार्भाः<br>२९ उपनिषदां समुच्चयः-श्रीन | (रायण शकरानन्दरुवद्गाप      | शसाहतः।     | ६ 9२<br>9 9२ |
| Ct. S. Onint.                                          | INDISTRACTOR !              |             | 1 15         |

| 6 · J                                                          |            |    |
|----------------------------------------------------------------|------------|----|
| <b>प्रम्थनाम</b> ।                                             | मूल्या     | ŢĮ |
|                                                                | ₹0         | आ॰ |
| ३१ वृह्दारण्यकोपनिषन्मिताक्षरा-भीनित्यानन्द्मुनिविरिचता        | 1 3        | 12 |
| ३२ ऐतरेयज्ञासणम्-सायणभाष्यसमेतम् । भागद्यात्मकम् ।             | 90         | 90 |
| ३३ थन्वन्तरीयनिघण्टः-श्रीधन्वन्तरिविरचितः। वैद्यकग्रन्थः       | Ę          | 8  |
| ३४ श्रीमद्भगवद्गीता-गांकरभाष्योपेता ।                          | २          | •  |
| ३४ श्रीमद्भगवद्गीता-सटीकशांकरभाष्यापेता ।                      | Ę          | 8  |
| ३५ संगीतरत्नाकरः-शार्ङ्गदेवकतः सटीका द्विभागः। गानशास्त्रम्।   | 190        | 8  |
| ३६ तैत्तिरीयारण्यकम्-सायणभाष्यसमेतं भागद्वयात्मकम् ।           | 9          | ,  |
| ३७ ते तिरीय बाह्मणम् - सायणभाष्यसमेतं भागत्रयात्मकम् ।         | 38         | c  |
| ३८ ऐतरेयारण्यकम्-सायणभाष्यसहितम् ।                             | 3          | •  |
| <b>३९ संस्काररत्नमाला</b> -गोपीनाथभट्टविरचिना।भागद्वयात्मिका।  | 92         | c  |
| <b>४० संध्याभाष्यसमु</b> च्चयः-खण्डराजश्रीरुष्णपण्डितादिवणीतः। | । २        | ۰  |
| ४१ अभिपुराणम् - महर्षिव्यासप्रणतिम् । महापुराणम्               | ч          | 8  |
| ४२ तेनिरीयसंहिता-सायणभाष्यमभेता । भागनवकात्मिका ।              | 86         | 90 |
| ४३ वैयाकरणसिद्धान्तकारिकाः-भट्टाजीदीक्षितकताः सरीकाः           | 1 •        | 92 |
| ४४ श्रीमद्भगवद्गीता-पैशाचभाष्यसमेता ।                          | 9          | 6  |
| ४५ श्रीमद्भगवद्गीता-मधुसूरनश्रीधरकतटीकीपेता।                   | 4          | 8  |
| ४६ याज्ञवल्क्यस्मृतिः-अपरार्ककतरीकानहिना भागद्वयात्मिका।       | 93         | ۰  |
| ४७ पातअलयोगमूत्राणि-भाष्यवृत्तिभ्यां समेनानि ।                 | 3          | ۰  |
| ४८ स्मृतीनां समुच्चयः-अङ्गिरःपभृतिसप्तविंशतिस्मृत्यात्मकः      | 1 4        | ٠  |
| ४९ वायुपुराणम्-महर्षिञ्यासप्रणीतम् । महापुराणम् ।              | 8          | 92 |
| ५० यतीन्द्रमतदीपिका-श्रीनिवासदासकता । प्रकाशटीकापेता           | 19         | 8  |
| ५१ सर्वदर्शनसंग्रहः-माधवाचार्यमणीतः।                           | ` <b>२</b> | •  |
| <b>५२ श्रीमदृणेशगीता</b> -नीटकण्डकतरीकोपेता ।                  | ર          | ۰  |
| ५३ सत्याषाढश्रीतमूत्रम्-सत्याषाढविरवितं भागदशकात्मकम् ।        | २८         | 4  |
| ५४ मत्स्यपुराणम्-श्रीमदृद्दैपायनमुनिपर्णानम् । महापुराणम् ।    | દ્         |    |
| ५५ पुरुषार्थिचन्तामणि:-आठवरेड्स्युपाह्नविष्णुभट्कतः ।          | 8          | •  |
| ५६ नित्याषोडशिकार्णवः-भास्कररायोजीतटीकासहितः।                  | 3          | 6  |
| ५७ आचारभूषणम्-हिरण्यकेश्याह्निकमोकोपाह्वत्र्यम्बक्कतम् ।       | 8          | Ę  |
| ५८ आचारेन्दुः-माटेइत्युपाह्वत्र्यम्बकविरचितः ।                 | 8          | ·  |
| ५९ श्राद्धमञ्जरी-केळकरोपाह्नवापूभद्दविराचिता ।                 | 3          | ۰  |
| ६० यतिथर्मसंग्रहः-विश्वेश्वरसरस्वतीकृतः।                       | 9          | 12 |

| भन्थनाम ।                                                                                                           | मूल्यम् | []  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
|                                                                                                                     | रू०     | आ॰  |
| ६१ गौतमप्रणीतधर्मसूत्रम्-हरदनकतटीकासंगतम् ।                                                                         | 2       | c   |
| ६२ ईशकेनकठप्रश्रमुण्डमाण्डूक्यानन्दवल्लीभृगूपनिषदः-स                                                                | टीका:२  | c   |
| ६३ छान्दोरयापनिषत्-रङ्गरामानुजविरचितपकाशिकांपता ।                                                                   | 3       | १२  |
| ६४ वृहदारण्यकोपनिषत्-रङ्गरामानुजविरचितप्रकाशिकोपेता                                                                 | 1 3     | 8   |
| ६५ शाङ्कायनबाद्धणम् – ऋग्वदान्तर्गतबाष्कटशासीयम् ।                                                                  | 9       | 8   |
| ६६ काव्यप्रकाशः-उद्धोतयुतपदीपसहितः।                                                                                 | ६       | 8   |
| ६७ ब्रह्मसूत्राणि-दीपिकासमेतानि ।                                                                                   | 8       | c   |
| ६८ वृहद्वस्नमंहिता-नारदपश्चगत्रान्तर्गता ।                                                                          | 3       | 93  |
| ६९ ज्ञानार्णवतन्त्रम्-ईथरपोक्तम् । तन्त्रशास्त्रयन्थः ।                                                             | 9       | 8   |
| ७० स्मृत्यर्थसारः-श्रीधराचार्यविर्राचनः ।                                                                           | 3       | 90  |
| <b>७१ वृहद्योगतरङ्गिणी</b> —त्रिमल्लभद्दविरचिता भागद्वयोषता ।                                                       | 30      | 93  |
| <b>७२ परिभाषेन्दुशेखरः</b> —वैद्यनाथक्रतगदास्यटीकायुतः ।                                                            | 3       | Ę   |
| <b>७३ गायत्रीपुरश्चरणपद्धतिः</b> —श्रीमच्छंकराचार्यीवरचिना ।                                                        | 7       | 6   |
| ७४ द्राह्मायणगृह्यसूत्रवृत्तिः-स्दस्कन्द्रभणीता ।                                                                   | 7       | 9   |
| ७५ ब्रह्मसूत्रभाष्यार्थरत्नमाला-मुबद्धण्यविरचिता ।                                                                  | 8       | 8   |
| <b>७६ ईशकेनकठापनिषदः</b> -दिगम्बरानुबरकृतव्यास्त्यासमताः ।                                                          | 9       | ۰   |
| ७७ <b>वेदान्तसूत्रमुक्तावालिः</b> नत्रसानन्दसरस्वनीविर्याचना ।                                                      | 3       | ६   |
| <b>७८ त्रिस्थलीसेतुः</b> -नागयणभद्दाविग्वितः ।                                                                      | 3       | 35  |
| ७९ छान्दाग्यापनिषत्-मिनाक्षराच्यास्यासमा ।                                                                          | २       | ٥   |
| ८० वाक्यवृत्तिः-श्रीमच्छंकराचार्यकरा मटीकाः                                                                         | ۰       | C   |
| <b>८१ आश्वलायनश्रीतमूत्रम्</b> नारायणकृतवृत्तिसंवतम् ।                                                              | 8       | 93  |
| ८२ ब्रह्मसूत्रवृत्तिः-हरिदीक्षितविग्रचिता ।                                                                         | २       | v   |
| <b>८३ मंक्षेपशारीरकम</b> -व्यास्यासहितं मागद्वयावतम् ।                                                              | 3       | 3   |
| ८४ अद्वेतामादः-अभ्येकरेषाह्यागुर्भवाध्यिषकीतः ।                                                                     | 3       | 9   |
| ८५ ज्योतिर्निबन्धः-ग्रुग्महाहश्रीशिवसावविर्गवतः ।                                                                   | 3       | 3 4 |
| ८६ विधानमाला-श्रीनृशिहमहियर्गवता ।                                                                                  | 8       | 8   |
| তে প্রায়ের বিদ্যাল কিবলৈ ক্রান্ত্র ক্রান্ত্র ক্রান্ত্র বিদ্যালয় ক্রান্ত্র বিদ্যালয় ক্রান্ত্র বিদ্যালয় ক্রান্ত্র | ર્      | 38  |
| <b>८८ निरुक्तम</b> -दुर्गाचार्यक्षतवृत्तिसंगतम्। गायद्वयात्मकम्।                                                    | 44      | 8   |
| ८९ काच्यपकाशः-संकतान्यरीकासभतः।                                                                                     | 3       | 8   |
| <b>९० शाङ्कायनारण्यकम्</b> -सम्बद्धान्तर्गनबाध्करशासीयम्।                                                           | ۰       | 3   |

## आनन्दाश्रमसंस्कृतग्रन्थाविः।

ब्रन्थाङ्गः ९७

# श्रीमज्ञौमिनिप्रणीते भीमांसादर्शने

दशमाध्यायस्य पञ्चमपादमारभ्य द्वादशाध्यायान्तः षष्ठो भागः ।

श्रीकृमारिङभट्टावेर्यमतदुष्टीकारू क्यारूपासाहित ग्रावर्म व्यापेतः ।

सोऽयं पुण्यपत्ततीयमोमांसाविद्यालयाच्यापकपदापिष्ठितैः ' मोमोसाविद्वान् ' पदभाग्भिर्मुक्वपैनैद्यायशास्त्रिष्ठरः णान्तेवाभिषिक्तीथेस्ङ्कीयापिष्रनतसुब्दाशास्त्रिभिः संशोधितष्टिप्पणादिना समळेकुत्युक्तम्

> एतत्युस्तकं बी. ए. इत्युपपद्धारिभिः

## विनायक गणेश आपटे

इत्येतै:

पुण्यारुयपत्तने

श्रीमन् ' महादेव चिमणाजी अ।पटे ' इत्यक्षिधेय-महासामग्रीतष्टापिते

### आनन्दाश्रममुद्रणालये

आयसाक्षरेर्मुद्रयित्वा प्रकशितस् ।

श्चालिवाइनशकाब्दाः १८५६।

विस्ताब्दाः १९३४।

( अस्य सर्वेऽधिकारा राजशासनानुसारेण स्वायतीकृताः ) । सूरवं रूपकचतुष्ट्यम् ( ४ )।

### मीमांसादशैने पञ्चम-षष्ठभागस्थापिकरणानां वर्णानकमसुचीपत्रम् ।

| अधिकरणम्। अ.                                                              | पुटसंखवा ।    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| अग्न्यतिप्राद्ययोर्विकृतावतिदेशाविकरणम् ।                                 | ₹000          |
| अग्न्याचेयप्रभृति पात्राणां घारणनियमाचिकरणम् ।                            | २१८४          |
| <ul><li>भश्याचेये दक्षिणानां विकल्पाविकरणम् ।</li></ul>                   | २२७४          |
| अग्निचयनप्रकरणे श्रुतानां दीक्षाहुतिमन्त्राणां सौमिकदीक्षाहुतिमन्त्रे     | :             |
| समुखयाधिकरणम् ।                                                           | १८७९          |
| भग्निष्टुति श्रुतस्य त्रिवृत्त्वस्य स्तोत्रीयानवकरूपस्य स्तोत्रान्तरगतस्त | ì-            |
| ममात्रवाधकस्वाधिकरणम् ।                                                   | १ <b>९९</b> ६ |
| अग्निष्टुद्यागे स्तोत्रशस्त्रमन्त्राणां प्राकृतानामेवाविकारेण प्रयोगाधि-  |               |
| करणम् ।                                                                   | १९४२          |
| भन्नीषोमीयपशौ पशुपुरोडाशाङ्कास्विष्टकृबागीयस्थामकाले निगमेषु              | i             |
| च निर्गुणस्येवाग्रेरभिवानाधिकरणम् ।                                       | १९३६          |
| अभीषोपीयप्राम्मागर्वातेपदार्थधर्मस्योपांशुत्वस्य तत्तत्वदार्धजन्यावानतः   | [[-           |
| पूर्वप्रयुक्तस्वाविकरणम् ।                                                | १६६२          |
| अञ्जीषोभी वपशोः सांनास्यविकारस्वा विकरणम् ।                               | १६०७          |
| अग्नीबोमीयस्य पद्मोः पयोविकारस्वाधिकरणम् ।                                | १६०८          |
| अशीषोभीये पञ्चावनिज्याशेषेख्रिमिरङ्कोः स्विष्टक्रदागानुष्ठानाधि-          |               |
| करणम् ।                                                                   | २०२६          |
| अप्रीवामीये पद्मी दार्शपूर्णमासिकवर्मातिदेशाविकरणम् ।                     | १५९१          |
| अज्ञीषोभीये पश्ची हृदयाद्यक्तेष्वपि पञ्चावदानाधिकरणम् ।                   | २०५४          |
| अप्तीबोमीये पश्ची हृद्याद्यङ्कानामेव हविष्ट्वाविकरणम् ।                   | २०२१          |
| अप्नै भोसणादेः सक्रदनुधानाधिकरणम् ।                                       | १६६८          |
| अङ्कप्रधानयोर्धमीवरोचे प्रधानस्यैत वर्भानुप्रहाविकरणम् ।                  | २२४८          |
| अङ्गानां प्रवानैः सहैकदेशकालकर्नृकत्याविकरणम् ।                           | ₹₹₹           |
| अञ्चाना प्रवानोपकारह्यैककःयार्थस्वाधिकरणम् ।                              | \$10\$        |
| अङ्गिरसां द्विरात्रे पेडिशिमहणोपसंदाराविकरण्यु ।                          | 1414          |

## [ २ ]

| अविकंरणम् ।                                                           | पुरसंख्या ।   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| अञ्जनाम्यञ्जनाहरे सत्रे समाम्नातेन गौम्मुख्याम्यव्जनादिना             |               |
| प्राक्ततनवनीताम्यव्जनस्य समुख्यादिकरणम् ।                             | १९१८          |
| अतिरात्रे षोडश्चिमहणपतिषेषाधिकरणम् ।                                  | २०११          |
| अथवा-जगत्सामग्रब्दार्थनिर्वचनाविकरणम् ।                               | 1 <b>९९</b> ४ |
| अदोषनिर्घातार्थानां प्रायश्चित्तानां समुचयाधिकरणम् ।                  | <b>२२११</b>   |
| अधिगुप्रैषगतमेघपतिशब्दस्य देवतापरत्वा।धिकरणम् ।                       | १७६०          |
| अधिगुप्रैषगतइयेनशलाकदयपादिशब्दानां काररन्येनोद्धरणप्रकाशक             | वा-           |
| चिकरणम् <b>।</b>                                                      | १७७९          |
| अप्रिगुप्रेषगतोत्तकशब्देन वपाभिधानाधिकरणम् ।                          | १७७८          |
| अध्वरकरुपायां प्रातरादिकाळमेदेनानुष्ठीयमानानां त्रयाणां त्रयाणामं     | ŭ             |
| मेदेनाङ्गानामनुष्ठानाधिकरणम् ।                                        | <b>२१</b> 8२  |
| अध्यध्न्या होतुः पाकृतकृतस्नेडामसानिवृत्त्विकरणम् ।                   | २०२९          |
| अन्ध्याधादावीप कर्मकालीनमन्त्रप्रयोगाधिकरणम् ।                        | २ <b>२</b> ६१ |
| अनुषुद्रमायभीद्वयप्रयनेन संपादिते, आनुष्ठुने तृचे दवावाश्चान्थी       | η <b>ą</b> .  |
| साम्रोगीनाधिकरणम् ।                                                   | १७१८          |
| अनुनिर्वाप्येषु पशुपरोडाशतन्त्रस्यैन प्रसङ्गाधिकरणम् ।                | ₹₹\$          |
| <b>अनुयाज-</b> महापितृवज्ञयोर्थेयजामहहोतृबर्मपर्धुदासाधिकरणम् ।       | २०१६          |
| अभिषेचनीयदश्येययोर्भिन्नतन्त्रताधिकरणम् ।                             | २१६०          |
| <b>अम्युद्येष्टी</b> दक्षिपयसोः प्रणीताचर्मान्नष्ठानाधिकरणम् ।        | १७३३          |
| अम्युद्रेयेष्टौ द्विशृत्याः प्रदेयधर्मानुष्टानःविकरणम् ।              | १७८९          |
| <b>अवभृषेऽप्सु</b> साङ्गयशनानुष्ट नार्वन्तरणम् ।                      | २१४७          |
| अवमृथस्यापूर्वस्वाधिकरणम् ।                                           | 9080          |
| वनमृथे स्विष्टक्रवामीयनिगमादिषु स्विष्टक्रद्गुणकयोरक्रीवरुणयोर्ग      | Ì-            |
| धानाधिकरणम् ।                                                         | १९३५          |
| <b>अवेधेभिन्नतन्त्रताधिकरणम्</b> ।                                    | २∢९४          |
| <ul> <li>भव्यक्तयागेष्द्भिदादिषु सौमिकवर्मातिदेशाविकरणम् ।</li> </ul> | १५९३          |
| अस्थियज्ञस्य जीवद्धिकारिकत्वाधिकरणम् ।                                | ₹<8₹          |
| <b>अस्थियज्ञस्य</b> मृताधिकारिकस्वपक्षे ऋस्वर्धानामनुष्ठानाधिकरणन् ।  | 1686          |
| भस्थियज्ञस्य मृताधिकारित्वपक्षे गुणकामानामननुष्ठानाधिकरणम्            |               |
| भहिंगेयज्ञस्य स्ताधिकारित्वपक्षं जपसंस्कारिक्षांनी छोपांविकरणम्       | 2821 1        |

|                                                                            | पुटसंख्यां । |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| अस्थियज्ञस्य स्ताधिकारिकस्वपक्षे सूक्तवाकान्तर्गतायुरादिफलप्रका-           |              |
| श्चकभागाननुष्ठानाधिकरणम् ।                                                 | १८९०         |
| अस्थियज्ञे मृताधिकारपक्षे होतृकामनयाऽनुष्ठीयमानानां गुणकामा-               |              |
| नामननुष्ठानाधिकरणम् ।                                                      | 3693         |
| अश्वमेधे विद्विताम्यां प्राकाशाम्यां प्राक्ततास्वर्युमागमात्रस्य बाधाधिः   |              |
| करणम् ।                                                                    | १८९७         |
| अश्वमेषेऽश्वविषये वङ्जीयत्ताप्रकाशनार्थे वैशेषिकमन्त्राकरणपर्से            |              |
| त्रयाणां पशूनामर्थे, षडशीतिरेषां व <del>ङ्</del> कय इति समासवचना           |              |
| धिकरणम् ।                                                                  | १७७४         |
| अधमतिप्रहेष्टचां प्रतिपुरोडाशं कषास्त्रभेदाविकरणम् ।                       | २२०७         |
| अष्टरात्रे वत्सत्वगहतवाससोः समुच्चयाधिकरणम् ।                              | <b>२२१</b>   |
| अहर्गणे, उपसन्कालीनसुब्रह्मण्याह्वानस्य तन्त्रताधिकरणम् ।                  | २१७८         |
| अहर्गणे, उपावहरणार्थे वासीन्तरोत्पादनाधिकरणम् ।                            | २०१९         |
| अहर्गणे तत्तदहःसंबधिसोमोपावहरणकाळ ९व वासोन्तरोश्पादना-                     |              |
| विकरणम् ।                                                                  | २०१९         |
| <b>अहर्गणे मुत्याकाळीनमुबद्धाण्याहानस्याऽऽवृत्य</b> विकरणम् ।              | २१७८         |
| भहर्गणे द्वादशाहिकधर्गतिदेशाधिकरणम् ।                                      | १५९४         |
| भहीने शुक्रान्वारम्मादीनामनियतयजनानर्नृकत्वाधिकरणम् ।                      | २३४४         |
| आ.₊                                                                        |              |
| ्भामावैष्णवादौ देवतासामान्यादशीषोमीयादिषमीतिदेशाधिकरणम् ।                  | 1848         |
| आप्रयणादेव षोडशिप्रहणाधिकरणम् ।                                            | 4881         |
| आप्रयणेऽन्दाहार्थस्यानापन्नेऽपि वस्ते पाकाननुष्ठानाधिकरणम् ।               | 1660         |
| . <b>काग्रक</b> णेऽन्वाहार्यस्थानायन्त्रे वासासि पाकाननुष्ठानाधिकरणम् ।    | : १८८०       |
| आग्रयणे, उपदिष्टवासोवस्सद्तिणया प्राकृतान्वाहार्यद्तिणाया                  |              |
| बाघाधिकरणम् ।                                                              | 1€49         |
| आस्रयणे, ऐद्राप्नवैश्वदेवयोर्घाष्ट्राधेच्यानुरोधेन वैश्वदेविकतन्त्रनियमाभा |              |
| वाधिकरणम् ।                                                                | <b>3358</b>  |
| साप्रयणे जघन्यद्यावाप्रथिन्यानुरोधेन मुरूवस्यैन्द्राङ्गादेरपि विरोधा-      |              |
| माने प्रसनसञ्ज्ञाहिनियमाधिकरणम् ।                                          | 2342         |

## [8]

| अधिकरणस् ।                                                           | पुरसंख्या ।  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| भाग्रयणे वासोवत्सयोः प्राकृतान्वाहार्यवर्मानुष्ठानाधिकरणम् ।         | १८७९         |
| भाग्रयणे वासोवत्सयोरभिषारणाननुष्ठानाधिकरणम् ।                        | 1441         |
| भाग्निमारुतादुर्ध्वमनुयाञोस्कर्षेणोस्क्रप्यमाणे सूक्तवाके सवनीयपुरो- |              |
| डाशदेवतावदानामप्युत्कर्षाचिकरणम् ।                                   | 3556         |
| भाग्नेगद्वयस्याऽऽवृत्त्या पदानानुष्ठानाधिकरणम् ।                     | 2111         |
| भाग्नेयाज्यमागस्याऽऽरादुपकारकत्वाधिकरणम् ।                           | १८११         |
| आन्नेयादिप्रधानानामेकदेशकाङकर्तृकत्वाधिकरणम् ।                       | 2122         |
| भाज्येन द्वापं संस्थापयतीति वाक्ये कर्मान्तरविधानाधिकरणम् ।          | १७९६         |
| मातिष्यावर्हिःप्रोक्षणादेरुपसद्ग्रीषोमीययोः प्रसङ्गाधिकरणम् ।        | २२ <b>१(</b> |
| आतिष्याबहिंबोऽसीबोभीयार्थं स्तरणकाले स्तरणमन्त्रावृत्त्याधिकर        | <b>[-</b>    |
| णम् ।                                                                | २२३७         |
| आतिरयाबर्हिष्यप्रीषोमीयदेशे स्तरणार्थं संनद्घाऽऽहियमाणे संनहः        | ना-          |
| हरणमन्त्रयोरनावृत्त्याधिकरणम् ।                                      | २२१८         |
| आधानस्य तन्त्रताधिकरणम् ।                                            | २१६७         |
| आधाने निन्दावादेन विहितसामगानपतिवेधारसामविकस्पाधिकरण                 | ाम् । २०६७   |
| आघारे मन्त्रान्तेन कर्मादिसंनिपाताधिकरणम् ।                          | 2744         |
| . आनुबन्ध्य-बनस्पतियागयोर्निगमेषु विधिगतोस्रावनस्पतिश्चाब्दाम्या     |              |
| मेव द्रव्यदेवतयोरभिधानाधिकरणम् ।                                     | १९३३         |
| आमिक्षायागे पयोयागधर्मातिदेशाधिकरणम् ।                               | १६०८         |
| बारम्मणीयायामारमणीयाया अननुष्ठानाधिकरणम् ।                           | ₹<•₹         |
| ξ.                                                                   |              |
| इडानिगदे यज्ञपतिबाब्दस्यासमेवतार्थकस्य विकृतावनृहाधिकरणस             | 11 1864      |
| <b>ਚ.</b>                                                            |              |
| उक्टयादिकतौ बहुबीहिपदनिर्दिष्टानां वैरूपादिसाम्नां होतुः             | <b>28</b>    |
| एव निवेशाधिकरणम्।                                                    | १९९४         |
| उत्तमप्रयात्रस्य संस्कारकर्मत्वाधिकरणम् ।                            | १८०९         |
| उत्तरयोः स्तोभातिदेशाधिकरणम् ।                                       | १७२७         |
| इत्तरागोदोहाविकरणम् ।                                                | २१२४         |

### [4]

| अविकरणम् ।                                                      | पुटसंख्या । |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| उत्तराशब्देनोत्तराग्रन्थपठितानामेव, ऋचामुपादानाधिकरणम् ।        | १७११        |
| उद्वसानीयस्य सत्रानङ्गत्वाहिलणादानस्य ऋत्विवपरिक्रयार्थत्वावि   | )-          |
| करणम् ।                                                         | १८३९        |
| उपसद्रामपूर्वत्वाधिकरणम् ।                                      | 2084        |
| उपस्तरणाभिवारणाभ्यां सह चतुरवत्तंतपत्त्यविकरणम् ।               | २०७९        |
| उपहच्ये ऋतावीपदेशिकाश्वद्धिणया प्राकृतकृत्स्त्रऋदुद्क्षिणाया बा | -           |
| धाःधिकरणम् ।                                                    | 1900        |
| उपांशुयाजस्य दर्शपूर्णमासतन्त्रगतदेवतान्यतमदेवतानियमाधिकरणम्    | 1:306       |
| उपांशुयाजे-उपस्तरणाभिवारणयोठींपेऽपि हविष ृएव चतुरवत्तसं         |             |
| पत्त्याधिकरणम् ।                                                | २०८१        |
| उपांतुयाने ध्रौवाज्यविघानाधिकरणम् ।                             | २०८७        |
| उपांतुयाने वैकारिपकाविष्णवादिदेवता-पौर्णमासीमात्रकालिकस्वोमः    |             |
| यप्रतिपादनाधिकरणम् ।                                            | २•८८        |
| उभयसामके संसवादिकतौ बृहद्रथंतरयो: पृष्ठस्तोत्र एव समुचित्य      |             |
| निवेशाधिकरणम् ।                                                 | १९९७        |
| ऊ.                                                              | • • •       |
| ऊह्मन्यस्य पौरुषेयत्वाधिकरणम् ।                                 | १७०१        |
| 釆.                                                              |             |
| म्रस्यजुर्मन्त्राणां तानस्वरेण कर्माण प्रयोगाधिकरणम् ।          | १७२४        |
| ऋत्वेये सोमचनसेन कृत्स्त्रऋतुदक्षिणायाः पुरुषान्तरस्य च निवृ    | -           |
| रयधिकरणम्।                                                      | १९०४        |
| ऋतवेये विद्वितसोमचमसदक्षिणया प्राकृतकृतस्त्रऋतुदाक्षिणाया बाधा  | ·           |
| करणम् ।                                                         | १९०३        |
| प्.                                                             |             |
| एककार्याणां विकल्पाधिकरणम् ।                                    | 2796        |
| एकत्रिके ऋतावेकस्या एव ऋचिश्ररम्यासेन त्रिकस्तोमकधूर्गानानु     | -           |
| ष्ठानाधिकरणम् ।                                                 | १९५१        |
| एकत्रिके कती माध्यंदिनपवमानस्तोत्रे, आद्य एव तृचे गानाधि-       |             |
| करणम् ।                                                         | १९४९        |
| एकदेवताकपशगणे वसाहोमस्य तन्त्रत्।विकरणम् ।                      | 5888        |

| अधिकरणम् ।                                                           | षुटसंख्या ।    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| एकपुरोडाशायामपि पौर्णमास्यामुपांश्चयानविधानाधिकरणम् ।                | २०९१           |
| एकस्मिन्कर्माणे भिन्नकार्याणां गुणानां समुखयाधिकरणम् ।               | . 2246         |
| एकस्मिन् प्रयोगे प्रयाजाद्यङ्गस्य सकृदनुष्ठानाधिकरणम् ।              | ₹ १ १ €        |
| एकायीनां करणमन्त्राणां विकल्पाधिकरणम् ।                              | <b>२२</b> १९   |
| ₹.                                                                   |                |
| ऐकाद्शिनेषु पशुषु सवनीयपशुषमातिदेशाधिकरणम् ।                         | १९२२           |
| रेन्द्रवायवस्य मैत्रावरुणादिप्रहायेशया प्रथममनुष्ठानाधिकरणम् ।       | १९७०           |
| देःद्वामादिषु दार्शपूर्णमासिकधर्मातिदेशाधिकरणम् ।                    | १९९१           |
| ऐन्द्राबाईस्पत्ये कर्माणे याज्यानुवाक्यायुगळद्वयस्य विकल्याधि-       |                |
| करणम् ।                                                              | २२७१           |
| क.                                                                   |                |
| कण्वरधंतरेऽविरुद्धानां बृहद्रथंतरधर्माणां समुखयाविकरणम् ।            | १७३६           |
| किपिञ्जन्याधिकरणम् ।                                                 | २१२०           |
| करणमन्त्रेषु मन्त्रान्ते कर्मशारम्भाविकरणम् ।                        | <b>२२१</b> ४   |
| कचिद्विहोमे स्वाहाकारपुनःश्रवणस्यानारम्याधीतस्वाहाकारानुपसंः         |                |
| हारकत्वाधिकरणम् ।                                                    | २०७९           |
| कामसंयोगेऽप्येन्द्रवायवस्य पाठप्राष्ठस्वस्थान एवानुष्ठानाधिकरणम्     | 1 1901         |
| काम्यस्याग्नेराहवनीयस्वाभावाधिकरणम् ।                                | <b>२२८२</b>    |
| काम्यगुणानां विकृतावनतिदेशाधिकरणम् ।                                 | १९९७           |
| काम्याग्रताविषी शुक्रादिग्रहस्यैन्द्रवायवग्रहापेलया पूर्व प्रतिकर्षा | -              |
| धिकरणम् ।                                                            | १९७३           |
| काम्याग्रताविधा शुक्रादिग्रहस्य सर्वादितः प्रतिकर्वाधिकरणम् ।        | १९७२           |
| काम्यानां कर्मणां कामनानुरोधेन पुनः पुनरम्यासाधिकरणम् ।              | <b>२११२</b>    |
| कामेष्टी दानस्यादृष्टार्थस्वाधिकरणम् ।                               | <b>{&lt;88</b> |
| काम्येन भ्राष्ट्राचिम्निना निस्यस्थोरूयाप्नेर्विकाराधिकरणम् ।        | <b>२२</b> ७९   |
| काम्येऽग्नावाघानादिसंस्कारछोपाधिकरणम् ।                              | २२८२           |
| कुष्णल्चराववघातवाघाधिकरणम् ।                                         | १८०१           |
| कृष्णलचरावाग्नेयवर्भातिदेशाधिकरणम् ।                                 | १ <b>६</b> ०२  |
| कुष्णलचराबुपस्तरणा।भेघारणयोञ्जीपा।भेकरणम् ।                          | १८२७           |
| कृष्णक्ष्यरी चतुर्घाकरणादीनामननुष्ठानाधिकरणम् ।                      | \$<38          |

| अभिकरनम् ।                                                           | पुटसंख्या ।  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| कृष्ण <del>श्च</del> री पाकानुष्ठानाचिकरणम् ।                        | <b>१८२७</b>  |
| कृष्णळचरौ मक्षणकर्तन्यताचिकरणम् ।                                    | १८३०         |
| <b>कृष्ण</b> ळचरी ब्रह्मभक्षाणां युगपत्परिहरणीयस्वावि <b>करणम् ।</b> | 1681         |
| कृष्णञ्चरौ युगपदुपहृतानां सर्वेषां भक्षाणां स्वस्वकाले मक्षणाधि      | •            |
| करणम् ।                                                              | १८५४         |
| कृष्णलचरी सर्वमक्षाणां पुरुषान्तरेम्योऽपनीय ब्रह्मणः परिहासि         | i-           |
| करणम् ।                                                              | १८३६         |
| कौण्डगायिनामयने पानहितेऽस्रौ मासासिहोत्रश्रवणानुष्ठानापि-            |              |
| करणम् ।                                                              | २ <b>२२७</b> |
| ख.                                                                   |              |
| खळेवारुवां तक्षणादीनामननुष्ठानाधिकरणम् ।                             | १८६२         |
| खळेवाच्यां पर्यूहणादिसंस्काराणामनुष्ठानाधिकरणम् ।                    | १८६२         |
| खळेवाल्यां यूपाहुतेरननुष्ठानाधिकरणम् ।                               | 1400         |
| ग.                                                                   |              |
| महणवतिकर्षेण सादनस्यापि प्रतिकर्षाधिकरणम् ।                          | १९७४         |
| महणप्रतिकर्षेऽपि प्रदानानपक्षां विकरणम् ।                            | १९७४         |
| गृहमेधीयस्याऽऽज्यभागपुनःश्रवणेनापूर्वत्वपदिपादनाधिकरणम् ।            | २०१३         |
| गृहमेधीये-आज्यभागपुनःश्रवणभ्य पारिसंख्यार्थस्वामिति पञ्चमपर          | ने           |
| स्विष्टकुच्छ्वणमपि स्वसञातः यप्रतिपत्त्वन्तराणां शेषकार्याण          | ri           |
| निवर्तकामिति प्रयोजनप्रातिपादनाःचिकरणम् ।                            | २०४१         |
| गृहमेधीये प्रत्यक्षश्रुतस्विष्टक्रदादेरप्यनुष्ठानाधिकरणम् ।          | २०४०         |
| गवामयनान्तर्गते महात्रते-अपगानान्तरकर्जीमिः पत्नीमिरातिदे-           |              |
| शिकोपगानकर्तृणासृत्विज्ञामबाधाधिकरणम् ।                              | १९१७         |
| गवामयने व्यनीकायाः स्वस्थानाविवृद्धचाऽम्यासाधिकरणम् ।                | १९७८         |
| गवामथने द्वयोर्द्वयोर्ऋचोः प्रमथनेन बद्धासामगाना।धिकरणम् ।           | १७१९         |
| गवामयनेऽहरन्तरव्यवधानेन पृष्ठचाषडहानुस्या मध्वशनादेरप्यापृ           |              |
| त्त्रिवरणम् ।                                                        | २००१         |
| गाईंदलाचनित्र श्रीकिककर्गानुष्ठानाधिकरणम् ।                          | 2999         |
| गावामयनिके पृष्ठचवडहे बृहद्यंतरयोः प्रत्यहमेकैकस्येवानुष्ठाना        |              |
| विकरणम् ।                                                            | १५८८         |
|                                                                      |              |

| अधिकरणम् । पुट                                                     | संख्या ।     |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| गीत्युपायानां भाखामेदेन समाम्नातानां विकल्पाधिकरणम् ।              | १७२१         |
| વ₊                                                                 |              |
| चयनेऽहष्टार्थस्य सर्वेषिधावधातस्यानम्यासाधिकरणम् ।                 | 2114         |
| चयनप्रकरणे पठ्यमानानां वपनार्थानामासूननार्थानां च मन्त्राणां       |              |
| श्रुतसंख्यासंपत्तयेऽनियमेनोपादानाधिकरणम् ।                         | ३९१५         |
| चयने प्रधानानन्तरमेवाग्निविमोकाधिकरणम् ।                           | २१७९         |
| चातुर्मास्येषुअनुयानीयदेवताप्रकाशनार्थे पाक्रतावाहनमन्त्रस्यावि-   |              |
| कारेणैव प्रयोगाविकरणम् ।                                           | १९४३         |
| ज•                                                                 |              |
| जनकप्तरात्रे द्वादशाहिकानां सप्तानामह्नां क्रमेण घर्मातिदेशाधि-    |              |
| करणम् ।                                                            | १६१४         |
| जपस्तुत्याशीरभिधानमत्राणा समुच्चयाविकरणम् ।                        | <b>२२</b> ६९ |
| जपादिमन्त्रेषु मन्त्रसमाम्नायासिद्धस्वरानियमाधिकरणम् ।             | २२६२         |
| जार्तिच्यवाग्वादिनिषेघस्य पयोहोमविध्यर्थवादःवाधिकरणम् ।            | २०६३         |
| ज्योतिष्टोमायङ्गमृतदीलणीयादिविङ्कतावन्वारम्भगीयाया वाघाविक-        |              |
| रगम् ।                                                             | १८०३         |
| ज्योतिष्टोमादौ दक्षिणादानस्य ऋत्भिगानस्यर्थस्याविकरणम् ।           | १८३५         |
| ज्योतिष्टोमादौ विशेषविहित्वस्पादिना सामान्यविहितःहवनीयवाघा-        |              |
| विकरणम् ।                                                          | २०६९         |
| ज्योतिष्टोमेउपरवमन्त्रस्य प्रत्युपरवलननमावृत्त्यविकरणम् ।          | <b>२२</b> १२ |
| ज्योतिष्टोमे कम्ड्यनाङ्गमन्त्रस्य सङ्कल्पयोगाविकरणम् ।             | २३११         |
| ज्योतिष्टोमे त्रयाणां पश्चनामर्थे यूपतन्त्रताविकरणन् ।             | ₹१६८         |
| ज्योतिष्टोमे दक्षिणान्तर्गतगोष्येत द्वादशशतमंख्यानिवेशाधिकः        |              |
| रणम् ।                                                             | 1221         |
| ज्योतिष्टोमे हादश्चरातद्क्षिणाया अध्यादिसमाह्यानुरोधेन विभागाः     |              |
| धिकरणम् ।                                                          | १८९०         |
| ज्योतिष्टोभे द्वादशोत्तरशतमोदक्षिणाया विभज्य दानाधिकरणम् ।         | 144          |
| ज्योतिष्टोमे नैमित्तिकैकादिगोदाक्षणया नित्यप्रयोगीयगोगतद्वादश्चरा- |              |
| तसंख्यामात्रवाचाविकरणम् ।                                          | 1455         |

| अधिकरणम् ।                                                            | रुसंख्या ।            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ज्योतिष्टोमे वासिस सोममानीपावहरणयोरनुष्ठानाधिकरणम् ।                  | २०१९                  |
| ज्योतिष्टोमे सवनीयपुरोबाशादिषु सौमिकपात्रैर्प्रहचमसैर्दार्शिकपा-      |                       |
| त्राणां जुह्वादीना पसङ्कामावाधिकरणम् ।                                | <b>२</b> २ <b>२</b> ५ |
| ज्योतिष्टामे श्रयणार्थेषु पयआदिषु प्रदेयधर्माननुष्ठानाधिकरणम् ।       | १७९१                  |
| ज्योतिष्टोमे स्वप्नार्थमन्त्राणामनावृत्त्यविकरणम् ।                   | <b>२२११</b>           |
| ज्योतिष्टोमे हविर्धानशकटभिन्नशकटान्तरे पशुपुरोडाशादीनां हवि-          |                       |
| र्निर्वापानुष्ठानाधिकरणम् ।                                           | २२२७                  |
| ₹.                                                                    |                       |
| तार्तीयसवानिकपुरोडाशादिषु मेदेन हविष्कृतदाह्वानाभावाधिकरणम्           | । २२४२                |
| तुचे गेयस्य साम्नः प्रत्यृचं परिसमापनाधिकरणम् ।                       | १७०९                  |
| तृतीयसवन एव बोडशियहणाधिकरणम् ।                                        | १९६१                  |
| त्रैशोकसाम्न उत्तराग्रन्थपाठितयोर्नृहत्योरे व गानाधिकरणम् ।           | १७१२                  |
| ञ्यनीकायां प्रथमद्वितीययोगह्नोरैन्द्रवायवाप्रस्वशुक्राप्रस्वयो: पुनः• |                       |
| श्रवणस्यानैमित्तिकत्वार्थताधिकरणम् ।                                  | १९७९                  |
| त्र्यम्बकहोमादिषु-अभिदारणानभिदारणादीनामर्थवादार्थत्वाधिकरणम्          | 1 २०६६                |
| त्यागादौ विधिगतस्यैव देवताशब्दम्योचारणनियमाधिकरणम् ।                  | १९२५                  |
| ₹.                                                                    |                       |
| दर्विहोनशब्दस्य कर्मनामधेयत्वाधिकरणम् ।                               | २६२६                  |
| दर्विहोमश्रब्दस्य गुणविधित्वनिराकरणाधिकरणम् ।                         | २६२७                  |
| द्विहे।मशब्दस्य होमनामधेयत्वाविकर्णम् ।                               | २६२७                  |
| द्विहोमानामपूर्वताधिकरणम् ।                                           | १६२८                  |
| दर्बिहोमशब्दम्य स्मार्तानां वैदिकानां चकर्मणां नामधेयतापि-            |                       |
| करणम् ।                                                               | १६२६                  |
| दर्बिहोमानामपूर्वताधिकरणस् ।                                          | १६२८                  |
| द्रीपूर्णमासचाद्वभीस्यादिषु तत्तद्वचाय्यवयोगानुरोवेनाङ्गानामावृत्त्य- |                       |
| चिकरणम् ।                                                             | २१४०                  |
| दर्भपूर्णमासयोद्धिंबहुपरनी क्ष्ययोगं परनीमन्त्रस्थानुहाधिकरणम् ।      | १७५४                  |
| द्र्ञीपूर्णमासयोरभिश्विष्टऋदेवस्यम्य तृतीयानुवाजस्य शेषसंस्कारा-      |                       |
| र्थावापिकस्विष्टकृद्देवतासंस्कारकतया संनिवस्योपकारकस्वाविकरणम्        | 1 2440                |

### [ १• ]

| अधिकरणम् ।                                                               | पुटसंख्या ।          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| दर्भपूर्णमासयोरन्यारम्भणीयायाः सक्टदनुष्ठानाधिकरणम् ।                    | १६७६                 |
| दर्शपूर्णमासयोरवद्यातमन्त्रस्य सक्तद्रनुष्ठानाधिकरणम् ।                  | २२०८                 |
| दर्शपूर्णमासयोरसोमयाजिनः पुरोडाशद्दयश्रवणस्यानुवादस्वाधि                 |                      |
| करणम् ।                                                                  | २०८२                 |
| द्र्शपूर्णमाप्तविकृतिषु सौर्यादिव्यन्वारम्मणीयानुष्ठानाधिकरणम् ।         | २२४५                 |
| दर्शपूर्णमासादिषु तन्त्रेणाऽऽघारायङ्गानुष्ठानायिकरणम् ।                  | २१२ <b>६</b>         |
| दर्भपूर्णमासादिष्वाग्नेयादीना समुद्धितानामेकस्वर्गफङ्काविकरणम्           | । २०९६               |
| दर्भपूर्णमासार्थोद्धरणकाचेऽप्रिहोत्रार्थोद्धरणाङ्गमन्त्राननुष्ठानाधिकर-  |                      |
| णम् ।                                                                    | १७८४                 |
| दर्श्वपूर्णमासार्थोद्धृतान्निनाशे ज्योतिष्मतीष्टेरननुष्टानाविकरणम् ।     | १७८०                 |
| द्वादशाहे-उत्तमाहवर्ने परनीसेयाजान्तत्वाविकरणम् ।                        | १६७१                 |
| द्वादशाहे—उपसन्काङीनसुबद्धाण्याह्वाने विवृद्धसुत्याहानुपङ्क्षणावि        |                      |
| करणम् ।                                                                  | २२ <i>०</i> <b>२</b> |
| द्वादशाहे दीक्षोपसत्सुरवानां प्रत्येकं द्वादश्वदिनसाध्यत्वाधिकरणम् ।     | २१९०                 |
| द्वादशःहे मुत्याकाछीनाङ्गानामावृत्त्याधिकरणम् ।                          | २२०१                 |
| द्याबाष्ट्रियादी प्रत्यक्षधेन्यादिशब्दोपदिष्टगोद्रव्येण प्राकृताजद्रव्य- |                      |
| स्य वाधाधिकरणम् ।                                                        | 1494                 |
| दीक्षणीयावाङ्गियमाविकरणम् ।                                              | 1684                 |
| द्विपाशिकाया विकृतावेकवचनान्तबहुवचनान्तपाशमन्त्रयोद्धिवचनान              |                      |
| नोहाधिकरणम् ।                                                            | १७४९                 |
| द्भित्राबद्दर्गणेषु द्वादशाहिकदशाहवर्मालामनुष्ठःनाधिकरणम् ।              | 1991                 |
| दृष्टःथीनामवद्यातादिकियाणा प्रयोजननिष्यत्तिपर्यन्तप्रम्यासाधि-           |                      |
| करणम् ।                                                                  | <b>२१</b> १९         |
| देवताष्टितसाहरूयापेशया द्रव्यविदतसाहरूयस्य मलीवस्त्वाधिकर                |                      |
| करणम् ।                                                                  | १ <b>६</b> • १       |
| देशकर्तुविषयेऽनियमाधिकरणम् ।                                             | ₹१८१                 |
| दोषनिर्घातार्थानां प्रायश्चित्तानां विकल्याविकरणम् ।                     |                      |
| य-                                                                       | २२ <b>१</b> ०        |
| धार्मेणःमपूर्वेष्रयुक्तत्वाधिकरणम् ।                                     | 1814                 |
| धर्माणां देवताम्युक्तस्वाभावाधिकरणम् ।                                   | ttre                 |

| अधिकरणम् ।                                                            | टर्सरूया |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| षार्थाग्निनाशे ज्योतिष्मतीष्टेरननुष्ठानाधिकरणम् ।                     | १७८३     |
| न.                                                                    |          |
| नक्षत्रेष्टचादावुपदिष्टैरुपहोमादिभिरातिदेशिकानां नारिष्ठहोमादीनां     |          |
| बाधाभावाविकरणम् ।                                                     | १९०६     |
| नानाबीजेष्टावन्त्यवीजसंबन्धिहविष्क्रदाह्वानकाळ एव वान्त्रिसर्ग-       | •        |
| नियमाधिकरणम् ।                                                        | २१७४     |
| नानाबीजे॰टाववघातमन्त्रस्याऽऽवृत्त्यविकरणम् ।                          | २२०९     |
| नानाजातीयेषु पद्मुषु पाकमेदास्कुम्स्यादीनां मेदाधिकरणम् ।             | 7700     |
| नानाई।नेषु चतुर्थे दिवसे पोडश्चिमहणाधिकरणम् ।                         | १९६७     |
| निकायिनामुत्तरेषु पूर्वनिकाभिधर्मातिदेशाधिकरणम् ।                     | १५९४     |
| नित्यस्योक्त्यस्याम्नोर्नित्यं घारणाभावाचिकरणम् ।                     | २२८३     |
| निवार्यमन्त्रे सवित्रादिपदानामसमवेतार्थानां विकृतावनृहाधिकरणम् ।      | १६८०     |
| निर्भाषमन्त्रे श्रुतस्याग्निशब्दस्य समवेतार्थस्य विक्वतावृहाधिकरणम् । | 1969     |
| निर्वापद्यक्कमन्त्राणामावृत्त्याधिकरणम् ।                             | २२०९     |
| निशियज्ञेऽमाबास्यातन्त्रस्य प्रसङ्गाविकरणम् ।                         | १२४२     |
| नीवारादिसदृशपितिनिधिप्रयोगे त्रीह्यादिमन्त्रस्याविकारेण प्रयोग        |          |
| गाधिकरणम् ।                                                           | १७९६     |
| नैमित्तिके पुनर्।भाने श्रुतद्शिणया सामान्यविहितैकादिद्शिणाया          |          |
| बाधाधिकरणम् ।                                                         | १८७७     |
| q.                                                                    |          |
| पश्चदशरात्रकुण्डपायिनामयनयोः सत्रत्वात्सत्रात्मकद्वादशाहधर्मातिः      |          |
| देशाविकरणम् ।                                                         | १९११     |
| पश्चशारदीये-उसवाक्ये कर्मशेषप्रतिवेषविषानेन प्रतिसंवत्सरं             |          |
| मिल्लानामेवीक्ष्णामानयनाधिकरणम् ।                                     | २१९७     |
| परस्वद्यागे पर्शक्ति प्ररणान्ताङ्गरीतिविधानेन तदुत्तराङ्गप्रतिवेधाधि- |          |
| करणम् ।                                                               | १७९३     |
| परिषौ युषधर्माणामाक्षेपसमानाधिकरणम् ।                                 | १७३२     |
| परिधौ स्वर्धमिवरोधे यपधर्माननष्ठानाधिकरणस् ।                          | २३४९     |

### [१२]

| अधिकरणम् । पुर                                                              | संख्या ।     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| प्रकृतिविकृत्योः समानतन्त्रस्वे वैकृताक्केन प्रकृतेः प्रसिक्कित्वाधि-       |              |
| करणस् ।                                                                     | २२५३         |
| प्रशीताया एव ऋषो वैकृतापूर्वस्तोत्रसाधनत्वाधिकरणम् ।                        | १७२१         |
| ममाणमन्त्रस्य सक्कत्प्रयोगाधिकरणम् ।                                        | ११११         |
| पवमानहविषां त्रयाणामेकतन्त्रत्वाभावाधिकरणम् ।                               | <b>२१९</b> ६ |
| ववमानेरिटव्वग्निहोन्नहरुणीहोपेऽपि निर्वापानुष्टानाधिकरणम् ।                 | १८९९         |
| वनानेष्टिब्बाज्यमागयोर्निर्गुणस्यैव देवतापदस्यामिधानाधिकरणम् ।              | १९३२         |
| पशुकामेष्टी द्धिशृतयोः प्रदेयधर्माननुष्ठानाधिकरणम् ।                        | १७९१         |
| पशुगणेउपयानसाधनानां गुदानां समुच्चयाधिकरणम् ।                               | २२७३         |
| पशुगणेएकवचनान्तमेधपतिशब्दस्योहाधिकरणम् ।                                    | १७६४         |
| < शुर.णे.४ धिगुपैषगतानां संसर्गिद्रव्यवाचकचक्षुरादिषदानामन्हायिकरणः         | म् १७९८      |
| <b>५शुगणेऽधिगुप्रेषगतैकधाशब्दस्य यावत्त्वचमम्यासाधिकरणम्</b> ।              | १७९९         |
| पशुगणेऽधिगुपेषे समम्तवङ्कीयत्ताप्रकाशनार्थं समस्यवचनाधि-                    |              |
| करणम् ।                                                                     | १८६५         |
| पशुगणे परनीसंयाजेषु जाघरीनां विकरपाधिकरणम् ।                                | २२७५         |
| पशुरुषेर्वेकादीशनधर्मातिदेशाधिकरणम् ।                                       | १५९३         |
| <b>पशु</b> धर्मभामानविध्यपक्षे प्राम्मा इत्याघ्रिगुप्रैषस्याविकाराधिकरणम् । | १७९६         |
| पशुपरोडाशयागस्य पशुयागीयदेवतासंस्कारकत्वाधिकरणम् । 🐣                        | 1211         |
| पशुपुरे। हाशे ऽन्यतो ऽलम्योपकाराणामा ज्यमागादीनां कर्तव्यत्याचि             |              |
| करणम् ।                                                                     | <b>२२</b> २२ |
| पशौ प्रतिप्रस्थाञ्जर्भक्षाभावाधिकरणम् ।                                     | २०६२         |
| पद्मी मैत्रावरुणस्थेकभागस्वाधिकरणम् ।                                       | २०३२         |
| पद्मौ मैत्रावरुणस्यापि शेषभक्षप्रतिपादनाधिकरणम् ।                           | २०३१         |
| पश्चर्यानुष्ठितप्रयाजादिभिरेव पशुपुराडाशस्याप्युपकारसिद्धेस्तदर्य ए-        |              |
| थगङ्काननुष्ठानाधिकरणम् ।                                                    | 2319         |
| पश्चादिविकृताबुपदिष्टेरेकादशप्रयाजादिमिरक्केः प्राकृताक्कान्तराबान          |              |
| <b>पश्चिकरणम्</b> ।                                                         | 1489         |

| अधिकरणद् । पुट                                                              | संख्या ।     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| पार्वणहामयोरन्वतरस्यैव तत्तत्समुदायोपकारकस्य दर्शपूर्णमासयोरनु-             |              |
| श्वनाधिकरणम् ।                                                              | 1080         |
| पार्वणहोमयोर्विकृतावनातिदेशाधिकरणम् ।                                       | १७३८         |
| पाशुकचातुर्मास्येषु परिवो   यूपपरिध्युभयधर्माणामविस्द्धानामनुष्ठा-          |              |
| नाधिकरणम् ।                                                                 | २२४९         |
| पाशुकवाग्यमस्य पौरोडाशिकहविष्कृदाह्वानकाळे विसर्गाधिकरणम् ।                 | २१७ <b>९</b> |
| प्राक्तत्रत्रीह्यादिस्थानापन्नेषु नीवारादिषु वीह्यादिषर्माणामूहेनानुष्ठाना- |              |
| धिकरणम् ।                                                                   | १७२९         |
| प्रायणीयनिष्कासस्योदयनीयनिर्वापार्थस्वापिकरणम् ।                            | २१६४         |
| प्रायणीयातिथ्ययोर्नियमेन इंग्विडान्तत्वाधिकरणम् ।                           | २०४२         |
| प्रायणीयातिध्ययोः पूर्वाम्यामेव शंब्विडान्तत्वाधिकरणम् ।                    | २०४ <b>३</b> |
| प्रायणीयेष्टी पर्यासे प्रदेयधर्माननुष्ठानाधिकरणम् ।                         | १७८९         |
| प्रायणीयोदयनीययारैकादश्चिनानां विभज्यानुष्ठानाधिकरणम् ।                     | १९९०         |
| पुरुषार्थदानपाकहोमानां दाक्षितकर्तृकत्वपर्युदासााविकरणम् ।                  | २०१८         |
| ष्ट्रध्यमनीयस्य ऋत्विगन्तरसंपादनेन प्रत्येककर्तृकत्वाधिवरणम् ।              | 1825         |
| ष्ट्रश्चमनीये सत्रिम्योऽस्येषासृत्विक्त्याधिकरणम् ।                         | १८४३         |
| पौण्डरीके प्रत्यहं विभज्य दक्षिणानयनाधिकरणम् ।                              | २०१५         |
| <b>पौण्डर</b> ीकेऽयुताश्वसहस्रयोः सकृद्।नाधिकरणम् ।                         | २०१६         |
| <b>फ.</b>                                                                   |              |
| फछादीनामनातिदेशाधिकरणम् ।                                                   | १९९९         |
| ब.                                                                          |              |
| ब्रह्मसामकाळे प्राजापत्यानां पश्नामाळम्भोत्कर्षमात्रविद्यानाधिकरणम्         | ११९४         |
| बहुदेवत्ये पञ्चावेकवचनान्तमेधपतिशब्दस्य द्विवचनान्तेन विक-                  |              |
| रुपाधिकरणम् ।                                                               | १७९३         |
| बहुवचनान्तपाशमन्त्रस्य विकल्पेन प्रकरण एव निवेशाधिकरणम् ।                   | १७९२         |
| बाह्मणविनियुक्तानां मन्त्राणां विकल्पाधिकरणम् ।                             | २२ <b>६€</b> |
| माद्मणस्येवाऽऽस्थिजयाधिकार।धिकरणम् ।                                        | १२८४         |
| ब्राह्मणोत्पत्तमन्त्राणां भाविकस्वरानियमाधिकरणम् ।                          | २२≰₹         |

### . [ १४ ]

| भाषकरणम् ।                                                                         | पुटसंख्या।   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| बृहतीविष्टारपङ्क्कचोरेव प्रमधनेन संपादिते बाईते तृचे रौरवयोधा-                     |              |
| नयसाम्नोर्गानाधिकरणम् ।                                                            | १७१५         |
| मुहद्रथंतरधर्माणां व्यवस्थया तत्तत्सामगानकाळेऽनुष्ठानाधिकरणम् ।                    | १७३४         |
| मृहद्रधंतरयो: स्वयोन्युत्तराप्रज्ञथनेन संपादितककुभोरेव गानाधिकरण                   | म्।५७१६      |
| बृहद्रधंतरोमयसामके ऋतौ रथंतरादिधर्माणां प्रकृतिवन्धवस्थाधि-                        |              |
| करणम् ।                                                                            | १७३७         |
| <b>बृहस्पतिसवादिविकृतावीपदेशिकैर्घहणैरा</b> तिदेशिकानामैन्द्रवायवादिः              |              |
| ग्रहणानां समु <b>चया</b> धिकरणम् ।                                                 | १९१२         |
| मृहस्पतिसवादौ दाशतकीम्य उत्पन्नगायश्रीणां समानयनाधिकरणम्                           | । १६१८       |
| ч,                                                                                 |              |
| भिन्नदेवताकपशुगणे वसाहोमस्याऽऽवृत्त्यधिकरणम् ।                                     | <b>२१</b> ४५ |
| म्संज्ञकाहे-भौपदेशिकधेनुदाक्षणयाऽऽतिदेशिककृत्स्त्रऋतुद-                            |              |
| क्षिणाया बाधाधिकरणम् ।                                                             | १८९२         |
| म.                                                                                 |              |
| การราชาธุญสามาสถานใจวิสาเดิสามาก                                                   |              |
| मधूदकयोरुपांशुयाजधर्मातिदेशाधिकरणम् ।<br>मनोतामन्त्रस्य वायन्यादिपशावनुहाधिकरणम् । | <b>११</b> ०३ |
|                                                                                    | १९३८         |
| महापितृयज्ञे धानास्ववधातानुष्ठानाधिकरणम् ।                                         | १८६६         |
| महाव्रते ताप्यादिमिः पाकृताहतवाससः समुख्याधिकरणम् ।                                | १९१९         |
| महात्रते स्तोत्रान्तरसाधनीमृतैः श्होकादिसामाभः प्राकृतसाम्नां समु                  | •            |
| च्चयाविकरणम् ।                                                                     | १९२०         |
| मानससंज्ञकस्य प्रहस्य दशमाहाङ्कत्वाधिकरणम् ।                                       | २००३         |
| मृतािषकारपक्षेऽस्थियज्ञ इव, सर्वस्वारेऽपि वाध्यावाध्याविवेकााधि-                   |              |
| करणम् ।                                                                            | 8/51         |
| मौद्गे चरो शक्तवर्हिः स्तरणमन्त्रे हारितपदम्थाने रक्तपदोहाधि-                      |              |
| करणम् ।                                                                            | 1,488        |
| य∙                                                                                 |              |
| यजमानमरणोत्तरमि सर्वस्वारस्य समापनाधिकरणम् ।                                       | १८९३         |
| यज्ञपात्राणां यावज्जीवं धारणानियमाधिकरणम् ।                                        | २१८२         |
| बङ्गायज्ञीवे नित्यमिरापदस्य गिरापद्वाधकत्वाधिकरणम् ।                               | 1888         |

### [ १५]

| अधिकरणम् ।                                                             | बुटर्स <del>क</del> ्षा |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| यज्ञे रथरादिसाम्नां तृचे गानाधिकरणम् ।                                 | १९८४                    |
| याज्यापुरोतुशक्यानुवचनयोः संस्कारकर्मत्वाधिकरणम् ।                     | १९३७                    |
| योनिसाम्न उत्तरावर्णवशेनोत्तरयोर्ऋचोर्गानाधिकरणम् ।                    | १७२५                    |
| युवर्सस्काराणां तन्त्रताधिकरणम् ।                                      | ₹₹\$                    |
| युपेकद्शिन्या युपाहुतेस्तन्त्रताधिकरणम् ।                              | 2189                    |
| ₹.                                                                     |                         |
| राजसूयान्तर्गतानुमस्यादीष्टावन्त्रारम्भणीयाया बाधाधिकरणम् ।            | १८०५                    |
| राजसूरे प्रथक्दांक्षणायुक्तानामाञ्चावैष्णवादीनां मेदेनाङ्गानुष्ठानाविः |                         |
| करणम् ।                                                                | २१९०                    |
| राजसूयोपक्रमे दृतानामेत्र कर्तृणामान्तमुपादानानियमाधिकरणम् ।           | <b>२</b> १९२            |
| ਲ.                                                                     |                         |
| लौकिकयुपस्पर्धे पुरुषार्थतया प्रायश्चित्तविदानाधिकरणम् ।               | 050                     |
| व∙                                                                     |                         |
| वचनेनाङ्गप्रधानयोर्भित्रकालकस्वाधिकरणम् ।                              | ₹१ <b>६६</b>            |
| वनिष्ठ्शऽस्रीयः प्राकृतकृत्स्नेडामङ्गनिवृत्त्यधिकर्णम् ।               | २०३१                    |
| वरुणप्रवासेषु कर्तॄणां तन्त्रनाधिकरणम् ।                               | 2148                    |
| वरुणप्रघासेषु दक्षिणविहारे क्रियमाणमारुत्यर्थे पृथगङ्गानुष्ठानाधिक-    |                         |
| रगम् ।                                                                 | 3186                    |
| वरुणप्रवासेषु दक्षिणविहारे प्रतिप्रस्थात्रा प्रथङ्गन्त्रोच्चारणाधि-    |                         |
| करणम् ।                                                                | २२२९                    |
| बरुणप्रषासेष्यवमृथधर्मककर्यान्तरविधानाधिकरणम् ।                        | २१६२                    |
| वरुणभवासेष्यापराञ्जिकाना परनीसंयाज्ञानामावृत्त्वविकरणम् ।              | २१५४                    |
| वसीर्वारासंज्ञकेषु कर्मसु मन्त्रान्तेन कर्नादिसंनिपाताविकरणम् ।        | <b>२२६</b> ४            |
| बाजपेबादिविक्वती वैकल्पिकानां प्राक्ततानामन्यतमपुनः श्रुती निवम-       |                         |
| विवित्वाधिकरणम् ।                                                      | ₹•8<                    |
| बाजवेबे उविशेष्टः प्राजापत्यैः पशुमिरातिदेशिकानां ऋतुपशूनां समु-       |                         |
| चयाधिकरणम् ।                                                           | 1814                    |
| वाजरेये प्राजापत्यपशुस्वङ्गादिश्रपणार्ये कुम्म्यादीनां तन्त्रताधि-     |                         |
| < करणस्                                                                | <b>२२०५</b>             |

| अधिकरणम् ।                                                             | बुटसंख्या ।          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| बाजवेये माहेन्द्रस्तोत्रोपाकरणसाधनतया विहितरथघोषादिना प्राक्र          | •                    |
| तदर्भमन्त्रयोबीघनिक्षणम् ।                                             | १९१०                 |
| शानपेरे ध्रुतेन यनुर्युक्तस्थनाव्वयोद्धास्यादिमागान्तरस्यानिवृत्त्वावि |                      |
| करणम् ।                                                                | १९०४                 |
| बाजवेबे सर्वसोमोत्तरं प्राजापत्याङ्गप्रचाराविकरणम् ।                   | 216                  |
| वाजिनयागसुरामहयोरैष्टकथर्मातिदेशाधिकरणम् ।                             | १६०५                 |
| बायन्यपञ्चावुपदिष्टश्वेतगुणेन पाकृताजद्रव्यस्थानाधाधिकरणम् ।           | १८६०                 |
| वायन्यपश्ची हिरण्यगर्ममन्त्रस्योत्तराघारे निवेशाधिकरणम् ।              | १८६९                 |
| बावयविनियुक्तेषु प्रोसणादिसंनिवस्थावकारके व्वपूर्वप्रयुक्तत्वाचि-      |                      |
| करणम् ।                                                                | <b>१६</b> 8 <b>१</b> |
| विकृतावि द्विबहुपत्नीकप्रयोगे पत्नीमन्त्रस्थाविकाराविकरणम् ।           | 1099                 |
| विकतानुपदिष्टेर्द्रव्यदेवतादिभिः पाकृतद्रव्यदेवतादीना बावाचि           |                      |
| करणम् ।                                                                | २०५०                 |
| विकृत्सवेकदेशप्रहणे यावत्संस्यमाद्यानामेव प्रहणाधिकरण ।।               | १९४७                 |
| विक्रतिविशेषे केवलं श्र्यमाणैः कौत्सादिसामिः प्राकृतसाम्रा             |                      |
| बाधाधिकरणम् ।                                                          | १९२२                 |
| विकृतिविशेषे प्रगीतयैव ऋचाऽऽहवनीयोपस्थानाधिकरणम् ।                     | १७२२                 |
| विकृतिविशेषे श्रूयमाणैः कौत्सादिसामाभिस्तत्समसंख्यप्राकृतसाम-          |                      |
| बाधाधिकरणम् ।                                                          | १९२२                 |
| विक्रतिविशेषे सामिधनीकार्येऽपोक्षितानामेव मनुलिङ्गानामृचामेका-         |                      |
| दशानां दाशतवीम्यः समानयनाविकरणम् ।                                     | २०१७                 |
| विकृती देवतागुजवाचिपदस्यापि त्यागादी प्रयोगाधिकरणम् ।                  | १९३०                 |
| विकृती लुधार्थकाना प्राकृतानामङ्गाना बाधाधिकरणम् ।                     | १७९९                 |
| विकृती श्रुयमाणेनीदुम्बरत्वेन प्रःकृतलादिरत्वादेर्निवृत्त्विकरणम् ।    | 3098                 |
| विभिन्नदेवताके व्येकमातियेषु च पशुषु कुम्म्यादीनां तन्त्रता-           |                      |
| विकरणम् ।                                                              | २२०९                 |
| विवृद्धस्तोनककदुष् गदिष्टैः सामाभिः पाकृतसाग्नामवाधस्य                 |                      |
| अविवृद्धश्तीमकऋतुव्पदिष्टैः सामामिः प्राकृतसान्नां अध्यस्य             |                      |
| <b>य</b> ं निरूपणाधिकरणम् ।                                            | 1999                 |

### [ 89 ]

| अभिकरणम् ।                                                          | वुटसंख्या ।  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| विवृद्धस्तोमके कती बहिष्यवमाने साम्नामम्यासाधिकरणम् ।               | १९५ <b>६</b> |
| विवृद्धस्तोमके कतौ श्रुतसंख्यासंयत्तये सामान्तरागमाधिकरणम् ।        | १९९३         |
| विवृद्धाविवृद्धस्तोमककतुषु माध्यंदिनार्भवपवमानस्तोत्रयोरेव साम्ना   | i <b>-</b>   |
| मावापोद्धापाधिकरणम् ।                                               | १९२४         |
| विदेशपतिद्वाधिकरणम् ।                                               | 1965         |
| विश्वजिति बाडहिकरयंतरादिसाम्नां मध्ये वैद्धवस्थैव होतुः प्रष्ठस्तो  | मे           |
| निवेशाधिकरणम् ।                                                     | १९९३         |
| विषुवत्संज्ञिकायां विक्वतावाग्रयणाग्रताया निवेशाधिकरगम् ।           | १९६८         |
| बीक्षणे स्वर्हक्पद्पाठकाळाविघानाधिकरणम् ।                           | १९८९         |
| न्यूदात्मकद्वादशाहे मन्त्राणामेव छन्दोन्यतिक्रमाधिकरणम् ।           | १९८२         |
| व्युद्धः समुद्धविकारस्वाधिकरणम् ।                                   | १९७६         |
| वेदिपोक्षणाङ्कनन्त्रस्य सकुत्त्रयोगाधिकरणम् ।                       | २२१०         |
| वैकश्चिकमध्वश्चनघृताशनयोर्भवामयने वडहान्तेऽनुष्ठानाधिकरणम्          | १९९९         |
| वैमृघादिषु साष्ठद्रवर्षुमःश्रवणस्यानारम्याधीतसाष्ठद्रयोपसंहाराष्ट्र | i-           |
| त्वाधिकरणम् ।                                                       | २०७४         |
| वैश्वदेवीयदेवतावग्हनकाके विष्णोरुहक्रमस्याऽऽवाहनाननुष्ठानाधि        | ì-           |
| करणम् ।                                                             | १८०२         |
| वैश्वानरेष्टी द्वेष्यसंप्रदानकदानस्यादष्टार्थत्वाधिकरणम् ।          | 1682         |
| वैश्वयस्तोमे पृष्ठस्तोत्रसाधनतया विहितस्य कण्वरयंतरस्य स्वयोन्यु    | ŀ            |
| त्तरयोगीनाधिकरणम् ।                                                 | १९४१         |
| वैद्वयस्तोमे प्रष्ठस्तोत्रसाधनतया विद्वितस्य कण्वर्यंतरस्य स्वयो    | <b>ब</b> ी   |
| गाना।धिकरणस् ।                                                      | १९४०         |
| <b>4.</b>                                                           |              |
| श्रतोक्यादिसंस्थागणेषु द्वादशाहिकवर्गातिदेशाधिकरणम् ।               | १६१€         |
| शतोक्ष्यादी ज्योतिष्टोमिकोक्ष्यादिस्तोत्रानुष्ठानाधिकरणम् ।         | १६१७         |
| शामित्रामी पशुपुरोडाश्रथणाननुष्ठानाधिकरणम् ।                        | २२२€         |
| श्रुतिविनियुक्तपोक्षणादिधर्माणामपूर्वप्रयुक्तत्वाधिकरणम् ।          | 1440         |
| 3                                                                   |              |

## [ 86 ]

| अधिकारणम् ।                                                      | बुटसंख्या ।  |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| शेषभंसाणां शेषप्रतिपचयर्याधिकरणम् ।                              | १८१७         |
| ષ.                                                               |              |
| षट्त्रिशद्रः त्रे षष्टहधर्मातिदेशाधिकरणम् ।                      | 1614         |
| षडश्चावृत्ती सर्वषडहान्ते मध्वश्चनादेः सक्चदेवानुष्ठानाविकरणम् । | ₹•••         |
| <b>षोढिशि</b> नो उवीतिष्टोमाङ्गस्वाधिकरणम् ।                     | १९५८         |
| षोडशिनः सस्तुतशक्ताधिकरणम् ।                                     | <b>१९६३</b>  |
| षोडस्युत्तर इत्यस्य वैखानसविध्यर्थवाद्त्वाधिकरणम् ।              | 1988         |
| ₩.                                                               |              |
| सत्रस्य बहुकर्तृकत्वाधिकरणम् ।                                   | 3000         |
| सत्रात्मकद्वादशाहेऽपि सन्निभिर्मधुमक्षणकर्तव्यताधिकरणम् ।        | २००२         |
| सत्राहीनयोरनेकथजनानसम्बाये शुकान्वारम्मादीनामेकयजनान-            |              |
| कर्तृकत्शाधिकरणम् ।                                              | २२८४         |
| सत्राहीनयोर्छक्षणाधिकरणम् ।                                      | २०१२         |
| संत्राहीनयोः सत्राहीनोमयात्मकद्वादशाहधर्माणां व्यवस्थयाऽतिदेशा   | -            |
| विकरणम् ।                                                        | १६०९         |
| सत्रे, अदृष्टार्थयो ऋदुयाज्यावरणहिरण्यदानयोरनुष्ठानाधिकरणम् ।    | 1499         |
| सन्ने परिक्रशननुष्ठाना।विकरणम् ।                                 | १८३८         |
| सत्रे यजनानसंस्काराणां सर्वार्थत्वाधिकरणम् ।                     | <b>२२८</b> ४ |
| सत्रे यजनानानामेव ऋत्विक्त्वाधिकरणम् ।                           | २००९         |
| सत्रे वरणाननुष्ठानाधिकरणम्                                       | १८३८         |
| सत्रे शुक्रान्वारम्भादौ नियोगतो गृहपतिकर्तृकत्वाधिकरणम् ।        | २२८४         |
| सष्ठदशशरावे चरौ मुब्टिछोवेन चदुःसंख्यानुप्रहाविकरणम् ।           | 1698         |
| समानच्छन्यस्कास्वेव तिसृषु ऋक्षु गानाधिकरणम् ।                   | १७१०         |
| समिदादिपदानां नामधेयत्वेन प्रयाजानामारादुपकारकत्वाधि-            |              |
| करणम् ।                                                          | १७४१         |
| समुधितानामङ्गानां प्रवानोपकारकत्वाधिकरणम् ।                      | २१०८         |
| समानसंख्येषु प्रथानेषु धर्मविरोधे प्रथमपठितस्यैव धर्मानुष्रहा    |              |
| विकरणम् ।                                                        | 2780         |

| <b>阿拉斯</b> 英項其 1                                                   | पुरसंख्या ।          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| स्वनीयपशौ पशुपुरोडाञ्चकर्तव्यत्वाधिकरणम् ।                         | 1888                 |
| सवनीयपुरोदाशेषु पाशुकतन्त्रस्यैव प्रसङ्काधिकरणम् ।                 | 2790                 |
| ६वनीयपुरोडाशेषु हविष्कृदाह्वानाभावाचिकरणम् ।                       | 3.98.9               |
| सवनीयादिपशुष्वज्ञीषोगीसधर्मातिदेशाधिकरणम् ।                        | 1997                 |
| सर्वस्थारे जीवद्शायां क्रियमाणपायणीयादी सुक्तवाकान्तर्गतायुर       | <b> -</b>            |
| शासनादेरनुष्ठानाधिकरणम् ।                                          | 1<98                 |
| सहानुष्ठीयमानेषु प्रधानेषु धर्मविरोधे मूयसां स्वधर्मानुष्ठानाधिकरण | म् । २२४६            |
| स्वरुतन्त्रताधिकरणम् ।                                             | २१७०                 |
| सायरके खरेवास्यां पाकृतसादिरस्वनियमस्य, चित्रेष्टी तण्डुले         | ¶.                   |
| पाकृतब्रीहियवान्यतरनियमस्य चामावाधिकरणम् ।                         | ₹<₹∘                 |
| साधरके सोमकवार्थ विहितेन त्रैवार्षिकेण पुंगवेन प्राकृतसर्वक्रयह    |                      |
| <b>ब्यनाधाधिकरणम्</b> ।                                            | १८९ <b>६</b>         |
| साधरके स्थाव्याहुतेरननुष्ठानाधिकरणम् ।                             | १८०७                 |
| साददयविशेषेण नियतप्रकृतितो धर्मातिदेशाधिकरणम् ।                    | 1968                 |
| सामादिशब्दानां गीतिवाचित्वाधिकरणम् ।                               | 1000                 |
| सामिधेन्यां त्रिरम्यासस्य प्रथमोत्तमस्थानधर्मत्वाधिकरणम् ।         | 14<8                 |
| साम्नामृक्संस्कारकमेत्वेन प्राधान्याधिकरणम् ।                      | १७०२                 |
| सामिधेनीवितृद्धौ प्रथमोत्तमे त्रिरम्यस्याविशव्टानामागमेन संख्या    |                      |
| पूरणाविकरणम् ।                                                     | १९५६                 |
| सारस्वत्यां मेष्यामधिगुपैषस्य प्रवृत्त्यभावःचिकरणम् ।              | 1891                 |
| मुब्रक्षण्यानिगदे हरिवदादिगुणवाचकपदानामन्हाधिकरणम् ।               | 1844                 |
| मुक्तवाके श्रूयमाणस्य यजमानपदस्य विकृतावृहाधिकरणम् ।               | <b>१९८७</b>          |
| सोमकबद्रव्याणां समुचयाधिकरणम् ।                                    | <b>२२</b> ७ <b>२</b> |
| सोमाङ्कदक्षिणीयादिष्वन्वाहार्यदक्षिणाया अननुष्ठानाधिकरणम् ।        | <b>२२१</b> ४         |
| सोमाङ्केष्टिपथादिषु दार्श्विकहोतृवरणानुष्ठानाचिकरणम् ।             | १२३४                 |
| सोमाङ्गेष्टिपश्चादिषु दाश्चिकाग्यन्वाथानपसङ्गस्याऽऽक्षेपसमाथाना    | •                    |
| चिकरणम्                                                            | 444.                 |

| आधिकरणस् ।                                                          | बुटसंख्या ।  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| सोमाक्केष्टिपश्चादिषु परनीसंनहनानुष्ठानाविकरणम् ।                   | ***          |
| सोमाङ्गेष्टिपश्चादेषु शेषभक्षानुष्ठानाधिकरणम् ।                     | २२१३         |
| सोमाङ्केष्टिपश्वादिषु सीमिकवेद्या दार्श्विकवेदेः प्रसङ्खाचिकरणम् ।  | 9278         |
| सोमाक्कपायणीशादिषु सौमिकेन पयोत्रतेनाऽऽतिदेशिकस्याऽऽर               |              |
| ण्याशनस्य प्रसङ्गाविकरणम् ।                                         | 9933         |
| सोमारौद्रशरो-उपादिष्टैः शरैरातिदेशिकानां कुशानां वाषाधिकर           |              |
| णम् ।                                                               | १९०९         |
| सोमे, आज्यभागप्रतिषेत्रस्य नित्यानुवादत्वेन पश्चावाज्यभागप्रतिषे    |              |
| घार्थवादार्थत्वाधिकरणम् ।                                           | २०६१         |
| सोमे, ऐष्टिकधर्मानतिदेशाधिकरणम् ।                                   | 1966         |
| सोमे दक्षिणीयादिषु दार्शिकाग्निसमिन्धनाभावाधिकरणम् ।                | <b>२</b> २२९ |
| सोमे पायणीयादिषु दार्शिकवताननुष्ठानाविकरणम् ।                       | २२३०         |
| स्तोभानां उक्षणाधिकरणम् ।                                           | १७२८         |
| सोमारौद्रादियांगे श्रूथमाणै: शुक्रादिगुणाविशिष्टत्रीहिमि: प्राक्टतय | -            |
| वानां निवृत्त्यविकरणम् ।                                            | २०५२         |
| सौमिकचातुर्मास्येषु प्राकृतासादननियोजनानुवादेन विहिताभ्यामु         |              |
| त्करपरिधिम्यां प्राकृतयोवेंदियुपयोर्वाधाधिकरणम् ।                   | १८७३         |
| सीमिकदक्षिणया शेषमक्षाणां प्रसङ्घामावाधिकरणम् ।                     | <b>२२३</b> ४ |
| सीमिकेन दीक्षाकाळीनजागरणेन प्रायणीयादिषु दार्श्विकजागरणस्य          | ı            |
| प्रसङ्कामावाधिकरणम् ।                                               | <b>२</b> २२८ |
| सौर्यचराववज्वलम्भघाधिकरणम् ।                                        | 1294         |
| सौर्यचरावुषधानवाधाधिकरणम् ।                                         | 1<35         |
| सौर्यचरी पेषणवाधाधिकरणम् ।                                          | १८२४         |
| सौर्धवरी प्रयनश्रक्ष्णीकरणयोर्बाघाविकरणम् ।                         | 1<75         |
| सौर्यचरी मस्माङ्काराध्यारोपवाधाधिकरणम् ।                            | 1638         |
| सौर्यवरी व्युद्धरणनाभाधिकरणम् ।                                     | १८२६         |
| भौर्वचरी स्थाल्यामेव पाकाविकरणम् ।                                  | १८१२         |

| अधिकरणम् ।                                                      | पुटसंख्या ।   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| सौर्यवरी संतापनवाधाधिकरणम् ।                                    | 1484          |
| सौर्वचरौ संवयनबाचाधिकरणम् ।                                     | 1689          |
| सीर्यचरी संयवनबाधाधिकरणम् ।                                     | 1689          |
| सौर्ययागे चरुशब्दवाच्योदनेन प्राकृतहविद्योषाधिकरणम् ।           | १८१९          |
| सौर्ययागे विकल्पेनाऽऽग्नेयद्वयवर्मातिदेशाधिकरणम् ।              | १९९८          |
| सौर्यादिविकृतावतिदिष्टमन्त्रे वैकृतद्रन्यादिवाचकपदोहाविकरणम् ।  | १७४२          |
| सीर्यादिविकृतावप्यावाहनादिमन्त्रेषु विचिगतशब्देनैव देवतापकाश-   |               |
| नाचिकरणम् ।                                                     | १९२९          |
| सौर्थे चरावाग्नेयधर्मातिदेशाधिकरणम् ।                           | १५९९          |
| संस्वायुक्तवचनविहितानां मन्त्राणां समुखयाचिकरणम् ।              | <b>२२६</b> ६  |
| संवत्सरसनेषु गावामयनिकधर्मातिदेशाधिकरणम् ।                      | १५९४          |
| संसवादिविकृतौ प्राकृतयोनैंनित्तकयोरुववस्यप्रियवस्योरननुष्ठानाचि | •             |
| करणम् ।                                                         | १९६९          |
| सामहणेष्टावुपदिष्टैरामनहोभैरातिदेशिकानां समुस्वयाधिकरणम् ।      | १९१७          |
| ₹.                                                              |               |
| हविष्कृदाह्वानाधिगुप्रैषादीनामावृत्त्याचिकरणम् ।                | <b>२२</b> १३  |
| हृद्यादीनामेवावदानसंबन्धितया श्रूयमाणानां इविष्ट्रेन तदितरा     | -             |
| वयवानां हविष्ट्रपरिसंख्याधिकरणम् ।                              | २०२३          |
| होममन्त्राणां समुद्वयाधिकरणम् ।                                 | २२ <b>९</b> ८ |
|                                                                 |               |

पश्चम-- वष्ट्रमागस्थाचिकरणानां वर्णानुक्रमसूचीपत्रं संपूर्णस् ।

#### ॐ तत्सद्रसणे नवः । दुप्टीकासहितशाबरभाष्यसमेतं

# श्रीमज्जैमिनिप्रणीतं मीमांसाद्र्शनम् ।

अय दक्षमाध्यावस्य पश्चमः पादः ।

( विकृतावेकदेशप्रहणे यावत्संरूपपाद्यानामेव प्रहणाधिकरणम् ॥ १ ॥ )

[ १ ] आनुपूर्ववतामेकदेशग्रहणेष्वागमवदन्त्वलोपः

स्यात् ॥ १ ॥ सि०

छिङ्कदर्शनाच्च ॥ २ ॥

इतमाऽऽयोपाक्षनपन्त्यकोपसंति । इतः । क्रिङ्गाप्येतं भवति । छ-

[ 1 1

ष्येत वा एतत्पष्टमहो यत्पश्चाहानुषयन्ति, लुप्येत वा एतत्पष्ठं कपाळं यत्पश्चकपाळं निर्वपन्तीति षष्टस्य लोपंदर्श्वयति, न प्रथमस्य ॥ २ ॥

#### विकल्पो वा समत्वात ॥ ३ ॥

नैतद्दित, आधोपादानिवित । किं तर्हि । विकल्पः । आध्यमन्तर्यं बोपादातन्वपानित । कुनः । समस्वात् । समी ब्रान्त्वकोप आधाकोपेन । न श्वादिकोपे श्रुतिः, नो खल्वप्यन्त्वकोप । मुख्ये जघन्ये बोपादीयमाने माकृतश्चपाचं भवति । न हि विशेषश्रुतिरस्ति, श्रुख्यस्पादातन्यापिति । तस्मादनियम इति ॥ २ ॥

#### कमाद्वपजनोऽन्ते स्यात् ॥ ४ ॥

अध यदुक्तं, समाजेषु समासेसु बाउडगन्तुर्जनो यथा वास्तव्यान-मुप्यस्थेव निविचते, एविमहाशीति । युक्तं यहास्तव्यराज्ञान्ते देव आग-न्तुर्जनोऽसंगवादन्ते निविचते । इह त्वनाकान्ते चिन्त्यने, के प्रथमपा-क्रमेयुरिति । नेनात्र न केशंचित्क्रयो विरुद्ध इति ॥ ४ ॥

#### लिझमविशिष्टं संस्वाया हि तद्वचनम् ॥ ५ ॥

अथ यर्ङ्किझुमुक्कं, छुप्येत वा एतत्पष्टवहः, इति पष्टस्य छोपं दर्शः यति, नाऽऽधस्येति । तद्विभिष्टं विकल्पेशपि । संख्याया हि, षष्टमिति पूरणवचनं भवति । यस्मिन् कर्सिपश्चिद्पगते येन मध्येन मध्येनान्त्येन वा संख्या पूर्येते, तत्पष्टस् । यथा षष्टो आतृणां न दृश्यत हति, कनीयसि ज्येष्टे मध्ये वाश्दृश्यमाने भवति । एवमिहापि दृष्टम्यसृ ॥५॥

आदितो वा प्रवृत्तिः स्यादारम्भस्य तदादित्वाद-

#### चनादन्त्यविधिः स्यातः ॥ ६ ॥

वाबस्दः पक्षं व्यावर्गयति । आदिवः महत्तिभैवितुमईति । इतः । आरम्भस्य तदादित्वात् । आरम्भो हि तेषागानुपृश्वतामादितौ न्यारवः । पूर्वेण सुपकान्तो द्वितीयादिः कर्तव्यः । सः इह प्रथमवेव क्रियमाणोऽनुपक्रान्तः केनचित्कियेत् । पूर्वो हि पदार्थः क्रियमाण उन्तरं पदार्थमभ्यान्तियस्त्रिनेयच्छति । यः पुनरादः पदार्थः सोऽनुपक्रान्त एवान्येन कर्तव्यः । तस्मिन्नेव प्रथमसुगदीयमाने नानुपक्रमदोषो

भविष्यति । तस्मात्सर्वत्रैवं, ये क्रमनन्त आरुब्धव्याः, ते मधमा-दुषक्रमितव्या इति ।

अपि व, प्रथमस्य निमित्तमुपसंपाप्तव् । न च विरोधोऽस्ति तदा-दियु कुतेषु । अन्त्यानां निमित्तेऽपि प्राप्ते, परिपूर्णत्वात्पदार्थानां कोपो न विरुद्धः । तस्मादाद्योपादानमन्त्यकोपश्चेति । अथैवं न्यायेन प्राप्ते यत्र वचनं भवति, तत्रापनीय मध्यममपि विधिर्भवति । वया, अप-बर्हिवः प्रयाजान् यजति । अपबर्हिषावनुषाजौ यजनीति । विना वचनेनान्स्वछोप एव न्याय्य इति ॥ ६ ॥

> ( एकत्रिके ऋतौ माध्यंदिनपनमानस्तोत्रे, आद्य एव तुचे गानाधिकरणस् ॥ २ ॥ )

### [२] एकत्रिके तृचादिषु माध्यंदिने छन्दसां श्रुति-भूतत्वात् ॥ ७ ॥ पू०

अस्त्येकत्रिकः क्रतुः, अयेष एकत्रिकः । तस्यैकस्यां बहिष्पव-मानं, तिसृषु होतुराज्यम्, एकस्यां मैत्रावरुणस्य, तिसृषु ब्राह्मणाः च्छंसिनः, एकस्यामच्छावाकस्य, तिसृषु माध्यंदिनः प्रमानं इति। तद्व मार्घ्यंदिने पवमाने संशयः । किं तुवाद्यासु गानं कर्तव्यमुताऽऽद्य तुच इति । किं पाप्तम् । एकत्रिके कर्तौ माध्यंदिने पवमाने तृवाद्यासु स्तोत्रियासु गानं स्यात् । कुतः । छन्दमां श्रुतिभूतस्वात् । श्रुतिभूतानि हि त्रीणि छन्दांसि प्रकृती, त्रिच्छन्दा आवापी माध्यंदिनः प्रवेमानः पश्चसामेति । तानीह चोदकेनैव प्राप्तानि । तान्येवग्रुपसंहर्तुं श्वरणन्ते, यदि तृचाद्यासु गानम् । तस्यानृचाद्यास्त्रिति ॥ ७ ॥

आदितो वा तन्न्यायत्वादितरस्याऽऽनुमानि-

#### कत्वात्॥८॥ सि०

बाज्ञब्दः पक्षं व्यावर्तयति । आद्ये तुचे गानं कर्नव्यम् । एप हि न्यायः, क्रम एवमनुषृहीनो भवति । इतरस्य छन्दोनुब्रहस्य प्राकृत-

<sup>(11011)</sup> 

ननु प्रकृती कम आनुमानिकः । त्रिच्छन्दस्त्वं दु ' त्रिच्छन्दा आवापो माध्यंदिनः

त्वादिहाऽऽजुमानिकत्वं भवाति । आह । नतु कवां शि शाह्यत्वादानुमानिकः । उच्यते । उभयोराजुमानिकयोः कवानुमहो क्वायान्
भवति । कथ्य । तत्र हि मथवे गायत्रे छन्दस्वभिनिष्टेचे हिवीया
स्तोत्रीया प्रारच्या । स्वमारम्भेण हि पदार्थः क्रियमाण उत्तरं पदार्थमिमिन्यप्रछाति । अमृष्टचे कर्मिमित्यदार्थे सर्वे वैकल्पिकं मामोति
न मृष्टचे । इत्ते अमृष्टचे कर्मिमित्यदार्थे सर्वे वैकल्पिकं मामोति
न मृष्टचे । इत्ते अमृष्टचे कर्मिमित्यदार्भि । भार्य्यस्य च क्रिया
माप्ता । तस्यामवस्थायामुभयमाप्यभावाद्विकत्त्यः । अत्र । कि तदेव
मार्य्यं परिस्माप्यत्वाम्यस्यभाद्विभावादिवि । तस्यमापनीयं गम्यते ।
अथेदानीं तस्यिकृष्टचे वैकल्पिकं कृतार्थत्वाद्वमास्य । तस्मारक्यानुमहोने तस्याय्ये न छन्दोनुम्रह इति ।

तत्राऽऽइ। नतु गायत्रेण छन्दसा पूर्व कियमाणे नोत्तरकाढं त्रैस्टु-भमप्युपकान्तं भवति । उत्त्यते । सत्यप्वपकान्तं भवति, न तु द्विवीयां वृतीयामकृत्वा । अथ तथोः कृतयोः पूर्णे तृत्वे नैव छन्दसा मयो-जनव् । तस्मात्मत्यक्षत्वान्यूर्वया स्तोत्रीययोत्तरयोः स्तोत्रीययोः

पवमानः ' इति वचनेन प्रतिथते । चोदकेन प्राप्तीतः । तस्मादानुमानिकस्वास्त्रमबाधःकृदसामयुग्नह इति । उच्यते । गुक्तं शक्ततौ बळावळम् । तत्र प्रस्थाणि
शास्त्राणि । इह युनहरकारा अतिदिहयन्ते, न शास्त्राणि । तेन विकृतौ छुतिप्राप्तस्य
समास्यापासस्य च बळावळशङ्कंव नास्ति । अनाम्नौनात् । असस्यां बळावळशङ्कान्
यामुमयं कर्नव्यं, यदि विरोधो नास्ति । इह तु विरोधः । तत्र च्छन्दसामनुष्रहः
किमृत कैमस्येति । कमस्येति मृमः ।

अत्र प्रत्यः । अपट्तं क्षस्मिश्चिरपदः धें सर्वे वैक्षटिपकं पाप्नोष्ठि, न मृहत्ते । वैकारिपकानो हि सर्वेषां युगपत्याधिः । याबदन्यतमाध्यसायो न मवति ताबत्तुच्यप्राधिः । अध्यवमाने क्षः तदेवानुष्ठेयामितरेषां निवृत्तिः । तद्कं, 'निर्दे-धार्तुं विकल्ये यत्रवृत्तम् 'इति । प्रवृते च ततोऽज्यक मवति । अश्रक्तेषात् । अत्र च पूर्वेण मन्त्रेण गायत्री द्वाप्यत इत्युवयसिद्धम् । सा च गायत्री द्वितीयां

१ बन्दर्स- ६० सु०। २ अनाम्नानादिति-इह बिक्ती प्रमाणयोरिति होषः। **१ अगस्योति॰** बिन्तायासिति होषः। ४ ( अ० ६ पा० ३ अ० १२ सू० २८ )। ५ **अञ्चलतायाद—य० सु०।** 

क्रमस्य, ऋगानुब्रह्मे क्यायाच छन्दोनुब्रह इति ॥ ८ ॥

यथानिषेशं च प्रकृतिवत्संख्यामात्रविकारत्वात् ॥ ९ ॥

इतथाऽऽधे तृषे गेरमिति । कुनः । यथानिवेशं मकृतिष्रक्रव्येम् भाषासु स्तोषीयाञ्च, तिमृषु माध्यंदिन इति संख्वामात्रस्य भरवाद्रमाश्चे न कमस्य । आह । नतु यथा क्रमस्य न भरवास्नाय एवं छन्दसाव-षि । जन्मते । सरवमेषमेतत् । शुख्यस्तु क्रमानुब्रहः, जघन्मश्क्रव्य-साय् । तस्मादत्याचे तृषे गातम्यमिति ॥ ९॥

( एकिनके कतावेकस्या एव ऋषिक्षरम्थातेन त्रिकस्तोमकपूर्गानानुष्ठावाधि-करणम् ॥ १ ॥ )

### [ ३ ] त्रिकस्तृचे धुर्ये स्यातं ॥ १० ॥ पू.

अस्त्येकविकः कसुः, व्ययेष एकविकः । तस्येकत्वां बहिष्य्-मानं, तिसृषु होतुराज्यम् । एकस्यां मेत्रावरुणस्य, तिस्यु ब्राह्मणा-च्छंसिनः, एकस्यायच्छावाकस्य, तिस्यु माध्यंदिनः पवनाव इति । सन्ति तु पुरि सामानि । वेषु संख्यः । कि तृषे गेयानि, वतैकस्था-स्वीति । कि नासम् । त्रिकः स्वोयस्युषे स्वाद् पुरि सामसु । एवं तृषमापक्षोदकोऽनुत्रहीय्यते । तस्यानुषे गेयमिति ॥ १०॥

एकस्यां वा स्तोमस्याऽऽवृत्तिधर्मत्वात् ॥ ११ ॥ सि०

एकम्पा ना ऋषि गेयं, स्तोमस्य हि तनाऽउद्यिषसीता अवति । बचनपापाण्यात् । हदं भवति वचनप्, आहत्तं पूर्षु स्तुवने, चनरा-द्वतं पृष्टेक्यविष्ठत हति । किभिन वचनं न द्वयोद् । तस्माद् धुरि सामस्वेकस्याद्यवि गेयमिति ॥ ११ ॥

( द्विरात्राचहर्गणेषु द्वादद्याहिकदशाहवर्माणामनुष्ठानाधिकरणम् ॥४॥ )

[ ४ ] चोदनासु त्वपूर्वत्वाछिङ्गेन भर्मनियमः

#### स्यात् ॥ १२ ॥ सि०

स्रति द्विरात्रादबोऽहर्गणाः, द्विरात्रेण यजेतेत्येवमादवः । तेयु किं कुरुकस्य द्वादशाहस्य विध्यन्तः भवर्तत एत त्रायणीयोदयनीयो

गायश्रीमेव पर्युपस्यापयति, न द्वितीवं च्छन्दः । पर्युपस्यापकाषावात् । तस्मास्क्रमा-स्वत्रहं इति ॥ ८ ॥ [९ ॥ १० ॥ ११ ॥

वर्जियस्या दश्चरात्रस्येति । किं माप्तम् । अविश्वेषास्कृत्स्नस्येति । एवं माप्ते, क्षमः ।

चोहनासु वासु भावणीयोदयनीययोः प्रतिन्वनासंभवाद्दश्वरात्रस्य विध्यन्तः प्रवर्तते । केन हेतुना । छिङ्कन विध्यन्ते । विध्यन्ते । किं छिङ्कन विध्यन्ते । विध्यन्ते । किं छिङ्कन विध्यन्ते । एवपाह— यत्वयमं तद्दितीयं, यद्दितीयं तत्रृतीयं, अग्रतीमन्त्र्येच्छतीति । एवं झापयाति, यत्वयमं दिरात्रस्य, तद्दितीयं द्वादश्वादस्य गायत्रम् । यद् द्वितीयं द्विरात्रस्य, वत्तुतीयं अर्थनम् । यन् गतिमन्तर्यच्छतीति भद्दत्रतीयं जागत्वमदरन्तरीयवाणं द्वयम् द्वस्मात्रस्य महार्षे दर्शयति । यत्त्रयम्यिति द्विरात्रस्य वादः, मकरणात् । कत्त्रत्रीयति द्वादश्वादस्य, द्विरात्रस्य वादः, मकरणात् । कत्त्रत्रीयति द्वादश्वादस्य, द्विरात्रे तृतीयाभावात् । आपे चेदवपरं छिङ्कनं, गायत्रं प्रयस्य स्वर्त्यः द्विरां जगतीयन्तर्यच्छतीति, अन्त-राये भद्दत्रवृतीयं जागतं दर्श्वयति । तस्माद्रश्वरस्य स्वर्ते । १२॥

#### प्राप्तिस्तु रात्रिशब्दसंबन्धात् ॥ १३ ॥

द्विरात्रेण यजेतेति रात्रश्चन्दः । इहापि दशरात्र इति स एव । तदेव-स्मात्मकृतिस्किङ्गादश्वरात्रस्य विध्यन्त इति प्राप्ते स्किङ्गदर्शनम् ॥ १३ ॥

( चयनप्रकरणे वट्यमानानां ववनार्थानामाधूननार्थानां च मन्त्राणां श्रुतसंख्यासंवत्तयेऽनियमेनोवादानाधिकरणम् ॥ ९ ॥ )

[ ५ ] अपूर्वासु तु संख्यासु विकल्पः स्यात्सर्वा-सामर्थवत्त्वात् ॥ १४ ॥ सि॰

अप्री त्वापूननार्था मन्त्राः, वेशीनां त्वा पत्पसाधूनोर्यात्वेवमादयः। वान् मकृत्य श्रूयते, सप्तिमराधूनोतीति। तथा, अप्री वपनार्था मन्त्राः। यां ओषपीरित्येवमादयः। वानपि प्रकृत्य श्रूयते, चतुर्देवभिवेषतीति। वत्र संश्चयः। सिमायोपादानप्रवानियम इति । सि माप्तयः। आधो-पादानयः। अप्रीदेतो वा वन्त्यायत्वादिति।

#### { u \$ \$ u } }

प्रकरणे मन्त्रा आम्नायन्ते । ते च प्रकरणात्सर्वे प्रयोक्तव्या इति । श्रुरेया चतुर्दे-

९ त्रेप्टुमं वनती-मु॰ १२ 'या जाता ओषधयः' इति सन्त्रातुर्वी शास्त्रदीपकादिशन्येषु इससे । १ (ब॰ '॰ पा॰ ५ अ०२ सू०८)। ४ अस्वीति—' वतुर्वसिर्वपति' इति संहया-क्षायकक्षस्यसर्वतः।

प्वं वासे, ब्र्यः । अपूर्वासु तु संस्थास्त्रमञ्जितिष्विकासु श्रूयपा-णासु ब्र्यः । विकल्यः स्यात् । एवं सर्वासां संस्थानामधैवस्तं अवि-ष्यति । आद्योपादाने हि केषांचिन्मन्त्राणासुरुपित्तर्निष्केत स्यात् । ग्रम्यते च ताभिवेपनम् । पद्धरणात् । या हि मक्तिवर्षिका भवन्ति, तासां बाक्तवयोगेणार्यवता । आनर्थवयेन च कारणेन सुस्थाति-क्रमः संस्थायाः ॥ १४ ॥

( विवृद्धस्तोभके कतौ क्षुतसंख्यासंयत्त्वे सामान्तरागमाधिकरणम् ॥ ६ ॥ ) [६] स्तोमविवृद्धौ पाळतानामभ्यासेन संख्यापूरण-

## मिवकारात्संस्थायां गुणशब्दत्वादन्यस्य चाश्रतित्वात् ॥ ३५ ॥ पृ०

इह विद्युद्दनोपकाः क्रत्व उदाहरणम् । एकविश्वेनाविरात्रेण मजाकामं याजयेत्, त्रिणवेनीजस्कामं, त्रयक्तियेन मतिष्ठाकाममिति । तत्रायं संख्यः । कि माकृतानां साम्नामभ्यासेन संख्या प्रियत्व्या, उतामाकृतानामागवेनीत । कि मास्य । अनियमः । अविश्वेषादिति मास्रे, त्र्याः स्त्रोमित्रद्धाः म्यासेन संख्या पूर्यते । एवं हि मकृत-प्रहणम् । इनरयाऽमकृतक्रियेति । संख्या हि माकृतानां मधानम्बानां साम्नां गुणभावेनोच्यते, न माधान्येन । न चान्यरसामद्भव्यं भ्रूत्या विधीयते । यावाश्च अतस्यार्थस्योत्तर्ये दोषस्तानामुत्र-कर्यनायाम्। तस्वादभ्यसित्वयानि माकृतानि सामानि । यथा धुरि सामानीति ॥ १५ ॥

शानां प्रयोग उच्यते । स चानियनेवाषि वटने । कवस्त्व नियतकपानेव प्रावयति। प्रकरणे तु सर्वे प्रयोक्तस्याः । नदु क्रमोऽनि प्रकरणं नैवं बावते । प्रकृतप्रहणात् । उच्यते । सर्वावययां प्रकरणेनावगता बाबते । सा च कमानुप्रहे सर्वावययता न षदते । तस्मार-भकरणानुप्रहः । अने। विकल्यः ॥ १४॥

पूर्वपक्षस्य-प्राकृतस्य संख्याविधानं, संख्येयस्यानाधितस्यात् । तस्मात्तेषाम-स्वासः। यथौ प्रयानानां संख्याविधानम् । संख्येयस्तु त एव ॥ १९ ॥

९ पूर्वेत — ब॰। १ नैव बावत इति—कमप्रकरणवीर्वरोषी नास्तीरयमिप्रायः। १ यथे-ति—प्रथा पत्ती ' एकदशुप्रयाजान् यनति' इत्यनेन प्राकृतप्रयाजानां संख्याविषाने तेवासभ्यायः, तिक्रप्रकृतेऽपरिष्येः।

#### आगमेन बाडभ्यासस्याश्रातित्वात् ॥ १६ ॥ सि०

बाध्यन्दः वश्चं च्यावर्रयति । अवाक्ततानां साम्नामागयेन संख्या पूर्वयत्वय्येति । कृतः । अभ्यासो न हि अयते । एतावच्छूवते, प्रस्त्रियेनातिरात्रेण क्लाकामं याजवेदिति । यावांत्र अतस्योत्सर्वे दोषस्वावानअवकल्पनायाम् । नन्वागमोऽपि न अवते । उत्तरते । उत्तर्यास्मान्त्रस्यस्यम्भययाण आगयो न्वाय्यः । एववागमप्रिता संख्या सम-अक्षा सविष्यति । इत्तर्याऽभ्यासप्र्रिताऽसपञ्जसा स्वात् । तस्मादानायेन प्रस्वितस्येति ॥ १६॥

#### संस्वायाश्व पृथक्तिनिवेशात् ॥ १७ ॥

इतथाऽऽनमेमिति । कुतः । पृत्यस्त्वनिवेश्विनी हि संख्या । यथा, अष्टी घटा इति । अभ्योसेनापृथक् स्यात् । तस्मादागमेन पृरवित-च्येति ॥ १७ ॥

#### पराक्शब्दत्वात् ॥ १८ ॥

इतक्षाऽऽमधेनेति । कुतः । परावशब्दो हि भवति । पराग् वहिष्य-ववानेन स्तुवन्तीति । स चानभ्यासस्य वाचकः । यया, पराचीः सामिधेनीरन्वाहेपि, अनभ्यस्ता ऋति गम्यते । तस्माद्ष्यागमः ॥१८॥

#### उक्त्यविकाराच ॥ १९ ॥

ह्सक्षाऽऽनमः। व्यक्षक्तस्याविकाले भवति। किसिद्यविकार इति। अञ्चमवैचनद्यः। तत्र जामितादोगो न भविच्यति । अभ्यासे हि स रचात्। जामि वा एतयद्वस्य क्रियते चुदकं मृयः क्रियेलेति॥ १९॥

#### अश्रुतित्वान्नेति चैत्।। २०॥

सिद्धान्तस्तु—पृथवक्षमिनेशः संख्याया न्याद्यः। यत्रं वचनं नास्ति । वचनेन तु बाध्यैते । यत्र संख्येयानुवादेन संख्याविधानं, यथा ' एकादश प्रयानात् ' हिने सत्र हि प्रयाना वाक्ष्मेनोपाताः। तत्र संख्याऽम्यस्यते । उपात्तत्यात्संख्येयस्य । इष्ट तु नौमात्तं संख्येयं वावयेन, यथा भयानेषु । तस्मादत्र पृथवस्यनिवेश एव, नाम्यासः ॥ १६ । [१७ ॥ १८ ॥ १९ ॥

१ अ**ष्टावे ४** पृषंकू-क. । २ यत्र वचनं नास्तीति-यत्र वि**वि**त्यास्याकस्य वचनं-उपा**वानं** मास्तीत्यर्थः । २ वाध्यत इति---यया ' अप्ट्रंतं धूर्षुं स्तुवते ' इति शेषः । ४ अभ्यस्यते---अभ्या-कृत पूर्वत इसर्थः ।

स्ति चे**द्र, इकि पुनर्वहरू** पाममोअपि नेव श्रृपत इति । बल्परिहर्व-च्या ॥ २०॥

#### स्यादर्भकोदितानां परिमाणशासम् ॥ २१ ॥

अर्थेन स्थमाने योधन्ये । कर्यनार्थेन । एक्वियेनास्थित्रेण शता-स्थारं याध्येदिरेष्यपद्गीनां वाच्यानापर्येनीति । न झनार्य्यसन्यु सा-गरीकाः संस्थाः सामझ्यस्येन संभवन्ति । तस्याद्येपीदिवानाभिदं परिस्थयासमं इन्यां इतार्थः यन्य एक्वियेनस्तिरानेण प्रशासार्थं याध्येदिकि अर्थनस्याममं न यक्नोति वार्यसनुद्धः । वस्याद्यमेन पूर्वाविति । २१॥

आकापवचनं चाभ्यासः नोपपयते ॥ २२ ॥

हतबाऽऽऽगम इति परवामः । आवापवचकं हि सवति । ऋषि ह वै वक्काकोहवानि कावकी वृहत्वनुषुष् । अत्र क्षेत्रऽऽदवानि, अन एवी-इपन्तीति । एतदभ्वासे नावकत्वते । तस्मादत्यागम इति ॥ २२ ॥

सम्बा केर्याचेसामध्यति ॥ २३॥

इतमाऽऽगयः । क्काः । साम्रा ग्रेवमुत्पचिर्धवर्वा भववि — दश्च सामसङ्क्षमणे श्वतानि च चतुर्दश्च । साङ्गानि सरहस्यानि सानि गायन्ति सानगाः ॥ अञ्चीतिश्रतमान्तैर्थं पानमानं चतुःशवस् ।

्वर्द्धं रुधस्सर्भेविवानि यानि गायनि सामनाः ॥ इति । इत्तर्वेशो साम्नाद्धस्यचिर्गायेका स्यात् । तस्माद्रस्यागम इति ॥ २३ ॥

पुर्वेष्टवर्गीते चेत् ॥ २४ ॥ अत्र यद्वपवर्णितं, यथा पृरि सामास्त्रति । तत्परिहर्वन्यम् ॥२४॥ नाऽऽवृत्तिपर्भत्तात् ॥ २५ ॥

त्रेक्षेत्रं कुक्तम् । धुरि सामस्त्राह्यत्तेषर्थकाणि हि तानि । वचन-शक्कान्तकः । इतं तक वचनम् । आह्वतं पूर्वे स्तुवते, युनरावृतं युवे कालिका हिके । वचनः चक कियते । शहिद्द वचनं नास्ति ।

L. L 28 11 28 11 48 11 11 28 11

तस्माद्वियमपेतदुपवर्णनम् । अत्राऽश्ममेन संख्या वृर्गवितन्वोद्धे सम्बन् नेतदिति ॥ २५ ॥

( विवृद्धस्तोमके ऋती बहिष्पवमाने साम्नामम्बाग्नाचिकरणम् ॥ ७॥ )

[ ७ ] बहिष्पवमाने तुक्तगागमः सामैकत्वात् ॥ २६ ॥ सि०

विद्युद्दरोवकेषु कृत्यु संश्वयः । वहिष्ववाने किं साम्बायान्योऽभ्यास इति । पूर्वेण न्यायेनाऽऽगय इति । एवं शाहे, बृदाः । विकृष्यवाने तु नैवम् । ऋगागयद्दावेति । कृतः । सामैकत्वात् । कृष्यप् । यदुत्तरयोः पववानयोस्तृदाय तृचाय हिंकरोति । अय कस्माद्धविष्यवाने सकृदेव हिंकरोतीति । एकं हि तत्र सामेति वृद्यात् । स्थायेवेव गायत्रयिति वचनात्सामेकत्वे ज्ञान ऋगागमेन संख्या पूर्यितन्योति । सर्वाप्तिक्यासित्व्यापिति । दि ॥

( सामिथेनीविवृद्धी प्रथमोत्तमे त्रिरम्यस्यावशिष्टानामागमेम संस्थापुरणाः

#### विकरणम् ॥ ८ ॥ ) [८] अभ्यासेन तु संख्यापूरणं सामिधेनीष्वभ्यास-

प्रकृतित्वात् ॥ २७ ॥ पू०

अभ्यासेन तु संख्यारूरणामिति । तुबब्दः पस्तव्यानर्कः । नाऽऽः नवः । किं तर्हि । अभ्यासः । कुतः । अभ्यासम्ब्रतित्वाष् । मकुतायभ्यासेन संख्या पृतिता, त्रिः भयमागन्ताह िक्तवासिति । कष्य । पकादश्च सामिथेन्य इति श्रुतिः । एकादश्च च व्यामनाकाः। तमाभ्यासेनाऽऽगमेन वा संख्यायां प्रायतव्यायाग-यास उक्कः।

<sup>34 11 38 11</sup> 

<sup>🤰 &#</sup>x27;स्वरसमिव गायाति ' इत्येवं भाइदीपिकादिधृतः पाठः । २ सामाध्वभ्यसि—्व• ।

शिः मथनामन्वाइ, त्रिक्तमामिति । अनेन नियमेन वथनोत्त्रवर्धार-भ्यासः कर्तव्य इति । यावरक्तत्वरतयोरभ्यासं क्रियमाणे पश्चद्व-संस्था पूर्वते तावरक्तरवोऽऽभ्यमित्तव्यमित्येतद्विमायं त्रिरवम् । तथा दि दृष्टार्थेवा । त्रिसंस्वाभिमायेऽदृष्टं करूत्यं स्थात् । वस्मादिद्वापि - वस्मकृतिस्वाधावरकृत्योऽभ्यस्यमानयोर्थयोदिना संस्था पूर्वते वाय-- स्कृत्वोकस्यसितन्यामिति ॥ २७॥

अविशेषाज्ञेति चेत् ॥ २८ ॥ इति पहुक्तं क्यारिहर्शव्यम् ॥ २८ ॥ स्या द्धर्मत्वात्मकृतिवदम्यस्येताऽऽसंख्यापूर-

षात्॥ २९॥

स्यादभ्यामः । कुतः । प्रकृतिवर्धस्यं हि विकृतेः । तस्मादासंख्वा-पुरुषादभ्यसितस्यम् । एवं शकृतिवरकृतं अविश्वति । चोदकातुरोपे-नाभ्याससामञ्जस्यभभ्युपगन्तस्यम् । तस्मादभ्यास इति ॥ २९ ॥

याबदुक्तं वा छतपरिमाणत्वात् ॥ ३० ॥ सि०

बाधन्दः पश्चं व्यावर्तेयति । नैवतासंख्वापूरणास्त्रथयोश्यते अप्रय-सिवन्ये शति। यावदुक्तनभ्यस्यावशिष्टानामागयेन पूर्ययतम्या संख्येति । . इतः । कृतर्गरमाणस्यादभ्यासस्य । कृतं श्वभ्यासस्य परिमाणम् । त्रिः प्रथमानन्यादः, त्रिरुत्तमाविति । त्रिसंख्या चाभ्यासेन विवस्तिता, न पूरणी संख्या । तथा आतिः परिगृहीता स्थात् । श्तर्या स्नक्षणा ।

अय यहुक्तं दृष्टार्थता वैवं भवतीति । नैतदेवम् । आदर्तव्यो हि
विस्वानुरोधः । द्विचनुष्ट्रेणापि हि संस्था पूर्वते । तथाऽपि तथमोचवयाक्तिः स्थामोऽन्तृष्टेपः । तेन संस्था पूर्वत्वत्यति । इद्यपि तेनेवास्थासेन संस्था पूर्वते । सवति हि सोऽप्यत्र संस्थापुणः । मकुबी
वयमोचेव च विष्यपति । संस्था च पूर्विता । इद्यपि बद्ददेव कर्तः
कथम् । मक्ष्योके च विष्यपति तथ्ये । संस्था च पूर्वितव्या । 
ककुतावेच चन्दार्थो नश्यते, अनेनाभ्यासेन संस्था पूर्वितव्यति ।
व्यवस्थाः कर्तव्य हति वचनाद्वनस्यते । संस्था पूर्वितव्यति सामव्यक्ति । सा च मकुतावर्षादेनने पूरिता । यथार्थास्कृतो न स बोद-

.जार्थः ! तस्याचातेषाञ्चासेव संख्या प्रवितवदेति चोद्**र बार । वर्ष** चेद्याष्ट्रक्रवञ्चरूपानविद्यानायाग्य शते ॥ ३० ॥

#### अभिकानां च दर्शनात् ॥ ३१ ॥

मुचकाडण्य हाति । साथिकद्वेनं दि मशितः । व जावस्था विद्यानाः स् । वज्रवानाः विद्यानाः स् । वज्रवानाः विद्यानाः स्वापनाः तीति । अभ्यासे च जगरीपरिधानाश्चानं शावकावन्ते । सर्वानाव्यानः गम इति ॥ ३१॥

कर्मस्वपीति चेत् ॥ ३२ ॥ इति चेत्वस्यामे, याबदुक्तवभ्यस्भाधिका आयावयेदिति, युरि साय-कर्मस्वयोवयेव स्वादिति ॥ ३२ ॥

# न चीदितत्वात् ॥ ३३॥

नैवदेरं, पुरि सामकर्ममु युक्तम् । चोदिवस्तवाभ्यासः । आइतं पूर्व स्तुवते, युनराष्ट्रचं पृष्ठेक्यांवष्टन १ति । इस् बहुचनं नास्ति । वस्माचाः बदुक्तभभ्यस्यावश्चिष्टानामागयेन संख्या पूर्यक्तभ्यस्या

( मोडशिनो ज्योतिष्ठोमाञ्चरकाविकरणस् ॥ ९ ॥ )

[९] बोडिशानी वेळतरनं तल ळस्त्वविधानस्य अक्ष्र पूर्व विद्वार्थतं ने व्यक्ति वोद्यार्थतं ने स्वत्यार्थन्ताः — प्रवं विद्वार्थतं वोद्यार्थतं सुद्धाः अस्त्यार्थन्ताः — प्रवं विद्वार्थतं वोद्यार्थतं सुद्धाः । अस्त्र प्रवं विद्वार्थतं । अस्त्र प्रवं वाद्याः । उपोधिष्टीयं अक्ष्रत्यार्थन्ताः । वेक्कां विक्रतं ववनात् , प्रववेशस्त्रितास्य एसव इति । प्रकृताद्याप ववनपरस्येत्याक्ष्य्यक्ताः अस्ति स्वार्थन्ताः विद्वार्थते व्यवस्य विद्वार्थते व्यवस्य प्रविद्वार्थते व्यवस्य विद्वार्थते व्यवस्य विद्वार्थते व्यवस्य विद्वार्थते व्यवस्य । अस्त्र विद्वार्थते व्यवस्य । अस्त्र विद्वार्थने व्यवस्य । अस्त्र विद्वार्थते व्यवस्य । अस्त्र विद्वार्थने व्यवस्य । अस्त्र विद्वार्थते व्यवस्य । अस्त्र विद्वार्थते व्यवस्य । अस्त्र विद्वार्थने । अस्त्र विद्वार्थने व्यवस्य । अस्त्र विद्वार्थने व्यवस्य । अस्त्र विद्वार्थने । अस्त्र विद्वार्थने व्यवस्य । अस्त्र विद्वार्थने । अस्त्र विद्वार्थने विद्वार्थने विद्वार्थने विद्वार्थने । अस्त्र विद्वार्थने विद्वार्थने विद्वार्थने विद्वार्थने । अस्त्र विद्वार्थने विद्वार्थने । अस्त्र विद्वार्थने विद्वार्थने । अस्त्र विद्वार्थने विद्वार्थने विद्वार्थने । अस्त्र विद्वार्थने विद्वार्थने विद्वार्थने विद्वार्थने । अस्त्र विद्वार्थने विद्वार्थने विद्वार्थने विद्वार्थने । अस्त्र विद्वार्थने विद्वार्थने । अस्त्र विद्वार्थने विद्वार्थने । अस्त्र विद्वार्थने विद्वार्थने विद्वार्थने विद्वार्थने । अस्त्र विद्वार्थने विद्वार्थने विद्वार्थने विद्वार्थने विद्वार्थने । अस्त्र विद्वार्थने विद्वार्थने विद्वार्यं । अस्त्र विद्वार्थने विद्वार्थने विद्वार्थने विद्वार्थने । अस्त्र विद्वार्थने विद्वार्यं । अस्त्र विद्वार्थने विद्वार्थने विद्वार्थने विद्वार्यं विद्वार्ये । अस्त्र विद्वार्यं विद्वार्यं

कि माप्तर । योदधिनो वैकृतस्व स्वाह् । क्वाः । कव प्रस्का-विधानात् । विकृतावसी कृतस्वो विधीयते । कव्यः । य व्यां विद्वानेतं योदधिनं गृह्वाति, हस्यस्थियाय स्थववेदशेषिकानस्य स्वात

Ro || 38 || 38 || 38 || 1

मृति विश्वीयते । प्रक्रवणाण वानवं कृतीयः । एवं वानयेज सकरणे वास्ति, वातिमाने क्राक्रवास्योते क्यां वैक्केम्प्रेटाय कृति गस्पते । क्षेत्र वयापि क्योतिकोमं सक्तरम विश्वाताहिक्कावती न कृत्स्य सामनादः, वयाऽपि कृत्सन एव विकृती विहितो भवति । वस्यादिकतियु सस्स्विकित् वासु योदधी प्रहीतक्यो न प्रकृताविति ॥ २४ ॥

# प्रकृती चाभावदर्शनात् ॥ ३५ ॥

इतम् बेक्कत इति । कुवः । प्रकृतावभावो हस्यते । कयम् । हे संस्तु-तानौ विश्वणमविरेच्यते इति, अभावे चोडिशनो हे स्तानीये विश्वण-मितिरेच्यते इति वर्षितं हितीयेऽध्याये । तस्याद्पि वेक्कतः चोड-स्वीति ॥ २५ म

#### अवत्रवचनाय ॥ ३६॥

इच्छा बैकुतः स्वात्। एवं हि भवति वचनव् । व बोदशी नाय चक्कोऽस्तीत्वादुरिति । न तावकास्ति बोदशी । व्येतिष्ठीमे नकुताबिदं भवाति चचनव् । यदि ज्योतिष्ठीमे नास्ति, एवसुपपयते । तस्तादिष बैकुत इति गम्यते ॥ ३६ ॥

## पक्रती वा शिष्टत्वात् ॥ ३० ॥ सि ०

बाधन्दः पश्चं व्यावर्रयति । नैन्द्रस्ति बेक्काः बोदबीति । बाक्काः स्वात् । कुतः । प्रकृत्यां हि ज्योतिक्षोय आस्तातः । प्रकृत्याः क्योकि-क्षेत्रेनैकवान्यता स्वात् । सा विकृतायुष्ययानस्य कारीति । न क्षेत्रं बचनं मक्कती प्रतिचयकत् । किं तिहैं । विकृतायुपदेशकत् । तस्मारक्कृतीः विकृतिविचिद्धन्तारकोदवी भवितुपर्वतीति ।

नहीरं बचनं महत्ती मतिषेषकम् । किं तिहैं । विकृतानुपदेनकमिति । मारमुकरम् । 'ऐस्बाः गार्डपरस्मुधतिष्ठते ' इत्यवापि शत्यं वकुम् । सार्डपरस-केननं क्षुतिकेकीते, ने शासिकारं निकर्तवाति ।

<sup>4</sup> य एवं विद्वान्योद्धिनं गृह्णति ' इति । अत्र पूर्वः पतः । 'नध्यमे उद्गेशिराकस्य गृह्यते ' इति प्रस्यतेष्ण वाक्येन विक्वतिसेवन्यः । शक्वती प्रकरणाम्नानानुस्तितेष वाक्येन संवन्यः स्थात् । तथा प्रत्यते सति वाक्ये दुर्वेळिनिति ॥ ६२ ॥ १ ॥ ३९ ॥ १९ ॥ १

मापि च न देवलं प्रकरणमस्य सायकत् । कि तर्हि । बाक्यमपि तथा, अप्यक्षिष्ठोमे राजन्यस्य गृहीवात्, अतिरात्रे ब्राह्मणस्येति । न चेर्द् मकुती संमबहैकुतेऽतिरात्रे भ्रक्यते कस्ययितुम् । तस्मारमाकृतः पोदवीति ॥ २७ ॥

#### प्रकृतिदर्शनाच्च ॥ ३८ ॥

मक्कते मबित दर्शनमस्य पोटश्चिनः । तिझः संस्तुतानां विराज-शितिरूचम्त इति । उक्तेमेतत् । पोटश्चिनि गृक्षमाणे तिसूणां स्तोत्री-वाणां दर्श्वनमक्कस्यत इति । तस्मान्याकृतः पोटश्चीति ॥ ३८ ॥

## आब्नातं परिसंख्यार्थम् ॥ ३९ ॥

अथ यदुकं, बैक्तरस्त्र क्रत्स्त्रविधाधादिति । तदुक्तम् । मक् रावमतिषेषकं तूद्वत्रतिति । अय बोदकेन माही कियर्ष युनरुप-त हति। अविशयण हि तद्वत्तं मक्ततासभिषाय, अशिष्टोमे राजन्य-स्य, ब्राह्मणस्य चातिरात्रे, हति वावयेनोक्तव् । तद्विकारार्थयेवं माहो-

सैर्वत्रवेदमुक्तरं घटते । कत इदमुक्तरं न्यौथेन विरुद्धम् । तस्मादसमञ्जसम् । कथं तक्कंयं ग्रन्थः । त्रव्यवानेत ।

यदुकं वाक्येनोस्कर्यः चोडशिन इति । तल । कथम् । प्रकृती चोडशी वियथिते, ' चोडाशिनं मुक्कृति ' इति । तत्र विभीयमानस्य व्यशा भावना, कि केन कथमिति । तत्र किमंशं करणोपकारो विपरिवर्तमानो निराकाक्सं करोति । केनेस्वंशं चोडणी । कथमश्चं चोडशिन इतिकर्तवता याऽऽशायते सा निराकाक्सं करोति । तेत्र वाक्यं परिसमार्छ, न केनाप्यक्षेत्रापरिपूर्णम्। परिप्रीत्वम्त् वाक्यस्य प्रकृतावेष विवशः । यत्र स्वत्तक्य एव विशेयमानस्ये किमंश्चपूर्ण पदानर्रोणोपनीयते, यथा ﴿ युवं हि स्यः स्वर्षती ' इति प्रतिपद्विधीयमानिव वाक्येन द्वियममानेन कञ्चना सं-क्याने, तत्र प्रकरणवाचो युक्तः । यथा च द्वादशोपमस्वस्य विधीयमानस्य किमं-श्च प्रणमस्वनिश्चक्यः करोति । एवं नात्र किमंशस्य पूर्ण वाक्येन, यो प्रकरणायु-स्वर्षः स्यात् । तस्मास्प्रकरण एव निवेशः ॥ २० ॥ [ १८ ॥

<sup>(</sup> ब॰ २ पा॰ ४ ज॰ २ स्॰ २०) इत्यत्रीते ग्रेथः । २ ग्रवेत्रीते—प्रवहदुर्वेक्वसायकः स्वावे वर्वत्रेक्षयः । ३ ऱ्याचेतेति—व्यावकारियाः याचेतेत्वयः । ४ उपवयत्वेने ति—सूरुप्रकः इत्यन्वेक्क्षस्रियायः । शामेव वर्षेयति युद्धानिकारियाः । १ तत्रैति—प्रकृताके पारिकावकये परि-पूर्वेशिक्षयः । ६ ४ ग्रीते द्वरोवेक्यसाय्योः प्रविदर्वं इत्योदं १ वेति वाक्यसूरुपद् ।

वि परिसंख्वानम् । तदर्थपुच्यते । अनितरात्रेऽप्यविष्ठोवेऽपि कथं ग्रु-क्षेत्र । मध्यमेऽहस्त्रिरात्रस्य ग्रक्षत इति ॥ ३९ ॥

उक्तमभावदर्शनम् ॥ ४० ॥

अय पदुक्तं, पक्वती पोटशी न दृश्यते, हे संस्तुतानां विराजवित-रिच्येते हति । तदुक्तम् । अमानदर्श्वनाहैकल्पिका पोदशी, विहितवित-पेपाल्पक्षेऽतिरेक्त इति ॥ ४० ॥

#### गुणादयज्ञत्वम् ॥ ४१ ॥

श्रय यदुक्तम्, अग्रह्मचनाम् मकृतौ चोटग्रीति । तदुक्तम् । श्रिष्टत्वात्मकृतौ गृष्ठतः इति । कयं त्वयह्मचनम् । वैकल्पिकत्वात् । पद्गे स यह्गो नास्तीति भक्तवाऽयह इत्युच्यते । तस्तात्मकृतः चोटग्रीति । प्रयोजनं, पूर्वपक्षे प्रकृतौ न युष्ठते, युष्ठते सिद्धान्ते ॥ ४१ ॥

( आव्रयणादेव पोडश्चित्रहणाधिकरणम् ॥ १० ॥ )

[१०] तस्पाऽऽश्रयणाद्श्रहणम् ॥ ४२ ॥ सि०
अस्त खेडशी । य एवं विद्वानेतं चोडशिनं गृह्वाति, अवस्यास्यता पराऽस्य आतुन्यो भवतीति।तत्रायमर्थः समिषिगतः। प्राकृतः चोडशीति।
अयेदानीमिर्द संदिश्चते । किपसावाश्रयणाद्वस्थ्वाच्य श्रद्दीतस्य हति,
उताऽऽश्रयणादेवेति । किं मासम् । तस्याऽऽश्रयणाद् श्रद्दणस्य । कृतः ।
वचनात् । आग्रयणाद् गृह्वाति चोडशिनमिति ॥ ४२ ॥

## उक्थवाच्च वचनात् ॥ ४३ ॥ पू०

फुद्धीम प्तत्, आत्रयणाद्धशितच्या पोदशीति । कित्र्यया**च ग्रही**-तन्यः । कुनः । वचनात् । वचनमिदं भवति । उन्ययदृह्माति चोद-श्चिनमिति । किमिदं वचनं न कुर्यात् । तस्यादुन्यवात्रयणाभ्यां प्रही-तन्य इति ॥ ४३ ॥

( तृनीयसवन एव बोडिश्चिद्दणाधिकरणम् ॥ ११ ॥ ) सदेशदपर्यवसितं विष्ठतु तावत् । अयेदानीयेवस्टिन्टयते—

[ ९९ ] तृतीयसवने वचनात्स्यात् ॥ ४४ ॥ सि ० ऑस्त क्योतिष्टोगः। तत्र श्रूयवे । यः योक्यी स्वत इन्द्रियमेव वीर्यगत्मन्यचक्रति । तत्र संख्यः । किंसवने सवने स्रतीतव्य एक कुकीमस्त्रम्य इति । अते प्राप्त्य । सन्तर्भ स्वतः इति । कुकः । विकि सन्तर्भ हि भूपने, एसाति पोटकिममिति । वन्त्रसम्बद्धः प कर्याण्यः बन्दो नः प्रमाणस् । तस्मात्सवने सन्तरे पोटकी सूक्षतः इति ।

एवं प्राप्ते, खूपः। तृतीयसवने स्यादस्य प्रदण्यमिति। कृतः। ययनात्। प्रवति हि वयनम्। तृतीयसवने आप्रवणादुद्धाति योद्यितविति । ययमं नः प्रमाणम्। तस्यायुनीयसवने प्रहोतस्य हति। अस्य
यदुक्तं, प्रतिसवनं योद्यश्चित्रस्य हति। अस्य
यदुक्तं, प्रतिसवनं योद्यश्चित्रस्य हे स्वतः।
विभिन्नेति । प्रार्थित्रस्य स्वयः। केनेत्र वे स्वतः। स्वयः। दे स्वतः
विभिन्नेति । पार्थित्रस्य स्वयः। कोन्नेति व स्वयः। यस्यः। दे स्वत्निक्वास्वतः । स्वाः स्वतः व वकं निर्मिति । त्रीयस्य । यस्य। दे स्वतिक्वास्वतः । स्वाः स्वतः व वकं निर्मिति । स्वयः। स्वतः प्रहीत्मस्य स्वयः
सवने प्राप्ताः। स्वत्येषु स्वयंनेषु स्वसः। स्वतः व वर्षः स्वने स्वतः।
स्वते प्राप्ताः। स्वत्येषु स्वयंनेषु स्वसः। स्वतः। स्वतः। स्वतः।

( अपर्यविक्रतस्य दशमाधिकरणस्य कुमराहम्मा ॥ ) अन्तरमासे पराकृशब्दस्य ताद्धविक ॥ ४५ ॥

विकान्युक्यते । इतक वर्ष्यायः । उनक्याय प्रशेष्ट्यः इति । कुका । यश्यसम्बद्धायप्यानिष्यक्षाति वोद्यवितिति । उनक्यायिन्यातिति संयन्यो नोन्य्यान्यसम्बद्धि । कुतः । जनक्षाते व्यान्त्रक्ष्यां वक्रिः । कुतः । ताद्रथ्यत् । ताद्रथ्यं बस्यान्यन्यते । वस्त्रक्षेत्र सामिषेत्रीर-न्याद् । अनक्यस्ताः आगिषेत्रीरन्यति । त्या, अनक्यास्त्रक्षति । वर्षे वर्षेत्र । त्यस्यासिष्ठक्षाति, तमनक्यस्त्यिति । त्यस्यस्युक्षयाञ्चन्यस्यक्षति । त्यस्यस्यक्षित् । त्यस्यस्यक्षयाञ्चन्यस्यान्यस्य । ॥ १८ ॥

### उक्थ्यविच्छेदवचनत्थातः ॥ ४६ ॥

इतथोवश्वादमि प्रहीतम्य इति । कृतः । परध्यविष्येवस्यनं भवति । विष्युन्तन्ति ह वा एतहुवध्यं यहुवध्यानि वोशक्तिमं च स्तः प्रमध्यन्तिवि । प्रमयतिवा संक्रमाहिरपद्मयादानं दर्ववति । तस्याद्युन् भास्यां अतिहत्य इति ॥ ४२ ॥

# आग्रयणाद्वा पराक्शब्दस्य देशवाचित्वा-त्पुनराधेयवत् ॥ ४७ ॥ सि०

आग्रयणादेव वा ग्रहीतब्यः । नोवध्यात् । कुतः । यदाग्रयणाद् मुद्धानि पोडश्चिनमिति वचनात्। न शक्य आग्रयणान्क्रत्स्त्रा मृद्य माण उक्टबादग्रहीतुमिति । अगतिका होषा गतिः । यत्करस्तर्सं योगे सति विकल्पसम्बर्धा स्वावाम् । सत्यां हि गती न तावा-अयणीयौ स्त: | अस्ति चात्र मति: । कथम् । पराकश्रुब्दस्य देश-बाचित्वात् । दिग्देशकाळवचनो हि पराक्शब्दो भवति । तथा सवि, उक्धवात्पराञ्चमिति संबन्धोः भविष्यति, न कत्र-संयोगो विरोत्स्यते। यथा, पराश्चमन्त्र्यार्थयास्युनगद्धातीति काळमंत्रांगे पश्चमी. नापा-दाने । एनमिहापि द्रष्ट्रव्यम् । उस्मादण्याग्रयणादेव ग्रहीतव्यं इति ॥ ४७ ॥

# विच्छेदः स्तोमसामान्यातः ॥ ५८ ॥

अथ यदुक्तं, विच्छेदवचनादपादानदर्शनभिति । नैतदेवम् । वि-च्छेदः स्तोमसापान्याञ्जवति । विच्छिन्दान्ति वा एतद्वध्यं यद्वध्यानि षोडिश्चनं च ततः भणयन्तीति । एकवि स्थेयत्वादुवध्यप्रैह इत षोड-श्रीति । तत्र पूर्वयोर्विच्छिन्न एवं च्यते, ततः अणयन्तीति । इयमपि कास्त्रसंबन्ध एवं पश्चमी, नापादाने । तस्मादाग्रयणादेव ग्रहीतब्धः षोडशी ॥ ४८ ॥

( पोडशिन: सन्तुनश्चाताधिकरणम् । १२ ॥ )

# [ १२ ] उक्थ्याभिष्टोमसंयोगादस्तुवशस्त्रः स्वात्सति हि संस्थान्यत्वम् ॥ ४९ ॥ पृ०

बोडशिनि बकुत इदमाम्नायते, अधिहीने राजन्यस्य गृहीबादच्यु-कथ्ये प्राह्म इति । तत्रायमर्थः सांश्रियकः । किम्स्केत्रक्षन्तः पोडती, उत सस्वीत्रशस्त्र इति । कि भाष्त्र । अस्तीत्रशस्त्रः स्थातः । क्रतः ।

<sup>11 &</sup>gt;3 11 68

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> अग्निष्टोमे राजन्यस्य गृह्णीयात् ' इति सत्यग्निष्टोमे भोडाश्चिम्रहणस् । यदि

९ विषदः-क. ल. ९ अप्यामिष्टामे → इति माइदीपिकादिश्वतः पाठः । 384

उक्थ्याधिष्ट्रोमसंयोगात् । उक्थ्याधिष्ट्रोमसंयोगो भवति । अप्रिष्ट्रोम राजन्यस्य गृह्मीयादध्युक्थ्ये ब्राख इति । अप्रिष्ट्रोमसंत्ये उक्थसंस्य च बोडधी प्रश्नेतस्य इन्युच्यते । एवमप्रिष्ट्रोमसंस्योऽसी कतुर्यवति । यद्यत्र स ग्रह्मो गृह्मते, गर्द च न तत्र स्त्रोत्रं कल्लं वा क्रियते । सिति हि स्त्रोत्रे क्रक्ले वा पोटेशिना स्त्रोमन संतिष्ट्रेन । तत्राप्रिष्ट्रोपसंस्यो म स्यात् । उक्थ्यसंध्य । तत्रेदं चचनद्वप्रकथ्यते, अप्रिष्ट्रोपे राज-म्बस्य गृह्मीयादध्युक्थ्ये ग्राख इति । अप्रिष्ट्रोमस्योतिष्ट्रोपे स प्रश्नेत्रवादध्युक्थ्ये ग्राख इति । अप्रिष्ट्रोमस्यात्री स्वातिष्ट्रोपे स प्रश्नेत्रवास्य । अप्रष्टराचनस्याः । अप्रिष्ट्रोमश्चाति । प्रश्ने । मसंस्योऽनेन मयति, नात्यथा । तस्यादस्त्रोत्रश्चात्रवादिनि ॥ प्रश्ने ।

# सस्तुतशस्त्रो वा तदङ्गत्वात् ॥ ५० ॥ सि०

सस्तुत्वभूतो वा पोडकी । कुनः । तदङ्गत्वान् । यःगस्य हि स्तीव-भृक्ते अङ्गभूते ब्रहब्रहणनिर्धित्ते । कथ्यः । ब्रहं वा गृहीत्वा वयसं मोभीय स्तोत्रश्चपाकरोतीत्वुपसंपाते निर्धित्ते भवितव्यं नैशिक्तिको । तस्मारसस्तुतव्यक्षः पोडकी स्यान् । ५०॥

सस्तोत्रशकः कियेन, आग्नेशोर्मसंस्था न स्यात् । असर्या चाश्रिष्टोवसंस्थायां चोड-शिम्रहणमेव न भारनोति । तस्तारकोत्रशक्तं यत्र निम्नसन्तितानं न तद्विषयम् । इह तु निमित्तविद्यानाय स्थादिति । वर्षे च सस्तोत्रशक्तो सन्ति चण्यितिकान्ति । वर्षे च सस्तोत्रशक्तां सन्ति चण्यितिकान्ति । वर्षे च सस्तोत्रशक्तां सन्ति । वर्षे च स्थानस्थानेनाश्यकः । वर्षे च सक्ति । वर्षे च सिक्ति । वर्ति च सिक्ति । वर्षे च सिक्ति । वर्षे च सिक्ति । वर्वे च सिक्ति ।

कर्तव्ये स्तोतशक्षे, तदङ्करवात । योडशिरत्यः फछवात् । फछवस्यदङ्कान्यये-सते । यथङ्कानि न कि रेस्त्रधा सति छोड् ी स्वकार्य नेव पाययेत् । तस्मार्गक-येत स्तोत्रशक्षम् । किर्येगाणे स्वशिष्टोमसंन्या न स्तात् । अतस्या न्यशिष्टोमसं-स्योयाम् । तस्मारसस्तोत्रशक्यः ॥ ५० ॥

१ बोबधिस्तोमेन-व° । २ ' आजिटोमिशिक्षे ज्योनिक्षोते स उच्यते, नामिरोसस्यैनापुस् इति मान्यार्थमाह-कः वे वरयार्थना । ३ प्रकारचारिति-पक्षवण्यार्थिनापुरोन प्रकारचार सिचर्च । ४ अत्र चोदपति-कियमार्थे सिम्यार्थिना । ५ क्षयायासिति-किय्वेवंति वेषाः ।

# लिङ्गदर्शनाच्च ॥ ५१ ॥

हिङ्गमप्येन्ययं दर्शयान, सस्तुनश्रद्धः वाहशाति । कथम् । कस्यां वा अन्ये यहकनवः संतिष्ठन्ते, तिर्धञ्चाऽन्ये । य होतारमिसंतिष्ठन्ते, त कस्त्रीः । ये वाऽस्लावाकं, ते निर्धञ्चः । कयं कृत्वैतल्लिङ्गम् । एत-दुक्तं भवति । द्वये एव यहकतवो भवन्ति, ये होतारमिसंतिष्ठन्ते ये 'वास्लावाकम् । यदि सस्तोत्रश्रद्धः वंदशीति तत एवम् । अन्ययाऽयं वोहरवस्वयुक्तिसंतिष्ठेत । तस्मादाये सस्तोत्रश्रद्धः वोहशी ॥ ५१ ॥

#### वचनात्मंस्थान्यत्वम् ॥ ५२ ॥

अथ यदुक्तं, सति हि संस्थान्यत्वभिति । वचनादेवं भविष्यति । अग्निष्टामान्तं ८टुक्तं तस्य वचनाद्यमन्योऽन्तो विषीयते । किमिव वचनं न कुर्योत् । तस्मादपि सस्तोत्रश्रस्त इति ॥ ५२ ॥

( अक्किरसा द्विरात्रे पोडशिप्रहणोपसंहाराधिकरणम् ॥ १३ ॥ )

[ १३] अभावादितरात्रेषु गृह्यते॥ ५३॥ पू०

अस्ति, अङ्गिनमां दिगामः तत्रेदवाम्नायते, वैखानमां पूर्वेषुः साम भवति पोडस्थुचरे, इति । तत्रायमधेः सांग्रयिकः । किमम पोडस्थिनी विधानम्रुत गत्र-थ परिसंख्यानियति । किं मान्नम् । अवान्तस्य विधानम् । आजुमा निकशीटकः । म विदिते न मापवति । विद्वितम् , उत्तरेऽन्द्वत् द्विरानस्य मृक्षतः इत्येतन वथनेन । तस्माचीदको न भाषवती-स्वान्नस्य विधानमिति गम्यते ॥ ५३ ॥

अन्त्रयो वाडनारभ्यविधानातु ॥ ५४ ॥ सि०

#### [ 43 11 43 11 ]

ननु ' उत्तरेऽहन् द्विराहस्य गृह्यते ' इत्यनेन वचनेन प्राप्नोति । तस्मा-स्किमनेन ' बोडरयुत्तरे ' इति ।

उच्यते । द्विरः त्रमात्रं वर्णोपात्तमः । द्विरोशविशेषो नोशक्तः । द्विराशविशेषो वर्णेश्चयते । तस्मादंनद्विशानम् । सामान्यवचनेनापि छम्यतः एव तत् । सस्य छम्यते । किं तर्हि । प्रमाणवेष्ठायां केन शोधं प्रमीयतः इति प्रमाणशक्तिः निरूप-यामो न विभीयमानमर्थम् ॥ ९३ ॥

वर्णीपालिमिति — ७.नारभ्यविधाविति केवः । २ द्विरात्रविशेषः-काङ्गिरका द्विरात्र द्व्यकः ।

अन्वयो वा षोडाश्विनोऽप्यस्मिन् कतौ । परिसंख्यार्थिषदं अवर्ण, वैस्तानसं माम पूर्वेछुर्यवात षोडस्युचर, इति । कथमन्वयः । अमार-भ्यत्वधानात् । कतमोऽनारभ्याविधः । उच्चरेऽहन् द्विरात्रस्य समात इति । तेन माप्त उपसंहारः क्रियते । यदेतदृद्दिरात्रस्योचरे मृक्षत इति, एतदिक्क्षरसा द्विरात्रस्य सुद्धाने, नान्यत्रेति ॥ ५४ ॥

( अथवा- बोडरयुत्तर इत्यम्य वैखानससामविध्यर्थवादत्वाधिकरणम् ॥ १९ ॥ )

# [ १३ ] अभावादितरात्रेषु गृह्यते ॥ ५३ ॥ पू०

अध्येवं प्राप्तम् अभावादित्वगत्रेषु गृष्टनः इति । यदेतत्वाकृतव-तिरात्रेषु पोडाञ्चिष्ठहणं वैकल्पिकं तिद्वकल्पेनैव सर्वदिरात्रेषु प्राप्तं निय-स्येन, उत्तरोऽहत् द्विगणस्य गृष्टन इति । तस्योपमंद्यारे कृतेऽन्यद्दिरा-श्रेष्यभावः । अभावात् , आङ्ग्स्सां द्विरात्रे नियनो गृष्टाने, पोडस्युषर इति ॥ ५३ ॥

#### अन्वयो वाऽनारभ्यविधानात् ॥ ५४ ॥ सि॰

अन्वतानि पोडाश्चेना सर्वद्विगतेषुचराण्यद्वानि । मन्यस्थवणात्, चचरेडहन् द्विगत्रस्य गृह्या इत्यनारभ्यविषानेन । नन्पसंद्वारः पित्रसंस्या वा, पोडाश्चचर अन्ति । उच्यते । न क्ष्यं प्रसास्थवणं पित्रसंस्यातं विश्वपत्रचनेन । त्रयो हिंदोषाः शहुःष्युः—अन्वार्धेग्रहणं, परार्थकरूपनः, प्राप्त वास्थ्यः न चौषसंद्वारः । भिन्नत्वाद्वास्ययोः । कि विदे त्रिंद्वानं पोडिश्चनः । कि विदे विश्वनिक्षाने स्वानस्य साम्यः । वैस्वानसं तत् साम पूर्वेर्षुभवनीति विश्वीयते ।

<sup>&#</sup>x27; शोडस्युक्तरे ' इति प्रकरणादस्मिन्द्विरात्र इति गम्यते । द्विरात्रमात्रे **अस्यैते** विभागम् । तस्मादक्विग्मां द्विरात्रेऽनेन प्रथमप्राधिः, वश्चाकु धैकरणात् । किमपै तार्हे प्रकणास्नानम् । परिसंख्यार्थेय । काउत्र परिसंख्या । आक्वरसां द्विरात्र एव बोडशी, नान्येषु द्विरात्रेषुः न पदाँवैपरिसंख्या । यदि बहवः पदार्थो द्विरात्रेषु श्रूँथैन

१ श्रुवेवेति—अनारभ्यितिति होष: । २ प्रकरणादिना—मु० । ३ पदार्थपरिक्विति— भौक्सवेवास्मिन् द्विराने, नान्ये पदार्था उत्यंव रूपा पदार्थपारक्या न भवतीस्पर्यः । ४ श्रूवेर-शिति—अनारस्यविधाविति शेषः । यदानारस्यविधी बहुवः पदार्थाः श्रूवेरतत्वा विशेषकः मुनः अवयं पदार्थान्तरपरिकृत्यां कुर्वात् । न तु तथा श्रूवन्ते । शिलेक एव पोवधी । च व द्विरानः विषयः प्रवाताः ।

उत्तरे पोडशीत्यन्यते । अनारभ्यविदानेन पाप्तत्वात् , तस्मास्माप्त-स्य पोडशिनो प्रदणमिति ॥ १२४ :।

( नानाहीनेषु चतुर्थे दिवसे षोडाशिग्रहणाधिकरणम् ॥ १४ ॥ )

[ १४ ] चतुर्थे चतुर्थेऽह-यहीनस्य ग्रह्मत इत्याधासेन प्रतीयेत भोजनवत् ॥५५ ॥ पू०

षोडिश्वनं भकुन्याऽऽप्रतिन्त, चतुर्थे चतुर्थेऽहन्यहीनस्य गृहत हृषि । अवेषोऽधेः सोश्वायकः । किमेकिस्पन्नहीने चतुर्थे दिवसे पोडक्यम्यसितः च्य उतेकस्वादहीनादहीनात्वरे चतुर्थेऽनि गृहत हर्येवपभ्यसितव्य इति । कि प्राप्तम् । एकिस्पन्नभ्यसितव्य इति । कुनः । अहीनस्थैकस्येत्युच्यते । कानाहीनेषु चेदित्यते, सा लक्ष्यणा भवति । अस्यिन् पत्ते अहीतः । अपि च वीर्यानश्येत्यं नानाहीनेषु चेत्स्यात् । चतुर्थेऽहन्यदीनस्ये । वावतेव तत्तिस्य्यति । एकिस्पित्न चेत्स्याद्वे । चतुर्थेऽहन्यदीनस्ये । वावतेव तत्तिस्यति । एकिस्पित्न वेत्सार्थेवति अवति । तस्यादे । कस्यादे । योजनवन् । यया चतुर्थे चतुर्थेऽहनि देवः देवः । अक्षेत्रस्य । योजनवन् । यया चतुर्थे चतुर्थेऽहनि देवः देवः । अक्ष्यकः इति चतुर्थे अक्ष्यः । योजनवन् । यया चतुर्थे अस्यति एकस्मिन् पत्त इति । ५५॥ ।

अपि वा संस्वावन्त्राचानाहीनेषु गृह्यते पक्षवदेक-स्मिन् संस्वार्थभावात् ॥ ५६ ॥ सि०

नानाहीनेषु वा चतुर्वेऽहिन युक्षते, एवं संस्थावद्ग्रहणं भवति, चतुर्वेऽहिन, हितः एकस्मिश्रहीन एकं चतुर्वेगहः, अन्यदृष्टमं भवति। यदुक्तं श्रुतिश्रन्दो भविष्यतीति, अहीन इति । भवति सा हि श्रुतिः । न च तथा श्रुत्या किंजिस्स्थिति । चतुर्वेस्थाभावात् । अस्मस्यके छक्षणा। तथा नु सिच्यति । अपि च, न छक्षणा। तथा नु सिच्यति । अपि च, न छक्षणा। तथान्याभिषाय- वेकस्वचनम् । यदुक्तं, वीप्सानवर्वन्यविति । नाऽऽनवेब्यमाप्रवर्वीस्यव- इत्यां कर्यनीयः। नस्माञ्चानाहीनेषु ग्रुहीतव्य इति । पश्चन् । स्वा, पश्चम् ग्रुहेत्व इति । पश्चन् । स्वा, सम्बन्धानाहीनेषु ग्रुहीतव्य इति । एवानिहायि दृष्टम्बर्धाः समाञ्चानाहीनेषु ग्रहीतव्य इति ॥ पह ॥

रस्तथा सत्येतद्वचनं पदार्षेपरिसंख्यां कुर्यात् । न च पदार्थाः श्रूयन्ते । तस्मारकञ्जन् वृरिसंख्या ॥ ५४ ॥ ( ५५ ॥ ५६ ॥

## भोजने तत्संस्वं स्वात्॥ ५७॥

यसु भोजनवदित्युन्तम् । अर्थासत् । तस्यासतुर्थोदप्यन्यसतुर्थे तक इत्रुप्यते । सतुर्थोदारभ्य यान्यहानि तेषां सतुर्थमहीनस्य तद्दृष्टमम् । श्रुट्टइसणे कर्मणि दृज्दाभिहितं गम्यते, न लोकाभिषायः । तस्या-युक्तं भोजने लोकाभिषायानुष्टानम् । अहीने तु शब्दाभिहितं गम्यते ॥ ५७ ॥

· ( विषुवरसंज्ञिकायां विकृतावाग्रयणाग्रनाया निवेशाधिकरणम् ॥१९॥ )

[१५] जगत्साम्नि सामाभावादकः साम तदारुयं स्थात् ॥ ५८ ॥ सि०

क्योतिष्ट्रोमे श्रूयते, यदि र्यंतरसामा सोवः स्यादैन्द्रवायवामान् महान् गृह्णीवात् यदि वृहत्सामा क्षकात्रान्, यदि जगत्सामाऽऽप्रयः जाम्राानीते । आयणाम्राानित्येतदुराहरणम् । तत्र संग्रयः । किमाम्रयः जाम्रतायाः पक्तौ निवेश उन विकृताविति । किं माप्तम् । मकरणानुम्र हात्मकृताविति । यदि जगत्सामिति ज्योतिष्ट्रोम एवीच्यते, येन केन-चिद्यभिसंवन्येन गुणेन कियया वा ।

ष्वं प्राप्ते, झूमः। जगत्साम्ति श्रूयमाणेऽपि ऋकः साम तदारूव-पित्यस्यवसीयते। कुतः। सामाभाशात् । न हि कुरस्नेऽपि सामवेदे जगन्नाम सामास्ति। तस्माधत्र जगत्यामुत्यम् साम स जगत्सामा। स विश्ववात्। नतु श्रुकाश्रो विषुवानित्युच्यते। नैय दोषः। स कामाय भविष्यति। तस्मादिकृतौ विषुवाति निवेध हति॥ ५८॥

( अथवा-जगत्सामशब्दार्थनिवेचनाधिकरणम् ॥ १५ ॥ )

एवं वा--

[ १५ ] जगत्सान्नि सामाभावादकः साम तदास्यं स्थात् ॥ ५८ ॥ सि०

यदि जगत्सामाऽऽग्रयणाग्रानित्येतदेवोदाहरणम् । तत्र संज्ञयः । किमन्यतरसामा जगत्सामा, रयंतरसामा वृहत्सामा वा, किम्रुय-यसामा जगत्सामा, किं रयंतरसामा जगत्मामा, किं यत्र जग- त्यापुरवर्ष साम स जगत्सामोति । किं प्राप्तम् । अन्यवरसामोति । किं प्राप्तम् । वस्य चान्य-कुतः । विश्वेषानवग्यात् । ज्योतिष्टोमस्य प्रकुतत्वात् । तस्य चान्य-तरसामत्वात् । एवं प्राप्तम् । अयवा, जभयसामा । जग-च्छन्दः क्रस्क्रवाची । क्रस्क्षपृष्टता च ज्योतिष्टोम जभयसामत्वे । अन्यवरस्थाप् । अयवा रथंनरसामा जगत्सामा । तत्र हि कृत्वि जगच्छ-स्दो विद्यते । देशानमस्य जगतः स्वर्द्धामिति । विद्योगयसामा जग्नसामा भवेत्, कृतेकरो विधिरनर्थकः स्यात् । तेन नैतयोः सद्ध-च्या मकृती । तस्याप्ट्यंत्रसामेव जगत्सामोति ।

एवं शाप्ते, श्र्वः । यत्र जगत्याष्ट्रत्यमं साम स जगत्सामेति । तथा हि अतिः । इतरया रथंतरसामन्यध्यवसीयमान ऋवा पदं छह्यते, पदेन साम, सेवा छक्षितछक्षणा स्यात् । तस्माष्टजगत्यां यत्र साम, स जगत्सामा । ऋक्तो जगदास्यं साम स्याद्विष्ठवति । जनु शुक्राम्रो विश्ववानित्युच्यते । नेव दोवः । स कामाय भविष्यति । तस्मादिश्वविति विश्वति । तस्मादिश्वविति विश्वति । तस्मादिश्वविति विश्वति । निवं । तस्मादिश्वविति । विश्वति । विश्वति

( संसवादिविक्कतौ प्राक्तनयार्नेमित्तिकयोरुपवत्याप्रियवत्यारेननुष्ठानाचिः करणम् ॥ १६ ॥ )

[१६] उभयसाम्नि नैभित्तिकं विकल्पेन समत्वात्स्यात् ॥ ५९ ॥ पू०

**कृतकरो** विधिरनर्थेकः स्वरादिति । कोऽर्यः । रवंतरसामस्य ऐन्द्रवायवाप्रता विहिता। बृहत्सामस्य धु शुकाशता । उभयसःमस्य आप्रयणाप्रतेव विचातस्या । जग-स्सामशस्टेऽजुरुवमानेऽपि सम्यते ॥ ९८ ॥

सन्स्युभयसायानः क्रतवः, संसव उमे क्रुयीत् । अपैविनावष्ये-काहे श्र्यते, उमे बृहद्वयंतरे कुर्यादिति । तत्रास्ति रयंतरनिविषकं वृह्यविभित्तकं न, उपवर्ती रयंतरपृष्टस्य प्रतिषदं कुर्योदिप्रयचनी बृहत्पृष्ठ स्योति । तत्रेषोऽशेः सार्वायकः । कि रयंतरनिविषकं वृह्यविभित्तकं वा कार्ये, विकल्पः, अयवा रयंतरनिधित्तकं कर्तव्या, अयवाऽस्यानिभित्त-क्रसेव कर्तव्या । कि प्राप्तु । अन्यतरनिधित्तकं कर्तव्यं, विकल्प हति । कृदाः । सभा प्राप्तिः । विरुद्धः समुख्यः : न हि विनिगयनायां हेतुरः सिन, एवं निधित्तकं फर्तव्यं, नेवंनिधित्तकंति । न च द्दे प्रतियदौ श्रव्यते कर्तृम् । तस्याद्विकल्यः ॥ '१९ ॥

## मुरूयेन वा नियम्येत ॥ ६०॥

यदुक्तं-समा प्राप्तिः । नास्ति विनिगमनायां हेतुरिति । अस्तीति भूमा । मुरूयत्वं नाम रथंतरस्य शयमाधीतत्वम् । ठदुक्तं, मुरूवं वा पूर्वचीदनाङ्कोकवदिति ॥ ६० ॥

निमित्तविद्याताद्वा कतुयुकस्य कर्भ स्यात् ॥ ६१ ॥ सि॰

बाबब्दः पक्षं व्यावर्तयातः ह्योग्नि निमित्तयोशियातः स्यात् । ऋतुनिमित्त्रवेदाऽऽश्रीयते । तथा कृति नैतद्वर्थन्तपृष्ठं, न वृद्दगृष्ठम् । बृद्दयंतराभ्यामुभाभ्यां ८त्र पृष्ठानिशिषः । तस्मात्रोपवती शतिपत्, नाग्नियतती । अन्येव ऋतुनिधिषा मनितुष्कितीति ॥ ६१ ॥

(ऐन्द्रवायवस्य मैत्रावरुणादिशहापेक्षया प्रश्ममनुष्ठानाधिकरणम् ॥ १७॥)

# [ १७ ] ऐन्द्रवायवस्यात्रवचनादादितः प्रिक्षिः

स्यात् ॥ ६२ ॥ पू०

क्योतिशोमे श्रूयते, बाग् वा ऐन्द्रवाययो यदैन्द्रकः शक्षा ग्रहः छुउन्ते वायमेवावरूष्य इति । तत्र संद्यस्य । ।कभिन्द्रवायवर्क सर्वकितः वति-क्षये: स्यात्, उपांत्रवन्तर्यामाभ्याप्ति पूर्व ग्रदीत्रव्य उत्त त्तास्त्रव्यक्ष्यं पूर्व ग्रहणमिति । कि शक्षम् । ऐन्द्रवायवस्य सर्वाधितः स्पंत्रपर्वे । कृतः । अग्रवचनात् । अग्रताद्य विचीचते, चेन्द्रवायक्यः वृहस्यिति, चेन्द्रवायवक्रमे कुर्यदेवामिति । अभिने सस्यके प्रवेन्द्रवायवातः

<sup>\*[9911</sup>**६**011**६**111

<sup>&</sup>lt;u>१</u> अपिथता— **स**ः १ ( अ० १२ पा० २ अ० ९ सू० २५ )।

यथादितः प्रतिकर्षे न क्रियेत, वर्षाय्त्वर्षायाँ व्यवस्थि न स्यातास्। बाहितस्त प्रतिकर्षे किवमाणे सर्व ऐन्द्रवायवाम्नाः कृता भवन्ति । न वाबेन्द्रवायवाम्माः कृता भवन्ति । न वाबेन्द्रवायवाम्माः कृता भवन्ति । न वाबेन्द्रवायवाम्माः कृता भवन्ति । वाबेन्द्रवायवाम्माः कृते क्रिकेच्यं स्वायाम्माः अर्थ पुनरत्येषां प्रहाणायेन्द्रः वायवाम्रता वर्षे उच्यते । तस्मारसर्वेषां वर्षः कर्तव्य हत्यादितः प्रतिकर्षः स्वात् । कर्षं पुनरवगम्यते, सर्वेषायेवायं वर्षे हति । पेन्द्रवाय-वाम्राम् कृषिद्वितं निर्देशात् । नाम्र महस्य कर्तव्यतोष्यते । तस्मारसः कर्तव्यति श्रुवरे । अप्रता परार्था, न स्वाया विद्वायते । तस्मारसः वादितः प्रतिकर्षः स्यात् ॥ ६२ ॥

अपि वा धर्माविशेषात्तद्धर्माणां स्वस्थाने प्रकरणा-द्यात्वमुच्यते ॥ ६३ ॥ सि०

आपि वेति पक्षध्याद्यक्तिः। न सर्वादितः प्रतिकर्षः स्यात् । किं ति इं। स्वस्थानस्य ग्रहणय् । कुतः । नात्र तदग्रता विश्रीयते । वावयं दि वदाऽनुष्यते । किं ति हैं । तदग्राणां ग्रहणं विश्रीयते । तथा दि श्रुतिरसुर्यदीता भवति । यदि रथंतरसामा सोवः स्यात् , य ऐन्द्रवाय-वाग्रा ग्रहाः समाम्नातास्ते अपनेनानुऽऽपूर्वेणैन्द्रवायवादितवा धर्माविश्वेचेण तद्धर्मणां मकृतानां ग्रहणं विश्रीयते । स्वे स्थाने ये ग्रहा ऐन्द्र-वायवाग्राः, तान् वकृत्य ग्रहणविश्वित्वि न सर्वादितः भतिकर्षं इति ॥ ६२ ॥

# धारासंयोगाच ॥ ६४ ॥

अपि च धारासंयोगो भवत्येन्द्रवायवादिवावये, अण्व्याऽक्यवः, विक्रमया धारणा गुक्कातीति । तस्माद्धाराष्ट्रशस्ते । तद्यानिष्करस्य प्रकृषं विधीयत इति ॥ ६४ ॥

> (कामसंयोगेऽप्येन्द्रवायवस्य पाठपाष्ठस्वस्थान एवानुष्ठानाधि-करणम् ॥ १८ ॥ )

[ १८ ] कामसंयोगे तु वचनादादिवः प्रतिकर्षः स्यात् ॥ ६५ ॥ पृ० अथ यत्र कायसंयोगे वचनमैन्द्रवायवस्य, ऐन्द्रवायवामान् प्रहान् सृक्षीयाद्यः काययेन यथापूर्वे प्रजाः कैल्येरिकाति । तत्र किं सर्वादिवः भौतिकचे उत्त तत्रापि स्वक्रमस्यस्य प्रहणामिति । किं प्राप्त् । पूर्वणा-विकरणेन स्वक्रमस्यस्यति । तथा प्राप्ते, त्रूयः । कामसंयोगे तु सर्वो-दितः प्रविक्षः स्यात् । कृतः । वचनःत् । वचनं हि भवति, ऐन्द्रवा-यवामान् ग्रहान् गृष्ट्वीयाद्यः कामयेत यथापूर्वे प्रजाः कैल्येरिकाति । कैस्सचोदितः प्रतिकर्वेऽधेवदग्रतायां विशीयमानायात् । अप्रवृत्तिक्षेते । कैस्सचोदितः प्रतिकर्वेऽधेवदग्रतायां विशीयमानायात् । अप्रवृत्तिक्षेत्रः कर्त्रतदग्राणां ग्रहणे विधीयमाने । तस्मान्मकीदितः प्रानक्षे इति ।।

तदेशानां बाऽयसंयोगाचयुक्तं कामशास्त्रं स्थान्नि-त्यसंयोगातः॥ ६६ ॥ सि०

न चैतदस्ति, यदुक्तं सर्वोदितः शिक्कं शितः स्वक्रमस्यस्य ग्रहणे क्रमानुग्रहो प्रविध्यति । तस्मात्स्वक्रमस्यस्येति । यदुक्तम् , अन्नतायि धानादादितः शिक्कं शृति । तम् । तद्देशानां पारादेशानायेन्द्रवायवाः ग्राणामयमुपरेग्नः । तष्टुक्तानां तदप्राणां प्रहणेन कामः साध्येत । क्रिकेयनुगुष्ठते । त्वर्तसे वाषयम् । श्रुतिश्व वावयाक्षत्रीयसी । अध्य यदुक्तम् , अन्नशृत्तिश्वेषकरं ग्रहणवाति । तक्षा संयोगपृत्यवस्यात् । यद्केष्ण् , अमृश्तिविश्वकं प्रहणिन कामं साययेत् । अपरो नित्य-संयोगः । य ऐन्द्रवायवाग्नाः ग्रहणेन कामं साययेत् । अपरो नित्य-संयोगः । य ऐन्द्रवायवाग्नाः ग्रहस्तान् गृहियादिति । तस्मादस्ति नवृत्वस्यामः । अदस्तिभ्रसंष्ठके कामसाधनयेतत् । तस्मादस्वकपस्यस्य ग्रहणमिति ॥ ६६ ॥

('काम्याप्रताविधौ शुक्रादिग्रहस्य सर्वादितः प्रतिकर्वाधिकरणम् ॥ १९ ॥ )

[ १९ ] परेषु चाग्रशब्दः पूर्ववत्स्यात्तदादिषु ॥ ६७ ॥पू.०

अस्ति क्षोतिष्टोमः । तत्रैन्द्रवायवात्परे ब्रहाः कामाय श्रूयन्ते— आस्विनाब्रान् गृह्धीयादामवाबिनः, श्रुकाब्रान् गृह्धीयादभिचरतः, मन्ध्यब्रान् गृह्धीयाद्वभिचर्ययाणस्येति । तत्र संख्यः । किमेतेव्वपि स्व-

<sup>49</sup> II 44 II

१ प्रकल्पेरम्—क. । २ स प्रतिकर्यः—क. । ३ प्रकल्पेरम्—क. स. । ४ तत्र सर्वा-स.)

कबस्थानां ब्रहणमुत सर्वादिवः शतिकर्षः कर्तव्य इति । किं वाप्त्रम् । वरेषु चेन्द्रवायवारपोर्श्वनातिषु ब्रहणेषु, अब्रह्मस्यः पूर्ववरस्यास्त्रकम्-स्प्रब्रहणमिति। यस्य यस्याव्रता श्रूयते,तदब्राणां कायसंयोग इति ॥६७॥ प्रतिकर्षो वा नित्यार्थेनामस्य तदसंयोगातः॥ ६८ ॥ सि०

भागेन्द्रवायवात्मविकर्षः स्वात् , कुतः । न क्षत्र नित्यार्थेन काष्ट्रय् संयोगो भवति । यदि हि नित्ये काषो भवेत् , आस्विनाम्रान् पम्ध्यू-म्रानित्यम्रश्चर्याऽस्य नोपपयेत । न हि तस्मिन् वचने सति महत्तेः कश्चिद्विये चएछम्यते, मागेन्द्रवायवात्पुनः मतिकर्षे वचनमर्थवन्द्रवति । अपि च महत्तास्ते महाः । तेषामान्त्रिनाम्रता श्चनामृता विभीयते । तस्मादादितः मतिकर्षे इति ॥ ६८ ॥

## प्रतिकर्षं च दर्शयति ॥ ६९ ॥

चारचेयुस्तं यं कामाय गृहीयुः, ऐन्द्रबाववं गृहीत्वा सादचेत्, अव तं सादचेत् , यं कामाय गृहीयुरिति कामाय गृहीते वार्यमाण ऐन्द्रबा-यवस्य ग्रहणं दर्वयति । तस्मात्सवीदितः मतिकष्टन्य इति ॥ ६९ ॥

(काम्याग्रताविषो शुकादिग्रहस्येन्द्रवायवग्रहापेक्षया पूर्वं प्रतिकर्षा-विकरणम् ॥ २० ॥ )

[२०] पुरम्बादेन्द्रवाण्यमणग्रस्य छतदेशत्वात् ॥ ७० ॥सि०

आहन वर्षे हुन । ैन्द्रवात्वात्यरे ब्रह्मः काषाय श्रूयन्ते, आश्विनाम्नत्त्र गृह्णे याव्यमयार्थनः, शुकाम्रानाभिष्यता, मन्ध्यमानिष्यवैद्यान् णस्यात् । नेथा स्वक्रमस्थानां ग्रहणं, प्रतिकर्षे इति समिष्यतमेतत् । अथेदानीमिदं संदिश्चते । किं सर्वादितः प्रतिकर्षः, यतः कृतथिद्दा, जते-न्द्रदायवस्य पुरस्तात्यतिकर्षे इति । किं प्राप्तम् । नियमकारिणः श्राह्म-स्याभावादनियम इति ।

एवं बाह्ने, ज्ञुमः । पुरस्तादैन्द्रवायवस्य मतिकर्ष इति । कुतः । अग्रस्य कृतदेशस्वाद् । एषोऽमस्य देशो विद्वातो यदुर्गाश्वरत्वर्षामाभ्यायूच्वै, पुरस्ताबैन्द्रवायवस्य । कथमिव कृत्वा । पूर्वेण वचनेनैन्द्रवायवाम्रा महाः मकुताः, यदि रथंतरसामा सोमः स्वादैन्द्रवायवाम्रान् ग्रहान् गृह्वीया-

<sup>11 8 9 11 8 4 11 8 8 11</sup> 

दिति । तनैश्रुवायवाग्रानुहिश्य तेषां प्रदर्ण विदित्य । वेनैव विदित्तः । वाज्य पुनराधिनाग्रेषु श्रुकाग्रेषु यन्थ्यग्रेषु च ग्रदर्ण विषीयते । अतो वाज्यने न तद्मता विधीयते । सा पुनरेन्द्रवायवाग्राणां मकुतत्वात् । अधिचरता श्रुकाग्रान् , कि क्वचीन् , ग्रुहीयादिति मकुतेनासिसंबच्यते । श्रुकाग्रान् प्रदानिति नास्ति संबच्यः , ग्रेहबन्द्रभावात् केन तिर्दे संबच्धः । प्रकृतिनैन्द्रवायवाग्रबन्देन, श्रुकाग्रान् ग्रुहीयात् , ऐन्द्रवायवाग्रबन्देन, श्रुकाग्रान् ग्रुहीयात् , ऐन्द्रवायवान् किक्षे । तस्यदिन्द्रवायवस्य पुरस्तात्य-तिक्षे । तस्यदिन्द्रवायवस्य पुरस्तात्य-तिक्षे । तस्यदिन्द्रवायवस्य पुरस्तात्य-

# तुल्यधर्मत्वाच ॥ ७१ ॥

तुल्यधर्माश्चत ऐद्रवायवाग्नैः। तत्र धाससंयोगो दृश्यते । तस्माद्धारा-ग्रहातुदिश्येतदग्रना निथीयते ॥ ७१ ॥

#### तथा च लिङ्गदर्शनम् ॥ ७२ ॥

धारयेयुस्तं यं कामाय गृह्वीयुः । ऐन्द्रवायबं गृहीत्वा सादयेत् । अयं तं सादयेत्, यं कामाय गृह्वीयुःश्ति काम्यस्य धारणान-तस्यैन्ट-वायवस्य ग्रहणं दर्शयति । तस्मादैन्द्रवायवस्य पुरस्तात्यविकर्षे इति ॥ ७२ ॥

( प्रहणप्रतिकर्षेण सादनस्यापि प्रतिकर्षाधिकरणम् ॥ २१ ॥ )

# [ २१ ] सादनं चापि शेषत्वात् ॥ ७३ ॥ सि•

ृद्याम्नायते—आश्विनाम्नान् गृहीयादामयाविनः, शृक्षामान् युह्वीयादाभवरतः, मन्ध्यमान् गृहीयादाभवर्यमाणस्येति । पुरस्तादैन्द्रवायवस्य प्रतिकर्ष इत्युक्तम् । तत्रायमर्थः सांग्रयिकः । किं सादनमिष्
प्रतिकृष्यते नेति । अववनाभेति त्रूपः । श्रव्यमाणका वयम् ।
श्वन्दश्च प्रहणस्य प्रतिकर्षमाह, न सादनस्य । तस्माण सादनं मानिकृष्यत इति ।

एवं पासे, ख्र्यः । सादनपपि शतिकृष्यत इति । कृतः । ग्रहणशेषो हि सादनम् । ग्रहणं हि बदानार्थम् । तदनेकस्य द्रव्यस्य युगपस्त्रास्तर-

<sup>11 90 11 00</sup> 

साद्यित्वा न श्ववयं युगपद्धोवार्थं कर्तुष् । सादनेन प्रदेणं होययोग्वं भवति । तस्माङ्गरुणश्चेषः सादनमिति ब्रह्मे शतिकुष्यम्भेऽवद्यं प्रतिक्रवृब्यमिति ॥ ७३ ॥

## लिक्कदर्शनाच ॥ ७४ ॥

लिक्कमिप दृश्यते, यथा सादनं प्रतिकृष्यत इति । कि लिक्कम् । धारवेयुस्तं यं कामाय गृह्हीयुः । ऐन्द्रवायवं गृहीत्वा सादवेत्, अव तं सादयेत् , यं कामाय मृह्णीयुरिति, सादनस्यापि प्रतिकर्षे वर्षे विशा ७४।।

( ब्रह्मप्रतिकर्षेऽपि प्रदानानमकर्षाधिकरणम् ॥ २९ ॥)

ि २२ ] प्रदानं चापि सादनवत् ॥ ७५ ॥ पू०

इद्माम्नायते -- आश्विनाप्रान् गृह्यीयादामयाविनः, शुक्राप्रानिषच-रतः, मन्ध्यग्रानभिचर्यमाणस्याते । तत्र ग्रहणे प्रतिकृष्यमाणे सादनं प्रतिकृष्यत इत्युक्तम् । अथेदानीमिदं संदिश्वने, ग्रहणे प्रतिकृष्यमाणे भदानं भविकृष्यते नेति । कि पाप्तम् । भविकृष्यत इति । कुतः । संब-न्धात । संबद्धं हि ग्रहणं पदानं च । पदातुं हि तद्गुवाते । तथा हि रष्टार्थे तद्भवति। इतस्या यत्सादनादध्वै तदर्ष्ट्यार्थे भवेत्। न चेदमर्ष्ट्या-र्थेष । तस्माधतरस्मिन् काळे पदानं क्रियते, तत्र ग्रहणं कर्तव्यम् । एवं चेचत्र ग्रहणं तत्र पदानमापे भवित्वपर्हतीति, संबन्धात । सादनवत । यथा ग्रहणे प्रतिकृष्यमाणे सादनं प्रतिकृष्यते, एवं प्रदानप्रपीति ॥७५॥

न वा प्रधानत्वाच्छेषत्वात्सादनं तथा ॥ ७६ ॥ सि०

न चैतदस्ति, प्रदानं प्रतिकृष्यत इति । प्रधानं हि तत । न हि तद-ग्रहणस्योपकारकम् । तस्माञ्च पातिकृष्यते । यदुक्तं सादनवदिति । बेषे। हि सादनम् । तस्मात्मतिकृष्यते ॥ ७६ ॥

( ज्यनीकायां प्रथमद्वितीययोरह्योरैन्द्रवायवाम्रत्वशुक्रामत्वयोः पुनःश्रवण-स्यानीमित्तिकत्वार्थताधिकरणम् ॥ र ३ । )

[ २३ ] व्यनीकायां न्यायोक्तेष्वाम्नानं गुणार्थं स्यात्॥ ७७॥ पृ०

अस्ति द्वादश्चाहे त्रवनीका, ऐन्द्रवायवाग्री पायणीयोदयनीयी, दश्चयं

अपि वेति पक्षच्यावृत्तिः। न गुणांधं अवणं समानविष्वर्षयिति। व श्वन्यं विदितं चोदकेन प्राप्तम्। तत्र पुनर्वचनमन्धकम्। तस्याच्यत्त्र्याः धीमिति। कथं तिर्हे श्वन्यम्। वास्योनदं ज्योतिष्टोमे स्वेतस्सान्ति श्रवृत्तं चोदकेन भाष्यते। तस्यास्समानविधि करिष्याधीति पुनक्चयते। अस्ति। तस्यास्ममानविधि करिष्याधीति पुनक्चयते। अस्ति। तस्यास्ममानविधि करिष्याधीति पुनक्चयते। अस्ति। तस्यास्ममानविधि करिष्याभावति। तस्यास्ममानविधि करिष्याभावति। तस्यास्ममानविधि व प्रयोजने पक्षेत्रस्ति। तस्याभावति। विद्याभावति। विद्याभावति।

( व्युद्रस्य समूदविक रत्वाधिकरणम् ॥ २४ ॥ )

# ि २४ ) द्वादशाहरूय व्यूडसमूहत्वं पृष्ठवत्समानविधानं स्थात्॥ ७९ ॥ पृ०

द्विविशंदा शहः, न्यूट समृदशः। समृदःनावतः, ऐन्द्रवायवाग्नी प्रायणीणेद नीयो, दशसं चाहः, अधेतरेवां नवानाशक्कायेन्द्रवायवाग्रं प्रथममदः, अथ शुक्राग्रसः, अथाऽश्रयणाग्रसः, अथेन्द्रवायवाग्रसः, अथ

<sup>99 11 96 11</sup> 

शुक्राग्रम् , अथाऽऽग्रवणाग्रम्, अयैन्द्रवायवाग्रम् , अय शुक्राग्रम्, अथाऽऽग्रयणाग्रमिति । अथ व्युद्धः, ऐन्द्रवायबाग्री प्रायणीयोदयनीयी, अधेतरेषां दक्षानामहायेन्द्रवायवाग्रं प्रथानहः, अध ग्राकाग्रम्, अध हे आग्रयणाग्रे, अधैन्द्रवायवाग्रव, अथ दे शुक्राग्रं, अव ८ ग्रयणाग्रव. अय है ऐन्द्रवायवाम इति । तत्र संदेहः । विमुध्ययकारमापे द्वाद श्वाहं प्रकृत्य धर्मा आस्नाता उत समुदं बक्कन्याऽऽस्नातः । तद्विकारो च्युढ इति । कि मासुप् । द्वादशाहरू च्युढसमुद्धत्वं समानविधान स्यात् । कृतः । उभयपकारस्य प्रकृतत्वात्र गम्यते विश्वेषः, कश्य धर्माः कस्य नेति । तस्मात्समानविधानौ । पृष्ठवतु । यथा, बृहद्रशं-तरे पृष्ठे मकरणस्य तुल्यस्वात्समानधर्भणी, एवं ब्युद्धसमूदं स्या-दिवि ॥ ७९ ॥

व्यूढी वा लिङ्गदर्शनात्समूडविकारः ॥ ८० ॥ सि०

षाश्चल्दः पक्षं व्यावर्तयति । न व्यदसमदौ समानविधानौ । किंतु च्युदः समृदविकारः स्यात् । क्रुतः । लिङ्ग्देशीनात् । लिङ्ग्पिदं भवति, पेन्द्रवायवस्य वा एतदायतनं यसतुर्थेमहरिति व्युद्धे श्रूयते । न च ब्युढे चतुर्थेऽहर्येन्द्रवायवाग्रता । का तर्हि । आग्रयणाग्रता । तत्र. ऐन्द्रवायवस्य वा एतदायतनमिति वचनं नावकल्पते । यदि ब्युद्धः समृद्विकारस्ततः प्रकृतिमपेक्ष्योपपद्यते बादः । पेन्द्रवायवस्यै-वदायतनं माप्तम् । तत्राऽऽग्रयणस्योच्यत इति । तस्माञ्जिङ्गदर्श्वनाद-व्युद्धः समुद्धविकार् इति ॥ ८० ॥

## कामसंयोगात् ॥ ८३ ॥

यः कामयेत बहुस्यां प्रजायेयेति । काम्यो वा नैमितिको वा नित्यमधे विकृत्य निविश्वते । यथाऽक्ष्यामये सहै।दनभोजनं निवातः श्चरवा चेति ॥ ८१ ॥

# तस्योभयथा प्रवृत्तिरैककर्म्यात् ॥ ८२ ॥

इदं वयोजनसूत्रम् । तस्योभयवकारस्याइर्गणेषु प्रष्टविराविशेषेण। पेककम्पीत् । यथा पूर्वः पक्षः । वथा तर्हि सिद्धान्तः, यत्र वचनं क्रिङ्गं च तत्र ब्यूदः प्रवतेते,। अन्यत्राविश्वेषेण समृद हाते ।।८९॥ ( गवामयने ज्यनीकायाः स्वस्थानविवृद्धचाऽम्यासाधिकरणम् ॥ २९ ॥ )

[२५] ऐकादशिनवत्त्र्यनीकापरिवृत्तिः स्वात् ॥ ८३ ॥ पू.०

द्वारचाहे समाम्नायते- ऐन्द्रवायवाग्री प्रायणीयोदयनीयी, दश्चमं वाहा, अथेतरेवां नवानामह्वामेन्द्रवायवाग्रं प्रथमपहा, अथ शुक्ताग्रम्, अथाऽऽग्रयणाग्रम्, अथेन्द्रवायवाग्रम्, अथ शुक्राग्रम्, अथाऽऽग्रयणाग्रम्, अथेन्द्रवायवाग्रम्, अथ शुक्राग्रम्, अथाऽऽग्रयणाग्रम्, अथेन्द्रवायवाग्रम्, अथ शुक्राग्रम्, अथाऽऽव्याग्रममिति । तद्रवाययने चोदकेन प्राप्तम् । तत्र बहुनि ज्यनीक्षानि
प्रतिकृषितव्यानि । तत्रवार्थमान्नीऽभ्यामः । अथेदानीमभ्यासे सर्देहः,
कि दण्डकलिवद्भ्यासः कर्तन्य उत्त स्वस्थानविद्यद्विति।

कथं दण्डकळिटवरस्यात् , कथं वा स्वस्थानविद्यद्धिरिति । यद्य-ह्वामिषकारस्तत आधेषु नवस्वहःसु परिसमाप्तेषु विद्येष्वि ज्वनीकां चोदकः प्राप्यतीरयुपरिधतिमदं भवति, ऐन्द्रवायवाग्रं प्रथमपदाः, अथ शुक्राग्रमिति । तेष्विप नवसु परिसमाप्तेषु पुनरिदयेवोपतिष्ठते, ऐन्द्रयायवाग्रं प्रथमपहरिति । एवं दण्डकळितवदाद्यतिः । अथाहर-विकारो नास्ति, ततः प्रायणीयोदयनीययोरन्तरं नवभिरनीकैः पुरित-भिति नवामयनेऽधि नवभिरनीकैः प्रथितव्यं स्थात् । तत्र पूर्णे सुन-राष्ट्रचिनोस्तीति दण्डकळितवन्न स्थात् । न च द्वद्या विना तदन्तरं पूर्यत इति स्वस्थानविद्यद्वरागतेति ।

किं पुनः माप्तस् । दण्टकिकवनदाइन्तिरिति । तकैतद्वविदेहरः विकारोऽत्रेति । एवं साम्नायते—ऐन्द्रवायवार्धं शयसवहः, अय श्वकाम्म । मकृतत्वादहरिति गम्यते । तस्मादहरिकारः । अतौऽवमच्छायो दण्डकिकवनदाहिन्तिरिति । आहन्तिन्यायानां दण्डकिकतं न्याय्वस् । स्था कमानुष्रहो भवति । तथ्या, कश्चिदुच्यते—अनुवाकाक्षः पटय-तायित । दण्डकिकविद्वते । पटयते, कथानुष्रहाय । एविमिहापि प्रष्टक्षम् । यथाऽस्मिनेव गवामयन एकाद्भिन्यम्यस्यमाना दण्डकिक सन्दम्यस्पते, न स्वस्थानविनुद्वयेति ॥ ८३ ॥

स्वस्थानविवृद्धिर्वाऽह्वामपत्यक्षसंख्यत्वात् ॥ ८४ ॥ सि० स्व धानविद्वादिवी, न दण्डकालितवदाद्वाचिः । तत्रेदं वर्ण्यते, नाइ-र्धिकार् इति । कृतः । अह्वापनत्यक्षसंख्यत्वातु । अवत्यक्षाऽह्वां

भंख्या नवानामहामिति । ऐन्द्रवायवः ग्रामिति च विधीयमानमिति । क्रयमहर्न विश्वीयत हाते । वाक्यभेदमसङ्गात । ऐन्द्रकायवाग्रं मथमं भवति, तश्चाहः, नाहःसंयात हाति वावयं भिद्येत । तस्मादनुवादमात्रम-दर्प्रदणम् । एवं चेत्क्रमानुग्रहाय स्वस्थानविद्वद्धिराश्रयणीया । अग्र रणाग्रान् कृत्वेन्द्रवायवाग्राः कर्तव्या इति ॥ ८४ ॥

पृष्ठचावृत्ती चाऽऽब्रयणस्य दर्शनात्त्रयाश्चिरी परिवृत्ती पुन-

## रैन्द्रवायवः स्यात् ॥ ८५ ॥

sतश्च पश्याम<sup>.</sup>. स्वस्थानविद्वद्धिरिति । कृतः । उत्तरस्थिन पक्षासि पृष्ट्याष्ट्रचावाग्रयणाप्रताया दर्शनं भवति त्रयस्त्रिशेऽहनि । कथम्। जगर्ती वे च्छन्दासि पत्यवरोहन्ति, अग्रायणं वे ग्रहाः, बृहत्पृष्ठानि, त्रयाल्लिशं स्रोमा इति । बदेनत्स्वस्थानविवृद्धाववकल्पते, न दण्डकल्टि-तबद हती। कथबू। पूर्वस्मिन् पक्षासे च्यनीका त्रिः परिवर्धते। तस्यि-बानावचैव साऽऽग्रवणाग्रेय परिसमाप्यते । उत्तरमपि पक्षो व्यावतामिति

#### अतः परं व्यक्तीकाधिकरणं व्यास्त्रायते ।

प्रथमस्य यज्ञानागरथैन्द्रावायवामना विश्वीयते । कुनः । यज्ञस्य फले चोदितस्यात् । अहानीत्ययमधी लम्बत एव । यदि चाहरिति विवक्षेत्र, वाक्यं भिद्येत । निष्फ-लानि चतानि ॥ ८४ ॥

यस्य दण्डकाञ्चितवदावृत्तिः, तस्यैतह्र्शनं नोपपद्यते । कथम् । अस्मिन् गवामयने, अज्ञीतिश्वतं पूर्व पक्षः, एवमूत्तरेम् । तत्र पूर्वपक्षति व्यनीका निविशते । सा निविश्वमानाडऽधे हे अहनी वर्जायत्वा भवति । तयोरैन्द्रवायवाग्रवायाः प्रत्यक्षा-क्यानात् । शिष्टेष्वहःसु निर्विशैमानायाः सप्ताहानि परिशिष्यन्ते । तत्र सप्तप ऐन्द्र-बायबाग्रना । तर्रिमें ब पूर्व पक्षः समाधं, अ्वनीका त्ववरिसमाष्ठा । सा च परिसमा-पितत्या। ततो विषुवान् शुकाम । ततः प्रथमः स्वरसामाऽऽमयणामः, द्वितीयः स्वरसा-

लभ्यत एवेति-यद्यभागस्याहरात्मकत्वादि ते शेवः । २ एवमिति-मध्ये विषवत्संक्षकः एकाडः, इति शेषः । तथा च-एक प्रविधकततत्रवसुत्यात्मकं गवामयनिर्मत क्षेत्रम् । ३ निरि-श्वमानाया इति-एकोनविद्यतिवारमण्डलाया इति क्षेपः । ४ तस्मिश्च-अप्तमेऽहानि ।

कृत्वाऽःग्रयणाग्रेष्वारभ्यते।तन्न्रैनथेने नवपभागे त्रयस्त्रितमहरिति कृत्वा तदाग्रयणाग्रं भवति । तनेतद्दर्शनसृत्यष्टते । दण्टकळितवरयुनर दृषौ सत्यां तदैन्द्रवायवाग्रं स्थात् । कथम् । त्रिष्टतः आरभ्य नव्केग्दःसु संकल्प्यमानेषु पूर्वस्मिन् यक्षासि सप्त परिकृष्यते।तत्र सप्तमे पेन्द्रवाय-वाग्रता, शुक्राग्रं विषुवान् , अन्त्रयणाग्रः त्रथमः स्वरसामा, ततो विश्व-जिद्वित च्यनीका समाप्ता । त्रयस्त्रिशमहरैन्द्रवायवार्ग्रं भाष्तोति ।

मा, ऐन्द्रवायवामः, तृतीयः स्वरसामा शुक्रामः । ततो विश्वनिदामयणामः, ततः षडह आवृत्तः प्रयुच्यते । तस्याऽऽवृत्तस्य प्रथमं त्रथक्षित्रमहः, तदैन्द्रवायवार्म प्रामोति । एवं दर्शनं नोषव्यते दण्डकलितवदावृत्ती ।

यदेतर्वः स्वानं माध्यकारेण इत्तमिदं नोषवद्यते । कथम् । आसिन्यवामयने भार्दकेन व्यनीका प्राप्तोति । विश्वजिति नःमधेयेनाऽऽप्रदणाद्यता प्राप्तोति । 'पृष्ट्यः पटहः ' इति नामधेयेनैव पटहसंबन्धिनी ग्रह्मप्रता । आभिद्रते च नाम-धेयेनैकाहिको विष्यन्तः प्राप्तोति । चोदकपाष्ठेश्च नःमधेयप्राधिर्वद्यीयसिन्युक्तम् । एयसिदं नोषवद्यते ।

द्यापे चोदवेन प्राप्तिः स्यात्तयाऽपि द्यारात्रस्य धर्मा आतिदिवयन हृत्युर्ज्य । द्यारात्रभवृत्ये च पूर्विसित्यसासि द्याचा विभागः प्राप्तीत । नवरात्रप्रवृत्यो नवपा विभागः प्राप्तुवात् । न च नवरात्रः प्रवर्तते । दर्शमे चेन्द्रवायवाप्रता । उत्तरे पराप्ति स एवान्स्यो द्यामो मागः प्रथमगारम्यते । तत्रैन्द्रवायवाप्रता प्राप्तोति प्रयक्तियोऽर्ह्ति । पूर्वोत्तरपरायोर्न कश्चिद्विशेषः। यद्यपि नवरात्रः प्रवर्तते, तथाऽपि कोऽयं विशेषः। एकस्ये त्रिवृत आरम्य गणना, जैपरस्य प्रायणीयात् । तस्मान

### तन्ने वर्ष्यनं विरुध्यते । तस्मारस्वस्थानाविद्याद्धारीति ॥ ८५ ॥

नुरुवा गणना कर्तन्या । नुरुवायां च गणनायां छिद्धदर्शनानुपपसिरेव । अयं च विशेषो दर्शित:। एकस्य कृत्स्नं गवामयनमधिकृत्य गणना, अपरस्य पुर्विसमन्त्रेन पक्षामि गणना ।

अत्रोच्यते । यदि चोदकेन ज्यनीका पाष्यते तथा सत्यते दोषा भवेषः । एपा तु गवामयने प्रत्यक्षेण वाक्येन विश्वीयते । गवामयने च धर्मा विश्वीयमाना अवान्तरप्रकरणेन पूर्वास्मन्पक्षासि निविदान्ते, न कुतस्त्रे गवामयने । असंभवात्क्रतस्त्रे गवामयने भवेचः । संभवति चावान्तरप्रकरणेन निवेशः । वर्षपक्षवादिनस्त दण्ड हन छितबदाबृत्तिः पूर्वस्मिन्पक्षासि न समाप्यते । तैस्य त्रिवृत आरम्य गणना प्रवर्तते । आद्येगोरैन्द्रवायवाप्रतायाः प्रत्यक्षान्नानात् । आदौ वाऽऽरभमाणस्य द्वितीयेऽहनि शकाप्रता स्थात । तस्मात्प्रत्यक्षेणैन्द्रवायवाप्रत्वेन विरेशः स्यात् ।

ननु जकायताऽपि प्रत्यक्षेत्र । उच्यते । सामान्येन शकायता विशेषेणैन्द्रवाय-व प्रता । सामान्याच विशेषो बछवान । तस्मात्ततीयादारम्य तस्य गणना । मिक्रान्ते त्वविरोधास्त्रथमातेवाऽऽरस्य गणना घटने ।

अत्र कोद्यते । ज्योतिरादय उत्पद्यमाना विशेषनामधेयेन धर्मात्महणन्त एवोत्य-द्यन्ते । यथा कुण्डेपायिनामयनेऽग्निहोत्रम् । ज्यनीका तु संघातपर्मत्वेन प्राप्तोति । सा च पश्चात्कालीनत्वादद्र्वला, उत्पन्नसंयोगित्वेन ।

उच्यते । अत्र पौर्वापर्यनाघो मवति । यथा विकृतौ दक्षिणाम्नानं चोदकंन प्राप्तं बाधित्वा निविश्वते, विरोधात् । एवमिहापि व्यनीका नामधेयप्राप्तं बाधित्वैव निविशते । यथाऽपच्छेदे पर्व नैमित्तिकमत्तरेण विरोधे बौध्यते ।

अथवा, यदा यागः फले चोदितो भगति तदा धर्मानाकः ङ्क्षति । एतस्यामव स्थायां कि चौदकेन धर्मा उत नामधेयेनेति चिन्तायां. नामधेयेन धर्मप्राप्तिः। तर्खं दृक्षणया धर्मप्राप्ति करोति । ज्यनीकां तु गृह्धन् न दृक्षणया धर्मप्राप्ति करोति । उपदेशेनैव गृहणाति । अतिदेशाचीपदेशो बछवान् ॥ ८५ ॥

तस्येति—पूर्व पक्षवादिन आयमहर्द्धयं विद्वाय पृष्ठचषडहाद्यस्य त्रिवृत आरभ्य त्र्यतीः काया गणना प्रवर्तत इत्यर्थः । २ कुण्डपायिनासयनाग्निहोत्रम्—ह. सु । ३ बाध्यत इति—तथा बोकं ' पौर्वापर्ये पूर्वदीवत्यं प्रकृतिवत् ' ( अ॰ ६ पा॰ ५ अ॰ १९ स्० ५४ ) इत्यन्निति शेषः । ४ तच्च-नामधेयम् ।

# वचनात्परिवृत्तिरैकादशिनेषु ॥ ८६ ॥

अथ यहक्तम् , ऐकाद्शिनवरिति । युक्तं यरैकादम्निषु दण्टक-छितवराष्ट्रलिरिति । वचनं हि रुद्भवति । बारुणमन्ततः, पुनः पर्धाष्ट्र-ष्टकेष्वाप्रेयमेन मध्येऽहत्यास्त्रभेतित । चचनाएण्टकछितवदावृक्तिः पुनः-पर्धावृत्तेष्वति । सा द्वाद्याहेऽसंसवन्तौ गनामयनं विश्वति । किमिव चचनं न कुर्णत् । न हि वचनस्यातिभारोऽहित ॥ ८६॥

## हिङ्गदर्शनाच ॥ ८७ ॥

लिङ्गं संस्वर्णेवमधै दर्शवाति, यथा दण्डकाळितवदैकादिवाना आव-र्वन्त इति । माणा वा ऐकादिश्चनाः, यदेकादिश्चनिमिरायुरहान्यतिरि-च्यन्ने पश्चने वेति । स्वर्थानविष्ठद्वौ नास्त्यविरेकः, दण्डकलितवदाञ्चनौ म्युननार्धावरिक्तना वा भवति । तस्मादिष पश्चाम ऐकादिश्चनेषु दण्डः कल्लितवदाञ्चनिरिति ॥ ८७ ॥

( ब्युटात्मकहादशाहे मःश्राणामेव छन्दोब्यातिकमाधिकरणम् ॥ २१ ॥ ) [ २६ ] छन्दोब्यतिकमादुब्यृहे अक्षपवमानपरिधि-

## कपालस्य मन्त्राणां यथोत्पत्तिवचनमूहद-तस्यातः॥ ८८ ॥ म्रि०

आहि। द्वादशहः, सण्हो व्यूट्ध । तत्र व्यूटः, पेरद्रवायवाग्नी पाय-णीयोदयनीयी, अयेतरेषां दशानाम् ह्वामैन्द्रवायवाग्नं प्रयम्पहः, अय गुक्राग्नम्, अय द्वे आग्नयणाग्ने, अयेन्द्रवायवाग्नम्, अय द्वे शुक्ताग्ने, अयाऽऽग्रयणाग्नम्, अय द्वे पेन्द्रवायवाग्ने राति । तत्र व्यूते, इदं समाम-नन्ति, छन्दांसि वाऽन्योन्यस्य लोकपभिष्यायन्ति, गायत्री त्रिष्टुमः, त्रिष्ठुव् जगन्याः, जगती गायत्र्या इति । तत्र सन्ति भक्षपवमानपरिधि-कपालानि । भक्षास्तावत्, असे हि मा विश्व दीर्घायुत्वाय श्रंतनुत्वाय एहि वसो पुरोवसो मियो मे हुरोऽस्यत्विनोस्त्वा बाहुस्यां सहपासेन्त-

## [ < 11 < 0 11

९ हर्य भवधियोवाहुम्यां — क. ख.। २ ( अ० ३ पा० २ अ० ९ म० २५ ) इतात्र भाष्यकृता मक्षमन्त्र आनुपूर्वा इस्क्रोडांच व्हिलत इति प्रकृते व्हिनदेशपरित्वायेन केवनेउपि न वाषकामिति केवम् ।

सुन्द्रक्षस्य क्ट्रबद्रव्यस्याऽऽदित्यबद्रकस्य सोवदेव ते सीतिवदः वादासरनस्य माध्येदिनस्य सबनस्य तृतीयसवनस्य गायत्रच्छन्दसाल्लिप्ड्युण्डन्दसो जगकीच्छन्दसोऽप्रिष्टुत इन्द्रवीतस्य-मधुपत वयह्वस्योगहृतो असपाणीति । तथा पदमानः, दयेनोऽप्ति गायत्रच्छन्दाः, सुपर्णोऽप्ति विषटुप्छन्दाः, स्य ऽप्ति जगतीच्छन्दाः, अनु त्वारमे स्वस्ति मा संपार्य,
इति च । तथा परिभयः, गायत्रो मध्यमः परिभिः, त्रेष्टुभो दक्षिणः,
जातत उत्तर इति । तथा स्वालानि, ज्ञष्टाक्यालः मातःसवने, एकादश्वकपाक्षे माध्येदिनीयः, द्वाद्यकपाष्टस्यातीयसवनिक इति ।

तत्र संदेहः । कि छन्दोव्यतिक्रमे व्यविक्रमो भक्षमन्त्राणां, भक्षण स्य च, प्रवस्तवन्त्राणां प्रवस्तानस्य च, तथा परिषीनां कपाळानां च, अथवा मन्त्राणां छन्दोव्यतिक्रम इति । कि माप्तम् । मन्त्राणां मन्त्रान्धानां च । कृतः । अविशेषवचनात् । अविशेषण भवति . वचनम् । छन्दांसि वा अन्योन्यस्य छोक्सिमिस्यायन्ति, गायभी त्रिन्दुवः, त्रिन्दुवः, जगत्याः, अगती गायज्या इति । च विशेषः ध्रयते प्रकाणां व्यतिक्रम इति । तस्मान्यन्त्रणावानां चिति । अतो मध्यम परिधेर्द-सिणस्याने स्थापितवन्त्रा, दक्षिण चत्रस्य, उत्तरो मध्यमस्यति । अष्टाक्ष्याळा मध्यदिनीयः कार्यः, एकादशक्षाळतार्वायस्वनिकः, द्वादश्चरुवाळः भातःसवनीय इति । तथा, भातःसवनीयो भक्षो मध्यदिनस्य प्रकाण्यः भातःसवनीय स्वति । तथा, भातःसवनीयो भक्षो मध्यदिनस्य प्रकाणस्य स्थाने भक्षायित्रव्यः, मध्यदिनस्वार्वेयस्वनिकस्य, तार्वीयसवनः मातःसवनीयस्यति । तथा, व्यदिप्तवमानां माध्यदिनस्य प्रवानस्य छोके, माध्यदिनस्य आर्थवस्य, आर्थवो विश्विवमानस्यति ।

एवं प्राप्ते, ब्रूपः । नाविश्वेषण छन्दसां व्यतिक्रमः स्वात् । मन्त्रगती 
ह्यप व्यतिक्रमः । मन्त्रगतात्येव व्यतिक्रमेषः । क्रिंकारणम् । इत्रयन्ते 
मन्त्रगतानि विषयिसित् ए । भक्षादयः पुनर्विषयेस्ता अपि त एवेति । 
माध्यदिनस्य भक्षस्य कालेश्वि प्रातःस्वनीयो भक्षो भस्त्यमाणो नैव 
त्रैष्टुभः कृतः स्यात् । एवं सर्वत्र । स्यम् । स्वकालेश्वि ह्यसी न् 
गायत्रः । गायत्री हि त्रिष्टुभः स्थानभन्योति, नागायत्री । न भक्षादयो गायत्राद्यः । तस्मादसंभवो भक्षादीनां व्यतिक्रमणस्य । मन्त्र-

९ सखाऽबि — क ख. । २ प्रातःस्वनायस्थाति सर्वत्र पाठ उपलभ्यते : ३ लोकं - क. ख. ।

गवानि तु छन्द्रांसि श्ववनुषान्यस्योग्यस्य क्षांकं व्यतिक्रमयितृष् । तस्मान्यस्थातानां छन्दसां व्यतिक्रम इति ॥ ८८ ॥

> इति श्रीश्वनस्वामिषिविस्विते मीर्मासाभाष्ये दश्चमा-ध्यायस्य पश्चमः पादः॥

> > -----

अथ दश्चमाध्याये षष्टः पादः ॥

( यज्ञे रथंतरादिसःम्नां तृचे गानाधिकरणम् ॥ १ ॥ )

[ १ ] एकर्चस्थानि यज्ञे स्युः स्वाध्यायवत् ॥ १ ॥ पू०

सामान्युदाहरणं, रथंतरं बृहद् बैरूपं बेराजं श्वावतरं रैत-तिमिति । तत्र संश्वयः । कि.कस्पामृचि गानं कर्तव्यमृत तृब इति । किं भासम् । एकर्षस्थानि यद्गे ग्युः । एकस्यामृचि गातव्या-नि । एवं स्वाध्याये गीतानि । यथा स्वाध्याये गीतानि, तथा कर्पाण गातव्यानि । कर्पाण स्वाध्याये चानेलक्षण्यं न्याध्यम् । कर्पाण कर्तुं स्वाध्यायमभ्यस्यन्ति । अतो यथाऽभ्यस्तं तत्र प्रयोक्तव्यम् । तस्या-देकस्यामृचि गीयेग्न् । एकर्चोर्गकीन्युदाहरणं, न तृबोत्यक्तीन्। यथाऽऽह, सिमा-संवनि-यत्य-एवागरस्य-शक्तस्वर्णानिते ॥ १ ॥

# तृचे वा लिङ्गदर्शनात् ॥ २ ॥ सि०

न चैतदेवस्, एकःयापेव गातच्यानीति । कुनः । छिङ्गदर्श्वनात् । छिङ्गं भवति । एवपाइ, अष्टाक्षरेण गयमाया ऋषः प्रस्तीति, द्वयक्ष-रेणोचरयोरिति । न क्षेकस्यामृचि प्रथमोचरासंबन्शो भवति । तस्माजृवे गातच्यानीति । अपेदमपरं छिङ्ग्य । ऋक् सामोवाच, मिथुनी संभ-वावेति । सोऽब्रवीत, न वे त्वं मपाळपति जायात्वे वेदो मे पहिषेति । ते द्वे भूत्वोचतुः, सोऽब्रवीकेव वां मपाळं स्थो जायात्वे वेदो मे पहिषेति ।

इति श्रीभष्टकुमारिङ्गिरिचितायां मीमांसाभाष्यव्यास्यायां टुप्टीकःयां दश्चमाध्यायस्य पञ्चमः पादः ॥

u << u]

मेति । तास्टिस्रो भूत्वोच्चः, सोऽब्रवीत्संभवामेति । तस्मादेकं साम तुचे क्रियते स्तोत्रीयमिति ।

आह । छिङ्कामिदं, माप्तिकच्यतामिति । तदामिश्रीयते । कुत्स्नेऽपि ऋग्वेदे न प्रथमा नाम काचिद्यास्ति, तथा उत्तरे इति । व्यवस्थाकृतं मयमात्वम, उत्तरात्विमिति मयमाया ऋचोऽष्टाक्षरेण प्रस्तोतव्यं, द्वय-क्षरेण चीत्तरयोशित । तस्मिन् वचने सति ऋचिख्नत्वमापयते । तथा. यद्यप्यनुवादसस्पोऽयं शब्दः, हस्मादेकं साम तुचे क्रियते स्तोस्त्रीय-मिति, तथाऽपि ऋक् सामोवाच-इति पुग्स्ताद्र्यवादमरोचनया विद् धातीति गम्यते । तदुक्तं, वर्चनानि त्वपूर्वत्वादिति ॥ २ ॥

( बीक्षणे स्वर्द्वपद्पाठकालविधानाधिकरणम् ॥ २ ॥ )

ि२ ] स्वर्दशं प्रति वीक्षणं कालमात्रं परार्थत्वातः ॥ ३ ॥ सि० ईश्वरं वै रथंतरमुद्रातुदक्षः । प्रमायता रथंतरे पस्तूयमाने संभी-लंत. स्वर्देशं पति वीक्षेत । अत्र संशयः । कि स्वर्देशं पति वीक्षण-महामयोजनसंबन्ध उत कालार्थः संयोग इति । तत एतावचावनाः परीक्ष्यं, कि स्थंतरे प्रात्यमाने संगीलेदित्यस्य श्रेषः स्वर्दश्चं प्रति बीक्षेत्रेति, उत स्वर्धशमित्येवमादि पृथम्बाक्यमिति । कि प्राप्तम् । अङग्रयोजनसंबन्ध **ऽति पृथ्**ग्वाक्यामिति । क्रतः नावगमातु । भिन्नभिदमुब्लभ्यते, स्वर्देशं प्रति वीक्षेतेति । नन्वभिन्नपपि लक्ष्यते, रयंतरे हस्त्यमाने संभीलेदिति विधाय, स्वईश्वं शति वीक्षेतेत्वनुबद्वीति । उच्यते । उभयावगवी भेदो प्रशीतब्यः । स भेटो ग्रह्ममाणी न तेन विरुध्यते । अन्यतरगतिस्त विध्यतवादयी-विरोधात । तत्र विधिन्धीय्योऽपूर्वत्वात् । वादमात्रं सनर्थकम् । विध्य-धगनास । विधिश्रावगस्यते, वीक्षेतेति । श्रुतिश्रेवमनुष्ट्यते । स्वईतं मति बीक्षेतेति स्वर्देकरुव्दं मति बीक्षणार्थो विभीयते । स्वर्देक्शब्देन सह बीक्षणस्य साक्षात्संबन्धः । इतर्या स्वर्धक्रशब्दः कालं स्रुप्तेत । अतिस्रमणाविश्वये च श्रतिन्याच्या । तस्पादङ्ग्ययोजनसंबन्धः ।

<sup>11 3 11</sup> 

९ (अ॰ ३ पा० ५ स० ६ सू० २९ )। २ सेनाल्येदिति भाइदीपिक।देषु पाठः )। ३ गधामार्णन-म•।

अत्वा, स्वर्धे पति बीक्षेतरेयेवसङ्गपयोजनसंबन्यः। स्वर्धकवन्धे भीक्षणस्य साधनाभिति। तथा लिङ्गपण्यनुगृहीतं भवति। स्वर्धक्य बरुभवणाद्वावयमपि। तस्पादङ्कपयोजनसंबन्य एवेति।

एवं वासे, ब्रुयः । स्वर्ध्यं प्रति बीक्षणं काळमात्रं स्यात्यरार्थस्वार् । नैतर्दवम् , अङ्करयोजनसंवन्य इति । किं तर्हि । स्वर्धक्रव्देन बीक्ष- णस्य काळार्थः संवन्यः स्यात् । क्वतः । परार्थस्वात्साम्नः । रर्थवरं पृष्ठं भवतीति पृष्ठम्तुतौ हि साम विःत्तयुज्यते । तक् साम पदानां म्तुर्ति निर्वर्धताः संदेशविद्याविद्यये स्तुतिपदासराण्युपद्भवत्स्तुतिमाभीनिर्वर्वतात्त्युच्यते । एवं चेत्साम्न न्तुतौ विनियुक्तमाने यानि तानि परस्परसम्बयपेक्षाणि ऋक्षपदानि स्तुतौ विनियुक्तानि भैवन्ति । अतः स्वर्धव्यवस्त्यता सम्बयपादास्तुतौ विनियोग कक्तो भवतीति । अतः पर्यव्यवस्त्रका स्वर्धादि । अतः पर्यव्यवस्त्रका विष्योग इत्यव्यवस्त्रका विषयोग इत्यव्यवस्त्रका स्वर्धादे । स्वरीव्यवस्त्रका स्वर्धादे । स्वर्धाद्वावाने स्वर्धादे काळार्थः संवर्धना स्वर्धन्यवस्त्रविदे ।

ननु मन्त्रे सपाम्नानवानं, र्यंतरीप्रेशाच प्रोपरेखपानुवानिकं वाधिरतेतद्वावयं प्ररापरेखपानुवानिकं वाधिरतेतद्वावयं प्ररापरेखपानुवानिकं वाधिरतेतद्वावयं प्ररापरेखपुन्यायोजनसंवन्यपेत प्रकर्वपिति । उच्यते । तिद्व वाध्यकं भवति । यदवाधमानवययोजनं भवति । न चैतद्वाय मानमवर्थकं, क्रियास् काळपरिच्छेरेनार्थवरचात् । यत्र्वातिकवाकास्त्रकं स्वत्ः । उपयोः प्रमाणावगतत्वादुष्यविद्यक्षस्य कियाकारकं विष्णु-च्येत । तस्य । यो हि मन्त्रवाववाद्व्यविद्यक्षस्य कियाकारकं वं स्वय्य मानच्छिति, नासी सकुदुवित्वस्य स्तृतिसंवन्यमप्यवगच्छिते । यद्यवन्यच्छित्, वासी सकुदुवित्वस्य स्तृतिसंवन्यमप्यवगच्छिते । यद्यवन्यच्छित्, वासी सकुदुवित्वस्य स्तृतिसंवन्यमप्यवगच्छिते । यद्यवन्यच्छित्, वासी सकुदुवित्वस्य । क्रियासंवस्य क्षेत्री कियासंवन्ये कारकर्तवन्यो न स्तृतिसंवन्ये । कारकविष्णपामावात् । तदेवं मन्त्रान्यस्य सामीयदेखव वनस्य स्वर्धसं भित्री वीक्षतेत्वस्याविरोथे साथिते काळार्थः संयोग इति । अ। उच्यते—काळार्थः संयोग इति ।

अय यदुक्तं, भेदाभेदयोर्भेदो प्रहीतन्याः । विध्यतुवादयोशिषिज्या-धान् । विभिन्त्ययर्श्वनाश्वभेवावगम्यत इति । अत्र सूनः । सत्यं, विध्यनुवादयोशिषिज्यीयान्, अयुर्वोधेमकलक्तत्वादिति । यदि तु प्रमान

१ वंभवन्तीस्वतः--- इ. । २ यस्मात्-- इ. स. । ३ स्टुती--- स. ।

णान्तरप्राप्तिनीवगम्यते । यत्र तु पदान्तरादर्थोद्वा प्राप्तिरवगम्यतेऽर्थस्य तत्र प्रमाणान्तरप्रतीतत्वाच्छव्द उत्तरस्त्रत्वाद इत्ववगम्यते । अत्र च स्वाधेषद्वस्या प्रकृषस्य दर्शनमस्ति । नापश्यन् प्रकृषः क्रियास व्यापा-रमुपगन्तुमुत्सहत् इत्यर्थत्राप्ते विधिषत्ययोऽप्यनुवाद इत्यवगम्यते । ननु रयंतरे प्रत्यमाने संगीलेदिति पत्यक्षवाक्यपर्थनाप्तं पुरुषस्य दर्शनं बाबेत । यथा प्रजापतित्रनानि पौरुषेथीं स्वेच्छाप्रहर्ति वचनसाप्रध्यी-क्षिकन्धन्ति, तददिति । नेत्यवगम्यते । क्यम् । क्रियापारम्भसंबन्धात् । रथंतरे मस्तूयमाने, इत्युच्यते । तदतीते मस्ताने वचनार्थस्य क्रुतार्थ-स्वादर्थमाप्तं न वार्यितुमहीते।

अथ यदक्तं, स्वर्धेक् शब्दवीक्षणयोवीक्षेत्र संबन्ध इति । बाक्या-र्थत्वाद् दक्षित्रयोगाच लिङ्गादर्शनक्रियासापर्ध्यपस्तीति । अत्र स्नुगः । प्रतिशब्दः कर्मगबचनीयत्वात्स्बर्धक्रशब्दस्य छक्षणतामाच्छे अत्येव । अतिश्र छिद्धवाक्वयोर्वाचिका समाधिगावि । अथवा, नात्र वाक्यं बाध्येत । वाक्यं हि संबन्धनत्यायकम् । यथानंभवमनेकविधः संबन्धो वाक्याद्रगम्यते । कचित्त्रियाकारकपंत्रन्याः, कचिद्विश्रेषणविशेष्यसं-बन्धः, कविल्लक्ष्य अक्षण संबन्ध इत्येवंश्वताराः संबन्धविश्वेषा इति । तत्रेह कक्ष्वलक्षणसंबन्धः प्रयोजनप्रयुक्त इति गृह्या एव संबन्धविश्वेष इति न बावर्य बारुवते । यथा छोके, द्वतं पति विद्योतत इति न विद्योतनस्व ब्रसस्य च साध्यसाधनभावो गम्यत इति । अन्यतः प्रवृत्तस्य विद्यो-तन १ । इसिश्रह्म भावायोपादीयत इति । तद्वदिहापि प्रच्यार्थतया ्महानस्य दर्शनस्य सर्वहेल्याव्दी कञ्चम ।योपादीयत इति न बाक्या-नर्थक्षम् । न हि छक्ष्यछ्याणयोर् बार्यनाणयोः संबन्धोऽवगम्यत इति ।

यद्यपि द्वित्रयोगाष्टिङ्गातम् इति । तद्यपि न सपर्यनिवेध्सत्रस्या-थरत प्रशामः । स्वार्थो हि हिश्वः प्रयुज्यमानो दर्शन स्वाप्येतु, न परार्थः । स्वर्धक्शब्दे तु सोपपदो दृशिः कर्तृत्वे गुणमूबोऽवगम्यवे । कर्तातु प्रधानभूतः । न च कर्ता प्रत्याय्यमानो बीझणालिङ्कात्वेनः करूपते, दशेरत्यन्तवारान्त्र्यात् । कर्त्रभिषानश्च सम्भवं नैव बीम्नतिनाः साम्आस्थेन संबन्धमुरीति । यदि तावदयमर्थ जरादिश्यते, स्वर्देशं बीक्षे-तेति । कोऽसी स्वर्रेग, यं शति बीक्षणस्पदिष्टभित्यविज्ञानन्तो नेव क्रिंपामध्यवस्येम । अयायमर्थः, स्वर्धः व विक्षणं निवेतेयेदिति । ववादः
प्यमक्कानात्स एव दोषः । तदेवंपकारे संवन्य आख्यस्येनाम्युवगर्ध्यः
माने न छिङ्गं न च वावयमनुगृद्यते । छक्षणसंवन्ये नु वीक्षणस्य, चर्तेः
दुष्पारणकाले वीक्षेतिति भवनि कयायित्युवस्या संवन्यः । स्तृत्वित्तंः
बन्यक्ष कर्त्रभियानस्यापि सतो न विकथ्यते । सामानाधिकस्यादीः
धानेन विज्ञेषणविज्ञोष्यभावसंवन्यपभ्युतिन, ईवानं स्वर्देशं तर्दशुषः
साति । अतो बदामः, स्नृत्यर्थस्य सतः, स्वर्देशं पति चीक्षेतंस्यक्ष
काक्षार्थः संवन्य इति ।

कि भवति प्रयोजन्म् । अङ्गाङ्गिसंबन्धे सति यदा, रसंतरपुंचरंपी-गीयनीत्यतिदेशा, तदेवदुपविष्ठते, रसंतरे पस्तूयमाने संभीलेदिति । उत्तरयोस्तु स्वर्षेत्रप्रव्यायादार्शनीनियमः पूर्वपत्रे । सिद्धान्ते तु स्वर्षणसंबन्धे सनि वावति भागे कालःहानात्, स्वर्षेत्रं मनि वीक्षेतेति नियमः सिद्धो भवति ॥ ३ ॥

( गावानयार्नके १८८व उडहे बृहद्यंतरयोः प्रत्यहमेकैकस्यैवानुष्ठाः नाविकरणम् ॥ ३ ॥ )

# [ ३ ] पृष्ठचस्य युगपिद्वेथेरेकाहबद्दिसामत्वम् ॥ ४ ॥ पू०

इदमान्नायने, पृष्ठचः पडहो बृद्धयंतरसाया, इति । तत्रायमधः साम्रायिकः । किपदरहर्द्धियामकं कर्तन्यमृत केषु विद्दाः सुर्यंतरं केषु वि-द्वृहादिति । कृतः संग्रयः । यद्येने समस्ते सामनी, यदि विमक्ते, उपयथा, पृष्ठचः पडहो बृद्धयंतरसाया, इतिग्रन्दोऽनकस्पते । तत्रैय विचारः । किं द्वंदगर्भा वद्धविद्विद्यं, बृद्धयंतरे सामनी यस्येति, उतानेकपदो वद्धविद्यामा वद्धविद्यामा स्वाप्ति । यदि द्वंदगर्भी वद्ध-वीहिः, पत्यदं समस्ते सामनी । अनेकपदे बहुवीही विभक्ते इति ।

द्धंद्वाभीं बहुनीहिरयम् । अधनाऽनेकार्ताविशिष्ट इति । द्वंद्वगर्मे प्रथमं तानत्, मृहच रपंतरं वेति द्वंद्वः, पश्चादन्यपरार्थसंबन्यः । अनेकपर्शविशिष्टे, बृहदस्य रपंतर-मस्य समिति सर्वाण्येवास्यशब्देन संबध्यन्ते निरयेक्षाणि ।

<sup>ા</sup>રા]

<sup>।</sup> दर्शनानियम इति-पूर्वपक्षे यावदुत्तरासमाप्ति संगीलनमेव कार्यमिखाशयः सिद्धान्ते तु स्वरंतपदानिव्यक्तरथररमागावधिकमेव संगीलनमिति ।

कि वाश्वासम् । सप्तते इति । वत एतद्दर्णये । द्वंद्वामी बहुद्वी-द्वितिष् । क्रुवः । वृदद्ववतद्वन्द्वारानन्वर्णाद्वृद्विषसस्याऽऽश्वितस्यात्, वृत्तिषसे च समासस्य नित्वत्वात् । द्वंदे च स्वार्णाभ्रेषानानम्ब्रुत्वव्रम्रोऽ-न्तरङ्कता च। इतर्या चोमपमि वाध्येत । अतो द्वंद्वामी बहुद्वीदिः । य्वं चेत्यत्यदं समस्ते सामनी भवेताम् । कुनः । इतर्तर्यणार्वद्वस्य भावात्, पत्र र्यवरं तत्र वृदत्सदिशम् । स एव युगपदिभिर्धाद्वरेतस्योगः । तस्मात्मत्यदं समस्ते इति । एकाइवत् । यया, ज्योगामयाविन जमे कुर्यात् , संसत्रे चमे कुर्यात् , अपिवतावत्येकाहे वृदद्वयंतरे कुर्यान्दिता ॥ ४ ॥

# ं विभंक्ते वाऽसमस्तविधानात्तिहसागेऽवि प्रतिषिद्धम् ॥ ५ ॥ सि ०

न चैतदस्ति, भहरहर्दिभामकमिति । केषुचिदहःमु रथंतरं, केषु-

तत्र पूर्वः पक्षः । वृहच्छव्द उचिरितः संविध्वनपेशस्ते । रपंतर्शब्दोऽपि । द्वीश्रान्तर्वेणोचरितस्वास्वभमं तावदानन्तर्वेण संवन्तः प्रधादस्वश्चने । द्विपप्तः स्वाऽऽश्चितःवाद्वितं वृत्तिश्चव्देवः समासं व्यवीते । स प्रागन्यपदार्थसंवन्त्वाद्वद्वः समासं भवति, पश्चादस्यवद्वद्वः समासं भवति, पश्चादस्यवद्वार्थसंवन्त्वः । नतु 'विभाषा' इत्यनेन वैक्विष्तः समासः स्याते, न नित्यः तत्र । यदा वाक्यं तदाऽन्यपदार्थसंवन्त्र एव भवति, नावान्तरसंवन्त्रः । यदा समासस्वयः । व्यत्तः समासंवन्त्रः । यदा समासस्वयः । व्यत्तः समासमित्याशङ्काः निराकः द्वाक्यभेवाऽप्रथानो न समासमित्याशङ्काः निराकः द्वाविष्यसे च स्वस्यसस्य नित्यस्यविद्यद्वित्यनेन प्रयोग नित्यं समासं प्रतिपाद्यतीद्वोषु । कथम् । एवमास्य-विद्यत्वतिद्वोषु । कथम् । एवमास्य-विद्यत्वतिद्वोष्ट्वायः पद्वाववनो द्वावयः । व्यत्वविद्यते । वृत्ववद्वोप्तः पद्वाववनो द्वावयः । स्वयप्योगः प्राप्तेवित । तस्माद्वद्वदः माविनोः पूर्वपद्योग्वान्तरसमासे । नित्य इति ॥ ४ ॥

१ अपविती--- ६ . २ 'विभक्ते वा समस्तविधानासाङ्गायं विप्रतिषद्धम्' इस्येव प्रयाः वर्षत्र पार्शे इस्यते । १ तयोः--- सु । ४ पा॰ सू॰ (४-१-१९)। ५ स्थात् न । तत्र यदा--प॰ सु॰ १ पा॰ सू॰ (२ -१-५९) अत्रस्यं वार्तिकम् । ७ वास्तव्यप्रिय इति-द्वराष्ट्र वृति वेषः । ४ पक्षवयय इति--तसुरुवयञ्च इति वेषः । १ प्राप्नोतोति--तत्व 'वास्तवित्रयः' इस्युष्टि, स्रोपीः

चिद् बृहत्, न समस्ते सामनी विधीयेते।कुतः। यद्युपयोरिष पक्षयोः, बृहद्र्यंतरसामेतिश्वदरोऽवक्तरवे, विभक्ते सामनी इति न्याय्यम्।कुतः । मकुतावेकेन सामना पृष्ट साथितम् । विकृतावर्ष्यकेन सामितव्यं, चोदः कानुष्रहाय । तथा च सति वृहिक्षियेचं रथंतरिनिमचं च सकळपिप्रिनि-कैतिथस्यते ।

अथ बृहद्वयंतरसमुदायः पृष्ठं साधयति, न बृहस्साधनं, न रयंतरं साधनिमित तिक्षिपं न वकल्येत । तत्र चोदकापरोधः स्यात् । न केवळं तिक्षिपं न वकल्येत । तत्र चोदकापरोधः स्यात् । न केवळं तिक्षिपं न वकल्येत, वृहत्पृष्ठः । अपि न कक्यते, रयंतरपृष्ठः ताऽपि । तत्र वेषस्यास्यादन्यदेव प्रयोगान्तरम् । अपि च समस्तं पृष्ठं पिस्युपवर्थभाणे लक्षितं, वृहत्पृष्ठः भवि, रयंतरं पृष्ठं भवतीति, तदसपृदायाभिषाने लिङ्ग्य । अपि च वृहच्छल्दः सामग्रव्देन संव-य्यपेष्ट्वपोणो न रयंतरश्चदेन संवदः स्यात् । आनन्तर्यं च तृत्यं रयंतरश्चदर्यस्य सामश्चदेन । अपि च वृहिष्पक्षत्रये मृतरां दृद्वयदेनास्यापर्थम् । न चैव नियोगो वृत्तियक्षेत्र नित्यः सवास इति । विवायां विकाय सामर्थम् । न चैव नियोगो वृत्तियक्षेत्र नित्यः सवास इति । विवायां विकाय विवायो विवायो विवायो विवायो विवायो विवायो विवायो विवायो विवायो दिवत्यो भागतिविवाय इत्युक्तेऽभीतासं पृतेनार्थमासं वैलेत, एवमपि भवदिवायो प्रात्यितवाय इत्युक्तेऽभीतासं पृतेनार्थमासं वैलेत, एवमपि भवदिवायो प्रात्यितवाय इत्युक्तेऽभीतासं पृतेनार्थमासं वैलेत, एवमपि भवदिवायो विवायो विवायो

( प्रायणीयोदयनीययोरैकादशिनानां विभज्वानुष्ठानाविकरणम् ॥ ४ ॥ )

[ ४ ] समासस्त्वैकादशिनेषु तत्वछतित्वात ॥ ६ ॥ पू०

इदमाम्नायने, ऐकादशिनान् भावणीयोदयनीययोर्तिराजयोराळमे-तेति । तत्र संग्रयः । कियेकादश प्रायणीये, पुनस्त एवैकादशोदयनीये, आहोस्विक्तेविरयग्रयः प्रायणीये केविद्दयनीय इति । समानत्वानिर्दे-श्रस्य, संग्रयः । किं प्राप्तम् । तुश्रद्धः संग्रयनिष्टस्यर्थः । समास एवै कादशिनेषु, सर्वे प्रायणीये, सर्वे पुनक्दयनीये भवितुष्रद्धित । कुत्रः । तरमञ्जितिस्वात् । प्रञ्जते ज्योतिष्ठोमे समस्तानामैकाद्विजनामाखरूमः, ' इहापि संमासं चोदकः प्रापयति । प्रापे च कसणत्वेन प्रायणीयसुर्वनीर्व-चौहः श्रूयने । तत्र प्रायणीये सर्वे विहिता भवन्ति । न गम्यते विश्वेषः,-क इरैकादाश्चिना न विहिता इति । तयोदयनीये । तस्यात्सपासस्तत्र॥स्॥

### विहारप्रतिषेधाच्य ॥ ७ ॥

विहारमितिष्यश्रम्, ऐकार्टाशनान् मायणीयोदयनीययोरतिरात्र-योरालभेरिमिति । अन्वहमैकैकभालभेतिति विहारः मान्नः । तत्रैकः पश्चः मायणीये पाप्त एव । अन्येऽन्येष्यहःसु । ततोऽनेन िक्तं क्रियते, येऽन्येष्यह सु, ते प्रतिष्ययन्ते, प्रायणीये च ते सर्वे भवन्तीति । तथो-दयनीये । तस्मारसर्वे प्रायणीये भवित्तमईन्तीति ॥ ७ ॥

श्रुतितो वा लोकवद्विभागः स्यात् ॥८॥ सि०

वाशब्देन पसं व्यावर्तपाति, नैतदास्त समास इति । विभागः स्यात् । कुतः । द्वित्वश्रुतितः । द्वित्वश्रुतिहं भवति, प्रायणीयोदयनीनः ययोगिति । सा चेदानीप्रवादेयस्तेनः व स्थानत्या । कुतः । एकाद्व- श्विनीविषो संगिद्धित व नगदिकादिश्वनी विभाग पुनः श्वत्या तां स्वक्षात्वा प्रयोजनविष्ठिसस्य तदिश्वितीयते, प्रायणीयस्यनीचिष्ठीति । तक्ष्यास्याना प्रयोजनविष्ठितः ति । तक्ष्याना । स्थान्यात्सस्यामपेश्वाया । भवति समासः । समासे चेतदे- तस्योगाक्षेकाद्शिनी केवस् मायणीये । सोदयनीययुक्ते भवितुमहेति । तद्वद्वद्वयनीयेऽपि । तस्मारसमुदाये वाक्यपरिसमाक्षिः । यादे पुनर्नोपादे-

६॥७॥]

एकादाश्चनी विहिता। तामिन्यकरणे 'प्रायणीयोदयनीययोराष्ट्रमेरन् 'हति । तमैकादिश्चनी, हतिकैर्तव्यतां काष्टं देशं चापेसने । अपेसमाणाणश्च देशीवशे-बखेन प्रायणीयोदयनीयो विभीयेते। द्विश्चनिमरतरयोगश्च सर्व विवस्तितम्, उपादीयमानस्वात्।

<sup>ै</sup> अत्र प्रन्यः । तत्र द्वंद्वभाविनोः प्राधःन्यात्सर्ग्यापपेक्षाचां भवति समासः । समासे चेतरेतरयोगादिति । प्रायणीयोदयनीयौ विषयिमानौ शब्दैकृतेन प्रधान-

वाद्यः श्र्यते—मु०। २ इतिकतैक्यतामपेश्चते—मु०। ३ देशविद्योवणलेन—थ०।
 स्रायामप्यपेदायं—प० मु०। ५ शब्द इत्तेन प्रधानभृताविति—शब्दस्य विषये तार्यवाद्वितः - व्यानभृताविद्याव्याद्वयः।

पर्केश्वाश्चोत्कां, तब द्वंद्रपाविनोत्त्रावान्यव् । अवावान्येऽवत्स्वाब्राह्मः क्ष्मार्थाः न स्वातां विवयति । तत्र वत्येकं वावयवित्ताक्षिः स्वाद् । वद्याव्यं न स्वातः विवयत्वे वावयवित्ताक्षिः स्वाद् । वद्याव्यं व्यवे व्यव्यं व्यवे व्य

## विहारप्रकृतित्वाच्च ॥ ९ ॥

इतम् विभागः । कुतः । विहारः प्रकृतः । एकार्श्वन्यापन्वहपेकैकः भाक्रभेवेति । वस्यैव विकारः, ऐकार्श्वनान् पायणीयोदयबीययोर्ति-रात्रयोरास्त्रभेवेति । यावस्थ्रस्य तावदिहारस्यानुब्रशिवस्यम् ॥ ९ ॥

### विशये च तदासत्तेः ॥ ९०॥

इई पदोचरं मृत्रम्। बाह । यदि विहासोऽपिययने, तत्रै हम प्रमाऽडः स्वक्ष्यस्थाः, एकत्र पट्ट । तत्रैकदेशे च निर्णायने, कि प्रायणीये किष्टु-द्यनीय इति । अनिर्णयनामध्ययसानम् । अनध्यवस्यवोऽप्रवृत्तिः । तत्रीपदेशवैयधर्वे स्वादिति । अनोध्यत्रे । विद्यये—एतस्मिन् संस्रये, धंस्थासाचिर्मृक्ष्येनानुमृक्षेन । तत्र प्रायणीये पञ्चाऽऽस्वस्यन्ते, पद्धस्यनीय इस्यध्यवस्थायः ॥ १० ॥

# त्रयस्तथेति चेत्॥ ११॥

इति चेस्परवासि पत्यासचिर्युक्तिनानुग्रहीतव्येति । तस्याचय स्व प्रायणीय आळक्षक्याः, यावस्यु बहुवचनमविरुद्धं भवतीति, स्थितायां प्रविद्वायां सुवेण प्रतिचोदयस्येवम् ॥ ११ ॥

## न समत्वात्प्रयाजवत्॥ १२॥

मुती । प्रचानस्य पदान्तरमवेसमाणस्यावि समति समासः । यथा, राजपुरुषो <u>द्वर्धन</u> नीय इति प्राचान्य न्दुरुषस्य दर्शनीयन्वयपेसमाणस्यापि राज्ञा सह समासो स्वति । एवं प्रायणीयोदयनीययोरैकादशिनानवेक्षमाणयोगि भवति समासः । यदि व विषीन येयातां, तथा सति गुणमृते । गुणमृतयोश्चेकादशिनानवेक्षमाणयोः समासो न प्रमुक्षात् । तस्यादिचीयेते ॥ ८ ॥ [९ ॥ १०॥ ११॥

नैसदेवस । कृतः । समस्यात । यदा प्रायणीयोदयनीययोरिवरेतरा-पेक्षयोरैकाक्षत्रिता विवीयन्ते, न सर्वेऽन्यतर्हिमन् केवळे कर्तव्याः, तदपेक्षया कारस्त्री बाधितं भवति । तत्र यावद्भिरत्यतस्त्र भवद्भिरवश्यं बाधितव्यं तार्वाद्भरतुक्षातो बापः । अत एव साम्येनैव विभागः प्रया-जानामित । यथा, घडागनावः प्रयाजाः प्रथमोत्तमयोर्विकारभताः साम्येन प्रविभक्तवते, एविमहापि यावत्सु साम्बं भवति, तावतः सा-म्येन विभव्य, अभ्यधिक उदयनीय आंद्रप्ताने, प्रत्यासाचिर्वस्त्येमा-स्वश्रीवात हाते । तस्माददोषः ॥ १२ ॥

( विश्वाजिति पाडाहिकरयंतरादिमाम्नां मध्ये वैह्नपत्येव होतुः प्रष्ठस्तोत्रे निवेशाधिकरणम् ॥ ५ ॥ )

प्र ] सर्वपृष्ठे पृष्ठशब्दात्तेषां स्यादेकदेशत्वं पृष्ठस्य

### क्टतदेशत्वात् ॥ १३ ॥ पू०

इदमाम्नायते, विश्वजित्सर्वपृष्ठ इति । तत्रायमर्थः सांश्विकः । कि सर्वेषां पृष्ठदेशे निवेश उैकस्य पृष्ठदेशेऽन्येषा गन्यत्रेति । किं पाससा सर्वेष्ठ एविस्मिन् सर्वेषां साम्नां पृष्ठदेशे निवेशः । कः पुनः पृष्ठदेशः। जर्ध्व माध्यंदिनपवमानात् , माङ् भैत्राव रुणसाम्नः, इदमन्तराकं प्रष्ट देश:। स प्रेको देश: स्यात्सर्वेशं साम्नाम्। कुतः । पृष्ठशब्दात्। प्रष्ठकाचे वर्तमानस्य चौर्य कृतो देशः । तस्मात्सवेषां पृष्ठदेशे निवशः n \$ \$ n

### विषेरतु विश्वकर्षः स्थात् ॥ १४ ॥ सि०

तशब्दः पक्षं व्यावर्षयति । एवं न्यावेन प्राप्तं, वचनादःवशा भाविः तुमहीति । एकस्य प्रष्टकार्थे विकित्त्रेत्रां परिसामकार्थे । कथाग्। पवनाने रथंतर करोति, आर्भवे बृहत्, ६६व इतराणि-वैरूपं होतुः पृष्ठ, वैराजं ब्रह्मसाम, श्वाकरं मैत्रावरुणसाम, रैवतमच्छावाकसाम, इति । एसमेकस्य पृष्टकार्थे विधानमर्थवद्भविष्यति । यदीवरेषां परिसामकार्ये निवेश: । इत्रवा, एकस्य पृष्टकार्थे विधानं नोपपद्यते, तन्मा भादिति । अतः प्रयाम एकस्य पृष्ठकार्ये निवेशः, अन्येषां परिसामकार्थे इति ॥१४॥ (उनस्थादिकनै। बहुई हिपद्निर्दिष्टानां वैह्नपादिसाम्नां होतुः पृष्ठ एवं निवेशाधिकरणम् ॥ ६ ॥ )

# [६] वैरूपसामा कतुसंयोगान्त्रिवृद्धेकसामा स्यात्॥ १५ ॥ पू०

अहित ज्योपिन्टोमः, तत्रोक्य्यः पोडधी च संस्थाविवेषः । तत्र अयते । उक्य्यो वैराजसामा, इति । तत्रायमधेः सांअधिकः । कि वेरूपं वेराजं च कृत्स्ने कती निविद्योठे, उत्त पुण्डकार्षे इति । कि प्राप्तम् । कृत्स्ने कती वेरूपयेकं साम स्थात्, पोडिबी वैराजम् । कृतः । कृत्स्ने कती वेरूपयेकं साम स्थात्, पोडिबी वैराजम् । कृतः । कृत्स्नकृतं भयोगात् । अविश्वेषेण कृत्स्ने कती वैरूपसाम विश्वोपते, वैराजं व । तत्र विश्वेषः तत्स्मे कृते भवति, पृष्ट-कार्षे । शिद्दत् । यथा त्रिवृत्विष्ट मः, त्रिवृत्त्वोधे तत्स्य कृत्ये भवति, पृष्टामे अपि सामनी कृत्त्वायोः कत्वोभवेताम् । यथा वा घेतुः, अविष सुवृत्वेदवर्वेदाः, विवृत्वेद सर्वस्तस्य विद्वत्वत्यः स्तोत्रिया चेर्चुत्तिणा, इति कृत्स्तस्य कृत्विष्टा, इति कृत्स्तस्य कृति सुव्या सुविद्वा । इति कृत्स्तमस्य कृत्विष्टा, इति कृत्स्तमस्य कृत्विष्टा, इति कृत्स्तमस्य कृत्विष्टा, । १५ ॥

# पृष्ठार्थे वा प्रकृतिलिङ्गसंयोगात् ॥ १६ ॥ सि॰

पृष्ठकार्थे वा सामनी विधीयेते । कथम् । वेस्पसामा वैराजसामेति सामक्षद्देन प्रकृतिछिङ्गेन बहुर्श हिरवनम्यते । न वेस्प साव विधीन् यते वैराजंच । कि ताई । वेस्पतायदा वैराजसामता च कतोः । क्रतुसंयोगो हि भवति न स्तोत्रकंयोगः । एकस्मिन्नापे च स्तोत्रे वैर् स्पे वैराजंच, भवति वेस्पसायदा वेराजसामता च कतोः । कुतः । यदि हि स्तोत्रे साम विधीयते, स्तोत्राविशेषात्सवस्तोत्रेषु भवेत् । न स्वेतदेवम् । तस्मादेकस्मिन् स्तोत्रे वेस्ते चेराजसामता चेराजसामता चेर्वजातीय-

<sup>-</sup>TFT-

कस्य गुणस्य कार्थे भवितुमहीते । प्रदृतौ च वक्ष्त्सामता रथंतरसामता वैवंजाबीयका । वंदिह मकुतिकिङ्गसंयोगेन वैरूपसामतया वैराजसाम-तया च पृष्ठकार्थे दृत्तिरवगम्यते, यस्यं लिङ्गमर्थसंयोगादभिषानव-दित्यनेन न्यायेन । तस्मादिमे सामनी पृष्ठकार्ये निविश्वेयाताामिति 11 84 11

### त्रिबद्ददिति चेत् ॥ १७ ॥

इति चेत्, इति यदुकं यथा त्रिटद्विष्टीम इति त्रिटर्च कुत्सने ऋतौ निविश्वते. एवमिहापीति । तत्परिहरणीयम् ॥ १७ ॥

#### न प्रकृतावकतस्त्रसंयोगात् ॥ १८ ॥

नैतदेवम् । इह वैरूपवैराजयोः प्रकृतिङिङ्केनाकृत्स्नसंयोगो गम्यते । नैवं त्रिष्टति कथित्वकृतिकिङ्गेन संयोगोऽस्ति, येनाकुरस्नताऽवग्रस्वेत। ततो विशेषस्त्रिहतः सामभ्यान् ॥ १८ ॥

## विधित्वान्नेति चेत् ॥ १९॥

इति चेत्, इति यदुक्तं, यथा धेनु विधिर्भवि कुत्स्नस्य ऋतुदाक्षि-ण्यस्य कार्ये भवति, एवं सामनी अशीति ॥ १९ ॥

### स्याद्विशये वन्न्यायस्यात्कर्माविभागातः ॥ २०॥

स्याद् धेनुर्भुवि कुत्स्नस्य ऋतुदाक्षिण्यस्य निवर्तविश्री। सा हि कुत्स्नं ऋतुदाकिण्यं निवर्वधेत्, किंवा नत्येतस्मिन् संश्चये. एवं न्याय्यं कृत्स्नं निवर्षयेत् । कुनः । कर्माविभागात् । अविभक्तं हि दक्षिः णाकार्य कारस्त्येंन वा दाकिण्नेन क्रियेत घेन्वा वेति । दक्षिणाकार्ये हि घेतुः श्रुयते, घेतुर्दक्षिणा, इति । अतस्तत्र युक्तम् । इह मकृति-छिङ्कासंयोग इत्यपाद्धा हेतुः । तस्मादेतद्वि विषयम् ॥ २० ॥

#### प्रकृतेश्वाविकारात ॥ २३ ॥

इतथ न फुरस्क्कतुसंयोकः। कुनः। प्रकृतेरविकारातः। एवं वह शाकतमविक्रतं भविष्यति । तत्र चोदकोऽतुप्रहीष्यते । अतोऽपि न क्रत्सनकतसंयोगः साम्नोरिति ॥ २१ ॥

#### १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥

( अग्निष्टुति श्रुतस्य त्रिवृत्त्वस्य स्तोत्रीयः नवकरूपस्य स्तोत्रान्तरगतस्तोममात्रः बाघकत्वाधिकरणम् ॥ ७ ॥ )

## [७] त्रिवृति संख्यात्वेन सर्वसंख्याविकारः स्यातु॥ २२ ॥ पू०

एवं श्रुयते, त्रिष्ट्रविष्टोन इति । तत्र संज्ञयः । कि त्रिष्ट्रसंख्याऽभिहोमस्य साधनमात्रे, उत स्तोमविषया नियम्यत इति । कि त्राप्तम् ।
किट्ट्रस्वतीति श्रुयमाणे संख्यापात्रविकारः स्वात् । कृतः । त्रिष्टुइक्ष्यो छोके निरम्पंत्रदे प्रयुक्तः । यथा त्रिष्ट्रद्युक्तिष्टमाणिति ।
इहापि, त्रिष्ट्रविष्ट्राम इति निरम्पंत्रद्योतिष्ट्रामः कार्य स्युक्यते ।
कम् तिस्वमिदिहोससायनपरिक्छेद्दाणे तत्संत्रद्विष्ट्रमुक्तं भवति न
साक्षात् । गुणत्राससंख्यायाः । न चेह सख्येषविश्वेषः किष्यया विदइक्ष्यत्रव्या ति तद्विशेषाद्याना न किष्ट्रविष्ट्रोमसंत्रद्धः संख्यया विदइक्ष्यत्रव्या सर्वे प्रस्तिकक्षीत । संख्यात्रेन सामान्यन तसंख्या विद्दक्षत्रवयः सर्वे प्रस्तिकक्षीत । संख्यात्रेन सामान्यन तसंख्या विद्दक्षत्रविश्वे । द्विष्ट्रवस्ति स्ति । या दिष्ट्रवस्ति स्ति ।
विद्-तस्ति हेनेस्युक्ते स्ति । प्रसं संख्यापी संख्याक्षये एव विनियुज्यते ।
नीदनकार्य इति । प्रसं संख्यापी संख्याक्षये एव विनियुज्यते ।।

# स्तोमस्य वा तछिङ्गत्वात् ॥ २३ ॥ सि०

न चैदद्दित, सर्वसंख्याविकार इति । कि तर्हि । स्तोपनतामेव संख्यां विकुर्वात् । कथम् । स्तोपनिषये त्रिवृच्छव्हस्यान्यत्र दर्शनात् । यथा, त्रिष्टद्वहिष्यवमान इत्यत्र स्तोपनिषयता परिच्छिता । एवं, त्रिष्ट द्विष्टोम इत्यत्रापि स एव शब्द उच्चिरितस्त्रमेव संबन्धिनमबुवाना-द्वुद्धौ संनिधाययेत् । अतः स्तोपिङङ्गत्वाचद्गतामेव संख्यां विकुर्यात् ।

अत्राभिधीयतं । नैश्च कम् । संस्थाकदा झानियतद्वत्यो भवन्ति । ते हि येन येन संबध्यत्ते संस्थेयन वं तं परिसंचसते । तथा चौपद-वितमेव ितृदृश्कुत्तिद्वन्मणिशिते । तस्पाद्वाहिष्यवमानेन सामानाधि-करण्यात्स्तोत्रे परिसंच्छे, अन्यत्रापि यो या परिसंस्थातव्यो भवि ष्यात, तं तं परिसंख्यास्यतीति । अनः स्त्रोमलिङ्गन्त्वमध्यहेतुर्निय-मस्येति ।

अत्राभिषीयते । अयमिह त्रिवृच्छब्दोऽतीत्य छौक्तिकपर्य विश्वि-ष्ट्रसंख्येय आचरितः । यथा, त्रिष्टद्विध्यवमान इति स्तोमविविधिण्यां त्रिवृद्धहिष्पवमान इत्यभिधाय नव स्तोत्रीया ज्ञ्यन्ते । तेन तासु वर्तत इति गम्यते । तथा परस्मिन्नपि दृश्यते । त्रयास्त्रकपार्छ।स्त्रिवृता स्तोमेन संमिताः, न च मक्कातिरप्रिष्टोम-स्मेति, नवानां कपालानां दिवृता स्तोपेन संगानं बदन् त्रिवृच्छब्दस्य तत्र मिसार्द्धं दर्शयनीति । अतः मिसद्धवदाचारात् , सामानाधिकःण्य-दर्शनाच्चायमस्यार्थे इति निश्चीयते । छोकेऽपि सामानाधिकरण्यायो मादाचाराच्चार्याध्यवसानं भवति, यथाऽयं देवदत्त इति । हस्मादयं त्रिवृदछन्दो विशिष्ट्रसंख्यासंख्येयविषयोऽन्यत्र दृष्ट् इतीहापि प्रयुज्य मानो यत्र दृष्ट्रतमेव लिङ्काटबुद्धी संनिधापयतीत्यतः स्तोमविषयो नियम्थेत । यदुक्तं, संख्या श्रानियटविषया सर्वत्र संवन्धमुपयाति । एतत्, अवयवार्थनिराकरणात्समुदायाङ्गीकरणाच्च परिहतमेवेति । एवं चान्यगतानां संख्यानामनिष्ठचौ चोदकातुम्रहो भविष्यतीति ॥२३॥

( उभवसामके हंसवादिकते। बृहद्रयंतरयो: पृष्ठस्तोत्र एव समुचित्य निवेशाधिकरणम् ॥ ८ ॥ )

# ि ८ ] उभयसाम्नि विश्वजिद्दार्द्दभागः स्यात् ॥ २४ ॥ पू०

सन्त्युभयसामानः ऋतवः । संसव उमे कुर्वात्, अवितावप्येकाह जमे कुर्यादिति । तत्र संक्ष्यः । किं वृहद्वयंतरे विभक्ते भवतः, उत समस्ते इति । कृतः समस्तराऽवगम्यते, कृतो वा व्यस्ततेति । उच्यते । प्तदेव वचनपुभवमर्थमुद्धासयाति । कथ्म । उभाभ्यां ऋतुः संबन्धः यितव्यः । ते यदि समस्ते, अथवा व्यस्ते भवतः, उभववाऽपि ऋतु-स्वाभ्यां संबद्धी भवाति । तत्रोभयया पार्वभाति वचने । कि युक्तम् । व्यक्ते इति । कुनः । प्रकृतौ हि वृदद्वयंतराभ्यामन्यतरेण पृष्ठं साधि-तम्, इहापि प्रकृतिवचोदकानुग्रहायान्यतरेण साधयितव्यमवगस्यते ।

एवं च पृष्ठसंबद्धानां कर्मणां कारस्त्येंन श्वृत्ती बोदकोऽत्रश्राध्यते, उभयोश पृष्ठं साध्यतोरस्योत्येन विहतस्वात्मयोगान्तरमायवेत, न रथंबरं पृष्ठं, न वृहत्पृष्ठभिति । उभययाऽपि बचनार्थोपपती न चोदकः वाधायां कारणवास्त । वस्माद्यया, न विश्वजिति वृहदादीनां सर्वेषा-मेकन निवेदाः, एवमिश्रापीति ॥ २४ ॥

### पृष्ठार्थे वाऽतदर्थत्वात् ॥ २५ ॥ सि०

नैतदास्ति, विभक्ते इति । किं तहिं : समस्ते सामनी स्याताम् । कृतः । मकृतौ हि बृहद्रयंतराभ्यां विकल्पमानाभ्यां पृष्ठं साधितम् । इदेदानीं विकृतौ तयार्धिमावदेश्वयोर्धेकत्वरूषेणेव प्राप्तयोः केवल्रमेन-द्वचनं सामस्त्यावमार्थम् , उमे वृहद्रयंतरे कुर्वादिति । एवं च साम-स्त्यं भवति, यदि ते सामनी परस्त्य न जहीतः। उपादेयस्वेन चानयोः श्रुत्तवाद्दित्वश्चतिः समामस्त्रतिश्च विवस्तितेव । तेन यत्र वृहत् , तत्र रयंतरसहितं, न केवल्यिति ।

तत्रैतत्स्यात् । मधानिक्रयापेक्षयनयोः साहित्यस् । तत्र व्यस्तयो-रिष क्रियमाणयोः साहित्यं न विरुध्यते । यथा देवद्चयक्कद्वयोः पाकेन समस्तयोरिष संयोग उच्यमाने, एकः क्रिंचित्करोति, अपरोऽिष क्रिंचित् । न यदेकेन कृतं तदेवापरः करोति । तहदेकं साम क्रिंचि-स्तात्रमामिनिवेर्तिष्यति, हितीयमप्यपरस् । प्रधानोपकारायेसं साहि-त्यमिति सक्सतसंयोगो न विरोत्स्यत इति ।

तमाभिभीवते। यत्र परंत्परसञ्यवेक्षयोगोंगों भवति, तमैतदेवं न्याय्यस्। येन क्रियावयवेनाऽऽरस्येण मध्येनावसानेन वा योगः, तेन सहितयोर्न प्रयन्ताः कुनः। यथैवानेनोपकर्तव्यमियवयास्वते, एव-भित्तसहितेनीते। यज्ञु, क्रोके कारकसामस्योऽत्यमिहिते मेदेन न्या-पारदर्वनिपिति अर्थासंभवादसी। न तुस्वायापिश्रशीयमाणायां भूयोऽत्यित्रक्षयां अस्पते कर्तृभिर्यभिद्योशात्र करोति, न तु स्रव्देनासी तत्र न चोदितः। यथक्किवं तत्त्वस्महितास्थापेत्र, नात्यथा। इह तु नासंभवः। वृहद्यंवरयोहि क्रक्संस्कारदेन विनियोगः। ते च स्रवनुतः

सहिते पृष्ठं संस्कर्तार्मति । अतस्तयोः साहित्ययेव युक्तम् । यदुक्तम् , षभयया संभवे चोदकानुग्रहो न्याय्य इति । धर्मकारसन्ये निशिचिधा-तम्र न भविष्यति । तत्र प्रत्यक्षात्समस्त्रविधानाचोदके वाष्यमाने न दोषो भवति ॥ २५ ॥

### लिङ्गदर्शनाच्च ॥ २६ ॥

छिङ्कं च टर्कटाने, यथा समानवाः प्रयोगी न व्यस्तयोरिति । किं
लिङ्क्क्स् । एनमाइ, महाइसी वै वृहद्र्यंतरे निथनेन समाप्येते, यस्यहावृक्षी समुच्छयेते । न क्षत्र विभन्ने प्रमामिति, निथनमेद्द्रवनादेकस्थानताऽवगस्यते । यदि भिन्नदेवे स्याताम्, अर्थादेव तत्र
निथनभेदः सिद्धः । अय तु साहिते भवतस्तत्ते निथनभेद्द्रवन्तम्यवैवद्भवति । तस्माद्य्यभेदः । तथाऽपरं लिङ्कं, पूर्वाक्को वै स्थतस्य,
अपराह्णे वृहद्वित, एकेनाङ्काऽभिन्नयदिकस्थानतां दर्शयति ।
तस्मात्समस्ययोः पृष्ठदेवे निवेष हति ॥ २६ ॥

( वैकाल्पिकमध्वशनघृताशनयोर्गवामयने षडहान्तेऽनुष्ठानाधिकरणम् ॥ ९ ॥ )

[९]पृष्ठे रसभोजनमावृत्ते संस्थिते त्रयश्चिरोऽहाने स्यात्तदा-नन्तर्यात्त्रकृतिवत् ॥ २७ ॥ पू०

क चिःक मैचिन्ने पे श्रूपने, पृष्ठयः पट हस्त्र विस्तारम्मण इति । द्वाद्व शहे चचनं, संस्थितं पृष्ठये पट स्व पण्यास्येद छूतं वा, इति । विदेदं पण्यस्य च छता हनं च चोदकार्तं सत्संदिद्वते । कि त्र प्राप्त माने कर्ते व्यक्त पद- हान्त इति । कि नार्त्वत् । ततः स्वेणैवीरकतः, पृष्ठे रसमोजनवाद्वेष पद हे व्यक्तिंश्वति कार्यम् । कुनः । तदः नन्नवर्षात् । त्रकृतौ त्र विस्ति कार्यम् । कुनः । तदः नन्नवर्षात् । त्रकृतौ त्र व्यक्तिं कार्यम् । कुनः । तदः नन्नवर्षात् विक्र व्यक्तिं निक्तिं कार्यम् । कुनि विद्यापि कुर्वाणा यदि त्र व्यक्तिं कार्यम् । विश्वते । विद्यत् विद्यति । विद्यत् करोति, चोदकत्वतु छत्वावि । अयः वन्यस्याह्नाऽन्नतं कृर्योचीदकं वार्यतः । साचिन विश्वते । आतन्तवर्यः हि क्षाः । सः चित्रेपसंवन्ये कारणभिति समाधिन्यत् । एतदानन्तर्यं व रसमोजनस्य वयस्त्विशेन सह दृष्टिवि । अतन्त्रवर्यः विव्यतः इति ॥ २० ॥

अन्ते वा क्रतकालत्वात् ॥ २८ ॥ सि०

न चैतद्दिन, प्रथक्तिः। नःतरं रसभोजनिति । किं ति हैं। षडहान्ते रयात् । कृतः । संरियते पडह इत्युच्यते, न संस्थिते प्रयक्तिः
इति । षडहाभिगः छक्तिते पर्यवसाने, न प्रवक्तिः । एडः
इश्च पट्स्वइःसु पर्यवस्ति । पविन, नैकस्मिस्न्यित्तिः । उद्क्तिः । यदुक्तिः पर्वस्तिः । तेन्युक्तम् । तेन स्वय्यक्तिः । ति । इहापि यव पर्यवस्याति तत्र भोजनं भविष्यति । ततः पडहावसान्वस्तिनेति । यक्तिः । स्वय्यः , संस्यते पढह इति, न प्रयक्तिः । सार्यम् । त व च्छीयसा प्रयान्
क्रमः कार्यं विशेषसंवय्य इति । सत्यं कार्यं, च त च्छीयसा प्रयान्
पन्याद्वास्येन विशेषसंवय्यं सति । तऽप्रनत्यर्थेनारं कार्यम् । अतः
पडहान्ते भोजनं स्पादिनि ॥ २८ ॥

( षडहावृत्ती सर्वषडहान्ते मध्वशनादेः सकृदेवानुष्ठानाधिकरणम् ॥ १० ॥ )

[१०] अभ्यासे च तदभ्यासः क्रमेण पुनः प्रयोगात् ॥२९॥ पू०

आवृत्तं पृष्ठयं घडहगुषयन्तीति श्रुवते । तत्रैतबोदकेन माध्यते, सं-रियते पृष्ठयं घडहे मध्याक्षयेद छतं बेति । दर्सनिद्यते । कि पडहा-छत्त्याऽऽवर्तेत भोजनस्वत षडहान्ते सक्षदेव क्रियेतेति । कि मासम्।षड-हानृत्ती सत्यामावर्तेत भोजनम् । इतः । कर्मणः पुनः पुनः मयोगात्। तद्धि कर्म पुनरावर्तते । तदाहत्त्या यदापि तत्संबद्धं तद्प्यावर्तेत । यथा स्तोत्रज्ञस्वादि पडहमंबद्धमावर्तते, एवं पडहसंदन्त्र भोजनमप्यावर्ते-तेति ॥ १९॥

अन्ते वा ऋतकालखात् ॥ ३० ॥ सि०

न चैवदिस्ति, यदुक्तं पडहाष्ट्रस्या भोजनमध्यावर्तेतेति । किं तिहैं । पडहान्ते सकुदेवानुष्ठीयेत । कुता । कुतकालस्वात् । कृतो हि भोजन् नस्य कालः, संस्थिते पडह हति । संस्थानं पर्ववसानं, पडहगतस्य व्यापारस्योपरमः । न च पुनः पडहं कुर्वाणः पडहगताद्वापारासुपरस इत्युच्यते । न चातुपरतौ कर्तुः पडहः संनिष्ठते । संस्था हि कियां प्रस्पोदाक्षीन्यं, व्यापारान्तरकरणं वा पूर्वस्थारकर्षणः । न च पुनः पददं कुर्वाण औदासीन्यं भनते । न वा व्यापारान्तरं करोति । तस्यैव कर्षण आद्वत्तं करोति । अतोऽपर्यवक्षितः । अपर्थविसिते च संस्थाभावादश्चत्रयेव माञ्चनियति न क्रियते ।

यदुकं, यथाऽन्ये पडह्यभीः स्वोत्रश्चादय आवर्तन्ते, तद्दरमाश्चन-मध्यावर्तेतेति । नेतगुक्तम् । ते ब्रहःसंबद्धाः । तेषामह्वापाष्टतिरिति स्तोत्रादीनामाद्वत्तिरिति युक्तम् । न हि तेऽहःस्ववसानसंयोगेन चोय-न्ते । इह त्ववसानसंयोगेन भोजनस्य चोदनेत्युक्तो हेतुः । तस्माश्च भोजनस्याऽऽञ्चिश्चेक्तेनि ।

( गथामयनेऽहरन्तरव्यवानेन पृष्ठचवडहावृद ः मन्वश्चनादेरप्यावृत्त्यविकरणम् ॥११॥)

ि ११ ] आवृत्तिस्तु व्यवाये कालंभेदात्स्यात् ॥ ३१ ॥ सि•

गवामयने श्रूपने, चत्वारोऽिध्यवाः पडहः, पृष्ठयः पडहः, स मासः । स द्वितीयः स तृतीयः स चतुर्यः स पश्चयः । तत्रैतचोदकेन माप्तम्, संस्थिते पृष्ठये पडहे मध्वाअयेद छुनं वेति । तत्र संदिखने । कि शतिपासपावर्षेते रसभोजनमुन सर्वान्ते सक्टेंद कार्यपाति। किं पुनर्युक्तम्। उक्तेन न्यायेन सकृदिनि । सर्वान्ते श्वासौ पढदगताद्वया-पारादुपरवते, न शाक् । अर्वागसौ कृत्वाअपि पढदं पुना पढद्वाय प्रय-तत एव । न चासौ पढदा संस्थितो भवाते, यदि पुनस्तदर्थे प्रवत्त एव । सर्वान्ते तु न पुना प्रयत्ते, इति । अतः सर्वान्ते कुर्यादित्येवं भासम् ।

ष्वं प्राप्ते झ्वा । आष्टित्तस्तु ब्ववाये काळभेदारस्यात् । आष्ट्रतीः रसभोजनस्य स्यात्, न सङ्गत्किया । कुनः । निभित्तावृत्तेः, पदद-संस्था निभित्तम् । स च षडदः पुनरावतेते । तस्मिन्नावतेषाने संस्था निभित्तमावर्तत इत्यत आर्वोत । यदुक्तं सर्वान्ते झसी पददादुपरतो भवति, न प्राक् । कृत्वाऽरासी पुनस्तद्यं प्रयतत एवेति ।

अत्राभिषीयते । यद्यप्यसौ धुनः वर्वते, तथाऽपि तं परिसमाप्य धुनरारभते । धुनश्च परिसमापयिति, न यथाऽऽवृत्ते वरहे । तत्र अनुपर-तस्य पृष्टचस्याऽऽवृत्तिः । इह चतुर्भिरभिष्कतैव्येवधीयते । तेनोचरिक्र-यान्वरव्यवसानापृष्ठचयत्रो व्यापारः पर्यवसित इति गृह्यो विश्वेषः । न च तस्मित्रपर्यवसिते क्रियाव्यरं श्वन्यं कर्तुष् । उरयमकारशान्तः क्रियायाः, (कृत्यः) औदासीन्य, क्रियान्यरच्यवपानं चेत्युक्तमेव । तस्मात्यतिमासं सव्यवपानः पृष्ठच आवर्तते । तस्मित्रावर्गमाने संस्था-विभित्तं भोजनमप्यावर्तत इति । अतः शतिमासमावर्गत इति ॥ ३१ ॥

( सत्रात्मकद्वादशाहेऽपि सनिःमिर्धुमत्रणकर्तव्यताविकरणम् ॥ १२ ॥ )

# [१२] मधुन दीक्षिता ब्रह्मचारित्वात् ॥ ३२ ॥ पू०

द्वादबाहे श्रूपते, संस्थिते पृष्ठचे पहहे मध्याययेहचूतं वेति। तत्र संवादः। किं सिशिमिर्मेषु भक्षयित्व्यं, नेति। किं प्राप्तम् । नेति। कुतः। दीक्षिता दि ते ब्रह्मचारिणः। ब्रह्मचारिणां च सपु मतिष-ध्यते, सपु मांसं च वर्तयेदिति। तस्मान्त्र प्राव्मीयुरिति। नन्येतद्वन्तं सामान्यं प्रतिषेथं वायेत। त वायत इति ब्रूपः। कथम्। यद्यवाधमा-नमेतद्द्वादबाहेऽन्येकं भवेत, ततो वायेत। न त्यनर्थकम्। कथम्। उभयविषं द्वादवाहेरन्येकं भवेत, ततो वायेत। न त्यनर्थकम्। कथम्। ष्ट्रकाशनं प्रविप्यति, अक्षीने प्रधुनः माश्चनशृत्विजाय् । एवशुभयं द्वाद-श्वाहसंबद्धं प्रविष्यति विषयभेदेन । न च विरुद्धस्याऽऽचारो अविष्य-तीति । तस्यात्र माश्नीपुरिति ॥ २२ ॥

पाश्येत वा यज्ञार्थत्वात् ॥ ३३ ॥ सि०

न चैतद्दित, सत्रिभिषेशु न अस्यितन्यमिति । किं तर्हि । मस्यि-तन्यम् । कथम् । अविशेषणोत्यते कत्रृंगातस्योभयमकारसङ्गीकृत्य द्वाद्याहं, संस्थिते पृष्टये पटहे मध्याश्येद्युतं चेति । जनमं क्लिट्येन, न कर्तृत्यवस्यया । तस्यात्सत्रिणोऽपि मधु अस्ययुः । यत्तुकं, विषय-सेदनार्थवस्यात्र वाशो न्याय्यः, द्वादश्वहाङ्गमावय्येनं सति न विरोग्स्य

अशेच्यते । पडदेऽतिवृत्ते सत्रसंबद्धेऽशिनसंबद्धे वाऽविशेषेण मध्य-श्चने छुनाश्चने चोर्च्यमाने केन ज्यवस्यां झूनः । विरोधेनेति चेत् । न । विषयभेदेन विधिनविधेयगोः समाम्तानात् गुड्वार्थने प्रतिषेषः कर्भाङ्गनः रेकेन विधानम् । यदि च प्रतिषेषकीयस्त्विशिङ्गी क्रियते, चत्रमम् र्यक्षेत्रेय स्थात् । पक्षेऽयेवचेति चेत् । न । नानाविषयस्यात् । तुल्यार्थ-क्षोहि तुल्यविषययोविकत्यो भवित, न नानार्थयोः । नानार्थेत चेताः भिगम्यते । कुतः । विषेः कर्भवादगुण्यवयोजनस्यात् । प्रतिषेपस्यापि नियमानुष्ठानात्पृष्णस्याद्दृशसिद्धिरिति । तस्मात्याक्षीयुरिति ॥ ३३ ॥

(मानसर्सज्ञकस्य बहस्य दशमाहाक्षस्याविकरणम् ॥ १३ ॥ )

[१३] मानसमहरन्तरं स्वाझेद्दव्यवरेशात् ॥ ३४ ॥ पू०
द्वादशाहे श्रूषके, अनेवा त्वा वात्रेण समुद्रस्तवा प्रजावनये छुष्टे
यहाविति, प्राजावरयं मनोग्रदं यहाविति । तत्र संवयः । कि
मानसमहत्त्रादशाहद्दरन्तरसुवाहदङ्गाभिते । तत्रेव कानिचित्रदेतः
कारणानि प्रविभानित । तानि निराविक्षीयेन् आचार्यं जवन्यस्वाहित

कारणानि शतभान्त । तानि । नरानिकाभन् आचीय उपन्यस्थात्, मानसम्हरन्तरं स्यादिति । कुतः । मेदेन च्यपदेशात् । द्वादशाहान्त्रे-देन च्यपदिव्यते । कथम् । वाग्वे द्वादशाहो मनो मानसमिति द्वादशा-हानन्तर्भूतं मानसं च्यपदिश्रति । वाग्वे द्वादशाह इति बाक्संस्तवातृ, मने बानसायिति च बनःसंस्तवात् । यथा बाङ्वनसयोर्थेदो वस्तुबोड-बगम्यने, एवयेतयोरिष द्वादश्वादमानसयोः । यतः पृथवन्ये सिति भेदेन व्यपदेशो भवति, नान्यया । अतो भिष्यत एतदहरिति व्यपदे-देशाद्रस्थते ॥ ३४ ॥

#### तेन च संस्तवात् ॥ ३५॥

इतकाइरन्वरिषित । कुता । तेन च मानमेनाह्वा द्वादशाइःसंस्तुयते । कथम् । विभूतानि इ वे द्वादशाइस्य गतरसानि छन्दांसि,
तानि मानसेनेवाऽऽप्याययन्त्रीति । द्वादश्वाइस्य यानि गतरसानि
छन्दांसि, तानि माससेनाऽऽप्याययन्त्रीति त्वादन् भिन्नं द्वादशाइन्
द्वर्शयति । कथम् । संस्तनात् । न दि तेनेवाऽऽस्पना तस्य संस्तुतिस्वति । कुनाः । अत्यन्तभेदारस्तुतिस्तुत्ययोः न दि देवद्त्ती द्वादेवेन स्त्यते । मिन्नेः शिरःपाण्यादिभिः संस्तृत्य । वद्दिद्वापि द्वारशाही मानसेन स्त्यतं इति संस्तवाद्वेदोधिमम्बत इति ॥ २५ ॥

### अहरन्ताच्च परेण चोदना ॥ ३६ ॥

इतथाहरत्यस्थेति गम्यते । कुाः । हृद्वाहिहाहहरत्नात्यरेण चोद्यते, पत्नीः संगान्त्याश्च उत्त्य पानसाय प्रसर्पनीति । तद्यदि ह्याद्याहिकस्याह्नो गुणविधिभेवद्गद्वाहिकी पत्नीसंयात्रात्वना स्पात् । अय त्वहरत्वरं भवति, तत्री हृद्वाहिकातामयं घर्षो, नाम्य, स्पेति न दोषो भविष्यति । अत्रोऽपि बैळक्षण्यादहरत्वरसिद्विरिति गम्यते ॥ ३६ ॥

#### पक्षे संख्या सहस्रवत् ॥ ३७ ॥

परिचोदनापरिहारोऽथम् । किभियं परिचंदना । नन्ववं द्वादश्वाह इति त्रयोदश्वस्वहःसु नोगवयो । अशेच्यते । यदा प्रभाणान्तरेण श्वस्ट् एतावस्यये श्युक्त हाते गम्यते तदा संस्थातिकक्षीत्त्रयोदश्व गुणग्रस्या प्रयोगः त्रेत्स्यति । यथा, अतिरात्रः सहस्रवहानि, अतिरात्रण सहस्रः साध्येन यज्ञेनेति, अभिकेऽपि सहस्रे सहस्रवन्दो दृष्टः । तद्दिहाप्यभिके भविष्यति । अथया, कर्मगणनाय्ययेयेतत् , द्वादश्वाह इति । यावन्ति । स्रभाष्यङ्गीकृत्य प्रयुक्तस्यावना वायक इति निश्रीयते । स्वर्माण्यक्ष्यकृतिकृत्य प्रयुक्तस्य वायको प्रविष्यति व्य

## अहरक्कं वांऽशुवच्चोदनाभावात् ॥ ३८ ॥ सि ०

दश्यस्थाङ्को गुणस्य विधिः स्यात्, नाइरन्तरचोदना । कुनः । अहरन्तरमकल्पकस्य वचनस्याभावात् । कथ्य । एँवं नावच्छूयते । अन्या स्वा पात्रण सहुद्रस्था भनापतये जुलं गुड्डामीति प्राजापस्य मनोष्ठदं गुड्डातीति । दश्यमदरगङ्गीकृत्य ग्रह्डचोदनेवा । गुड्डातीति संस्कारविधानात् । न च संस्कारभेदे कर्षभेदो भवति । अवीद-काम्य संस्कारा इत्युक्तम् । येरेतु द्रव्यं विकीपयेते गुणस्त्रम् म मधानमिति । यथा, अंश्वराभ्यो विधीययानी न कर्म पिन्तः । यस्मन् कर्षाण भवतस्त्रन्त्रापरौ ग्रह्मध्याविति विद्वायेते, न कर्मान्तरे इति । यदि वाहरङ्गमेतद्रवति, न कर्मान्तरम्, प्रचम्पनिष्टर्शेन्तरम्, प्रचम्पनिष्टर्शेन्तरम्, प्रचम्पनिष्टर्शेन्तरम्, प्रचम्पनिष्टर्शेन्तरम्, प्रचम्पनिष्टर्शेन्तरम्, प्रचम्पनिष्टर्शेन्तरम्, प्रचम्पनिष्टर्शेन्तरम्, प्रचम्पनिष्टर्शेन्तरम्, प्रचम्पनिष्टर्शेन्नरम्, प्रचम्पनिष्टर्शेन्नरम्, प्रचम्पनिष्टर्शेन्नरम्, प्रचम्पनिष्टर्शेन्नरम्, प्रचम्पनिष्टर्शेन्नरम्, प्रचम्पनिष्टर्शेन्नरम्, प्रचम्पनिष्टर्शेन्नरम्, प्रचम्पनिष्टर्शेन्नरम्, प्रचम्पनिष्टर्शेन्नरम्, प्रचम्पनिष्टर्शेन्नरम् विस्वस्था । अवो नाहरन्तरम् । दशम प्रचाहिति गुणविपिरिति ॥ ३८ ॥

#### दशमविसर्गवचनाच ॥ ३९ ॥

इतथ नाहरन्तरं, तत्रैव गुणविधिः । कुतः । दश्यविक्षर्गवचनात् । दश्यमिक्सर्गवचनं हि भवति । एप वै दश्ववस्याङ्गो विक्षर्गो यन्धानस-भिति । एप दश्वमस्य विक्षराः—अन्तः, यन्मानसभिति श्रुवत्, अन्तोऽ यमन्तवतो दश्वमस्य, न स्वतन्त्रभेतत्कर्मेति दर्शयति । तस्याद्षेप दश्च-मस्याङ्गं, नार्थान्तरमिति गम्यते ॥ ३९ ॥

### दशमेऽहिज्ञिति च तद्गुणशास्त्रात् ॥ ४० ॥

इतबाङ्गम् । कथम् । एवं गुणशास्त्रं युक्तं भविष्यति, दश्चेप्रहिन बानसाय मर्सर्वेन्तिति । दश्चेप्रहाने सार्वराङ्गीभिक्तियः स्तुबन्वीति दश्चवस्याङ्काः प्रचानभावेन निर्देशात्, ग्रहस्याऽऽयेयभावेन । तस्स्वोत्रस्य गुणोऽयं दश्चस्य, नार्यान्वरायिति गम्यते ॥ ४० ॥

संख्यासामञ्जस्यात् ॥ ४१ ॥

#### **₹८ || ₹९ || 80 ||**

१ योद्ध— था.।२ एतायच्छूयते — ख.।३ (अ०२ या०२ अ०६ सू० ३८)। ४ (अ०२ या०१ था०२ यु०८)।५ यदि वा— क.।६ प्रवर्षेति — क.।

यदि च गुणोऽयम्, एवं संख्या समझास भविष्यति, द्वादम्याद्व । द्वादम्य प्रयोदशम् द्वादमाद्व । यद्कः, गुणहत्त्या सहस्रसाध्यवद्वविष्यतीति । तदनु-पवस्रम् । कुतः । तत्र दि मनाणान्वरेण संख्यावानाविषके सहस्रम्य । कुतः । तत्र दि मनाणान्वरेण संख्यावानाविषके सहस्रम्य । विष्य । यद्वादे । तत्र दि मनाणान्वरेण संख्यावानिक स्वाणास्त्र, येन गौणीयं हित्तात्रीयेत । यद्वायेतत्, अनया स्वापिनेषे व वर्षे , तदि ग्रहसंस्वातिवानाव्यावे । विषयेत् । यागाभ्यासं विषये, सम्याविषयेत् । यागाभ्यासं विषये, न कमीन्वरिषिते सम्याविष्य । एवं चेत्, नेतत्यस्यस्ववनम्वरस्तर्वस्वत्वः, नान्यस्यमणान्वरं मापकं, येन संख्येरेतिरिके सन्दर्भस्वायाः । तस्यानेष्वः गीण्या हत्या प्रयोग इति ।

यद्वि कर्षगणनामधेयत्वात्यकरणवशेन तावतामङ्गीकरणात्, नाम-धेयक्षेण वाँ द्विभिविष्यतीति । तद्वि न युक्तस् । सत्यं कर्षगणना-मधेयमेतत्, न त्वयथार्थसवन्ययेन । द्वाद्येतानि कर्माण्यहोभिः परि-वितान्येकत्र समाह्तानीत्यनेन रूपेण तत्कर्भगणस्य नावधेयं, न वर्णा-सुपूर्व्यमात्रेणति । तथा हि सर्वेष्वेव कर्मनामधेयेष्वर्धसम्बयेनातुवाद-भूतो नामश्रद्दो वर्तते, न ल्लाकिकार्थतिरस्कारेण परिभाषामात्रेण, द्वाद्विगुणवत् । यथा, अग्निहोत्रं, द्येनः, ज्योतिद्योग इति । एवं, द्वाद-श्वाह इत्यर्थान्ययेन नामधेयं, नार्याभावेनेति । तस्माद्परिचोद्देनपा॥४१॥

## पश्वतिरेके चैकस्य भावात् ॥ ४२ ॥

हतश्राहरङ्गमिति विद्वायते । कुतः । पत्यतिरेकेणैकस्यातिरेकं दर्ध-यति, न द्वयोः । कथम् । यः पत्तुर्हातिरेच्येत स ऐन्द्राझः कार्य इति, एकाद्षिनीं द्वाद्याहे विधाय विद्वायामेकस्यातिरेकं दर्श्वयति । तंत्र तावद्वितिर्चयते, एको न भवति । कथम् । एकाद्य पग्रवः, द्वाद्याहानि । एकस्यातिरेकं ब्रुवन् द्वाद्येतान्यहानीति गमयति । यदि त्रयोदशाहानि स्पूर्दशीरभावः स्थात्, नैकस्योति । तस्याद्ष्यहरङ्कं न कर्मान्वरमिति ॥ ४२ ॥

४१ ॥ ४२ ॥

# स्तुतिब्यपदेशमङ्गेनावित्रीतिषिद्धं बतवत् ॥ ४३ ॥

अस्मिन् सूत्रे द्वयोः सूत्रयोः परिहार उच्यते । यदुक्तं, मानसमह-रन्तरं, भेदेन व्यपदेशात् । तेन च मानसेन संस्तवाख्रदः । न शात्मः नैवाssत्मा संस्तुयत इति । अत्राभिशीयते । नैतद्विपतिषिद्धम् । अङ्कोन नापि सञ्चदायस्य स्तुिर्देशः । यथा महात्रवधर्मेण संवत्सरसत्रश्ये । यन्ति वा एते विशुनाचे संवत्सरमुपयन्ति । अन्तवेंदि मिथुनौ संभ-बतस्तेनैव मिथुना न यन्तीति समुदायदोषमभिधाय तदवयवमृतस्य महाव्रतस्य धर्मेणानुजिष्ट्रक्षन् समुद्रायस्यावयवधर्मेण स्तुति दर्शयति ! क्रोकेऽप्यवयवधर्मणावयशी संस्तूयत एवेति । यथा दीवैं केशैः श्रीभनो देवदत्त इति । तद्वदिहापि द्वादश्वाहः संस्ताविष्यत इति न दोषः ॥ ४३ ॥

#### वचनादतदन्तत्वम् ॥ ४४ ॥

यदुक्तं, यद्यहरन्तरमेतत्, एवं द्वादशाहधर्भवैद्धक्षण्यं मानसान्तता युक्तां भविष्यति, न तदङ्गत्वे । पत्नीसंयाजान्तवा भवेदिति । अत्र बदामः । बचनादतदःतःवं भविष्यति । द्वादश्वादिकानाणह्नां सामान्वेन पत्नीसंयाजान्तता । विशेषेण तु दश्चमस्याङ्को मानसान्तवोद्यते, पत्नीः संयाज्य माश्र उदेत्य मानसाय मसपैन्तीति । नास्ति वचनस्या-तिभारः । तस्मादप्यदोषः । अनो दश्चनस्याह्नो मानसमङ्गं न स्वत-न्त्रमिति ॥ ४४ ॥

( सत्रस्य बहुकर्तृकत्वाधिकरणम् ॥ १८ ॥ )

[ १४ ] सत्रमेकः प्रकृतिवत् ॥ ४५ ॥ पू०

इह द्वादशाहमभूतीनि सत्राण्युदाहरणम् । तत्र संश्वयः । किं सत्र-मेकः प्रयुक्तीत, उतं बहवः । किं प्राप्तम् । एकः । कुतः । प्रकृतिवत् । ष्योतिष्टोम एकः कर्ता । तत्मकृतित्वाचीदकानुग्रहाय सम्रमेक एव प्रयुद्धीतेति । ननु वहवः श्रूयन्ते, य एवंविद्वांसः सत्रपासते । य एवंबिट्रांसः सत्रमुपयन्तीति । उच्यते । कामिनां सत्रं विधीयते । च परस्परनिरपेक्षा बढव एव ł ते यद्येकैकश्वेनापि

<sup>84 || 88 ||</sup> 

हुर्बन्धि तथाऽपि समक्रियायिक्सभिद्ध्य बहुर एव हुर्बन्धीत बहुवचर्ने भविष्यति । यथा छोके पृथवत्वेनापि कुर्बाणानां बहुवचर्ने दृश्यते, देवसेट्वेंड्ड्बः हुर्षि हुर्युः, स्रस्यं चेत्संपयेत बहुवा ब्राह्मणा यजेर-किति । तथा बेदेऽपि मयोगदर्बनं, समादुदबसाय पृष्ठव्यक्तीयेन यजेर-किति। एवषमापि, आसीरन्, उपयुत्ति बहुवचनं भविष्पतीति॥४५॥

### वचनानु बहुनां स्यात् ॥ ४६ ॥ सि॰

नैतद्दित, एको यजेत, न बहद इति । कि तर्हि । बहबो यजेरन् । कुतः । बचनात् । बचनिर्दं भवति । आसीरन्, ज्येष्ट्रतिति । बहुत्व नेबद्धः प्रयोगो विधीयते । स प्रत्यक्षवचनाय्योदकपासामेककर्तृकर्ना वार्षे तेति ॥ ४६ ॥

### अपदेशः स्यादिति चेत् ॥ ४७ ॥

यदुकं, सामान्यिक्तयासंबन्धमभिसभीक्ष्य छोकनद्भदुनचनश्वद्य-योगी भविष्यति । यथा, कृषिं कुर्युरिति । वेदेऽपि दर्शनं, पृष्ठश्वननीयेन यजेरिकृति बहुवचनं भवति, एववत्रापीति । तत्परिहर्तेव्यम् ॥ ४७ ॥

#### नैकव्यपदेशात् ॥ ४८ ॥

नैतरस्त्र उपपद्यके, एककतृंकिमिति। कुतः। एकस्पप्देशात्। कथम्। एवमाह। एव वै कुणप्यति यः सत्रे प्रतिगृह्याति, एक प्रव यजेति, सत्रपोद्यान्यस्थेककृंकतां विद्यवस्य वहुकर्तृकतां गय-यति। यज्ञ लोकबदिति। तत्र युक्तम्। लोकेऽस्यतः प्रवृत्तस्यार्थ-स्पानुवादम्यतः सन्द उच्चपियाणः सामान्यकिणसंवन्त्राभिस्तारीयो-च्चित्त स्ति गस्यते। यदिष, उदवसानीयविद्यित। तद्पपुटवसानीये युक्तम्। तत्र हि भिक्तान्युद्वसानान्युपलस्य कियामात्रं विश्वयेते, तद्भुद्वसं च समानकृंकत्वदिव मासपन्यत इत्युक्तभ्य। इह तु अन्द-पुर्वका क्रियापवृत्तिः। यद्यस्य वहुत्वविज्ञिष्टं प्रयोगं सत्रिमिर्भिसं बन्वयति। अतः सन्द्रश्वसायन्यादुपादीयमानायां कियायां वहुत्वं विव-स्तितिवित्ति वहवः प्रयुक्षीरिकिति॥ ४८॥

संनिवाप च दर्शयाति ॥ ४९ ॥

इतश्र बहब एव यजेर्राशिति । कुतः । संतिवापदर्शनात् । बहुनाव-श्रीनामेकत्र संनिवापमाह । पश्रीभः पश्रुभिर्यहपमाणाः संनिवपरत्, साविचाणि होष्यन्तः संनिवपरिश्चिति । यदि संहरय कुर्वन्ति, एवमग्री-नां संनिवाप उपपयते । अय त्वेकैकस्येन कुर्युः, संनिवापदर्शनं नोप-पद्यते । वस्माद्यि गम्यते बहुनां सत्रमिति ॥ ४९ ॥

बहुनामिति चैकस्मिन् विशेषवचनं व्यर्थम् ॥५०॥

इतस परवाम: संभूष प्रयोग इति। कुतः। एवं स्थूषते। यो वे बहुनां यज्ञवानानां मृहपतिः, स सत्रस्य अत्येता, स हि सूषिष्ठाः सिद्धमान्तेतिति। एकस्मिन् मृहपतिः स स्त्रस्य अत्येता, स हि सूषिष्ठाः सृद्धिमान्तेतिति। एकस्मिन् सूप्रयोति। इतरया, एकस्मिन् यज्ञवाने कर्त्वीकेस्वात्करुकस्वाच्च सामान्यविश्वेषभावानुपप्तेः फळविशेषवचनं व्यर्थ स्थात्। अस्ति तु फळविशेषवचनं व्यर्थ स्थात्। अस्ति तु फळविशेषवचनं स्व

( सन्ने यजमानानामेव ऋत्विक्त्वाधिकरणम् ॥ १९ ॥ )

[१५] अन्ये स्युर्ऋत्विजः म्हतिवत् ॥ ५१ ॥ पू०

इह सत्राण्येबोदाहरणव् । तेषु बहदः कर्नार इत्युक्तम् । इदिमदानीं संदिद्धते । किं त एव सत्रिण ऋतिकाः, जतान्य जवादातन्या इति । किं प्राप्तव् । अन्य जवादातन्या ऋति । कृतः । ज्योतिष्टामे हि प्रकृतावन्ये कर्नार जयादेवाः समान्नाताः । तद्विद्शिप सित्रिभिः वक्तन्तिवःकुर्वाणेथोद कानुम्रहावान्य एवोपादेया इति । एवं प्रकृतिवन्कृतं भविष्यतीति ॥ ५१ ॥

अपि वा यजनानाः स्युर्ऋत्विजामभिधानसंयोगाः-

त्तेषां स्यायजमानत्वम् ॥ ५२ ॥ सि०

नैतद्दित, अन्य ऋत्विज इति । यज्ञपाना एव ऋत्विजः स्युः । कृतः। ऋत्विजापिषावसंयोगात्। यज्ञपानसंस्कारो हि दीक्षापदार्थोऽ ध्वर्थादिसमारुवासंयोगेन कर्षनिविचेत मसिद्धिरुगापिषाय त्रिभी- यमानो यजानानां तेषामाध्वर्धवादिसंबन्त्रमववीषयति । कयम् । यदि ते तान् पदार्थान् कुर्वन्ति, एवं ते नैमिनिकीमिराख्याभिर्युज्यन्ते, नान्य-वेति । अतोऽवगम्यते, अस्ति तैः पदार्थैरभिसंबन्ध इति । किंतद्व-चनम् । अध्वर्युगृदर्शते दीक्षयित्वा झझाणं दीक्षयिन, ततो होतार्र तत उद्गातारमित्युपक्रम्य सर्वत्विज उपकान्ता दीक्षासंबन्धेन । तस्मा-द्भम्यते यजमाना एवाऽऽर्त्विष्ये स्युनन्यि इति ॥ ५२ ॥

#### कर्तसंस्कारो वचनादाधातुवदिति चेत् ॥ ५३ ॥

कृति वेन्तन्यसे यजपाना एव ऋत्विनः स्पृतिति । तज्ञ युक्तम् ।
मकृति हि यजैपानादन्ये श्रुयन्ते । मकृतिविदिहापि यजपानेभ्योऽन्यैरेव
भवितव्यभिति पूर्व एव पक्षो व्यप्तिद्वरते । केवळं तु पूर्वोक्तस्य परिहारो वक्तव्यः । स उद्यये । कर्ष्नस्कारो वचनादाधातृबद्भविष्तति ।
कयम् । एतावदेव श्रुयते, अध्वयुर्गृद्वर्षति । दीसप्त्वा ब्रह्माणं दीसपतीति । तद्यदि भिन्ना आपे कर्नारो भवित्ति, तानान्भीयाभिः संद्वाभिक्षयम् । आधातृबत् । यथाऽन्यशप्तृत्विना संस्कारो विधीयत आधाने,
यस्त ल्वेऽश्विमाशास्यरस्यास्य एता राजि संस्कारो विधीयत आधाने,
यस्त ल्वेऽश्विमाशास्यरस्यास्य एता राजि संस्कारो विधीयत आधाने,
यस्त्र ल्विऽश्विमाशास्यरस्यास्य एता राजि संस्कारो विधीयते । तद्या च्योतिहोभे, सर्वास्व जवसम्वनीति, ऋत्विनामुवसासे विधीयते । तद्यदिन्
होभे सर्वास्व जवसम्वनीति, ऋत्विनामुवसासे विधीयते । तद्यदिन्
हाभे सर्वास्व जवसम्वनीति, ऋत्विनामुवसासे विधीयते । तद्यदिन

### स्याद्विशये तन्न्यायत्वात्मक्रतिवत् ॥ ५४ ॥

नैतद्दित, अन्य ऋत्विज इति । कि तहिं। यजमाना एव ऋत्वि-जः स्यः । कुतः । एतिसम् संबये, त एव वा यजमाना ऋत्विजः, अन्ये वा मिक्का इति । त एवेति न्याय्यम् । उक्तोऽत्र न्यायः । अपि वा यजमानाः स्युर्ऋत्विजामिश्वानसंयोगादिति । अनेन न्यायेन पद्यामस्य एवेति । यदुक्तम्, आयानवत्संस्कार ऋत्विजां सवि-प्यतीति । तद्युप्पस्य । कथम् । अयाज्ञत-योजना वा दीक्षा ऋत्विजां विभीयते । मकुनिबद्धा माज्ञवकार्यका सती यजमानवहुत्वास्क्रप्यत्वा संकीत्थेत । प्राप्तायाः संकीर्वनं छघीयः । क्रममात्रविधानात् । ऋत्वि-क् बंस्कारे सत्यदृष्टकराना, अधिकार्यविधानं च । तस्मात्याश्चायाश्चीद-दकेन संकीर्तनं, नामाप्तविधानामिति । युत्, यथा ऋत्विजास्यवासावि-षानम्, आधातुश्र त्रत्विषानं तद्ददिहापीति । तत्र युक्तम् । विस्पष्टं वचनम् । ऋदिवज उपवसन्ति, स तां रात्रिं व्रतं चरेदिति । न च तत्रा-पुर्वत्वात्वाप्त्याञ्चङ्गः । तस्यात्तत्र विधानम् ॥ ५४ ॥

स्वाम्यारुवाः स्युर्गृहपतिवदिति चेत् ॥ ५५ ॥

परिचोदनासुत्रमेतत् । अथ कस्मान्न स्वाम्याख्वा एता अध्वरकीद्या भवन्ति गृहपतिविदिवि । कियेवं माविष्यति । एवं चोदकपाप्ताडन्यकर्तु-कता न वाधिता भाविष्यति । अध्वय्वीद्यात्र समाख्या गृहपतिवद्याजः मानामियानतयाऽर्धवत्यो भाविष्यन्तीति, स्वितेऽर्थे सुत्रेण परिचोद-याति ॥ ५५ ॥

न प्रसिद्ध्यहणत्वादसंयुक्तस्य तद्धर्भेण ॥ ५६॥

नैतस्त्रकं, स्वाम्शाख्या एवा गृहपविवदिवि । क्रुवः । मसिद्धग्रहणः त्वात् । आध्वर्यवादिकपं कुर्याणेषु हि कर्तृषु कर्पनिभित्ता एवा आख्वाः प्रसिद्धाः, न याजवानं क्रवींभेषु । यजवानानामाभिः क्रिवाभिरसंयु-क्तानां भविष्यन्वीत्यमु ।पन्नम् । कथं गृहपतिरित्यारूपा । उच्यते । असंयुक्तस्य ऋत्विग्र्येभेण स्वामिन एवाऽऽख्या गृहपविशिति । आपि चावयवनसिद्ध्याऽपि गृह्वतिश्रव्हस्य पतिवर्ष्य इति यजनानाभिषे-यसोपपरस्यते । प्रकृतायपि स्वामिनि चार्य प्रयुक्तः, गृहपतिर्यजेतेति । न स्वध्वय्र्याद्याः स्वामिनि केनचिद्वि प्रकारेण वार्तकवासंयुक्ता उपप-धन्त इत्यन्यक्रियासंबन्धाचा भिद्यन्त इति ॥ ५६ ॥

बहुनामिति च तुल्येषु विशेषवचनं नोपपद्यते ॥ ५० ॥ इतश्राऽऽर्दिकोषु यजमाना एव । कुतः । एवमाइ । यो वै बहुना यज्ञवानानां गृहपतिः सत्रस्य मत्येता स हि भायेष्टामृद्धिमाधनीति।

#### 98 || 99 || 98 ||

९ ६दं च पुत्रं वास्त्रदौषिकादिमुद्रितपुस्तकेषु कुत्रापि नोपलभ्यते । काशीमुदितभाष्यपुद्रक्रे भाष्यप्रम्यस्यतया प्रकाशनं यथापे इत्वतं, तथाऽपि प्राचीनविविवित्रकेवलप्रपाठे श्रीसंहर्केऽस्य सत्रस्योपस्काराष्ट्रयक्सत्रक्तमे संयोज्य प्रहाशितमिति हेयम् ।

एकस्मिन् ग्रहपतिरिति विशेषवनसम्पर्धानावे सस्यूपपयते, नान्यथा।
यदि सर्वे ग्रहपतिकर्य कुर्युने कर्जान्तरं, ततो विशेषाभावान्ग्रहरवी
विशेषवचनानुपर्धतः स्थात्। अय त्वितर उसयं कुर्वन्ति, ग्रहपतिर्धा-क्षपानभव, ततो विशेषवचनं युक्तं भवति । तस्माहिरोवचनाच एव ऋस्विन हति गम्यते॥ ५७॥

दीक्षितादीक्षितव्यपदेशश्च नोपपचनेऽर्थयोर्नित्यभा-

#### वित्वात् ॥ ५८ ॥

र्तश्च स्वयंकर्तृकाणि सत्राणीस्यवगम्यते । क्वतः । दीक्षितादीक्षिन तम्प्रयदेशात् । एवमाद । दीक्षिताः सत्रैर्थनम्ते, अवीक्षिता अदीनैर्य-लम्बीति । एती च नियतावेदार्थौ । दीक्षिताः स्वार्य यमन्ते । याजका अप्यदिक्षिता याजधन्तीति । अदीने सत्रे चैतयोर्थयोविश्वेषाभावाद्वय-बदेशातुपपत्तिः स्वात् । अय तु सत्रे यावस्कार्यं तस्मर्वे दीक्षितेस्व, क्रियते । अदीने चादीक्षितैः, तन्ते स्वयंकर्तृत्वमिति ॥ ५८ ॥

#### अदक्षिगत्वाच्च । ५९ ॥

इत्य स्वयंकर्ट्रकं सत्रष्ट् । कुरः । अरक्षिणस्तात् । अरक्षिणानि सत्राण्याद्यः न क्षत्र गौर्रायने, न नाओ च हिर्ण्यामित दक्षिणाभावद-धेनं स्वयंकर्तृकस्त उपवयने, नात्यया । परकर्ट्रकःवे हि दक्षिणाभावो नोषवयने । न हि कथिदेने स्वायोत्यस्यायं परः पत्रप्रेते । तस्यादापि गम्यते स्वयंकर्तृकाणि सत्राणीति ॥ ५९ ॥

( सत्राहीनयोर्जनाण विकरण या १६ ॥)

[ १६ ] द्वादशाहस्य सत्रत्वनासनोपायिचोदनेन यज-मानबहुत्वेन च सत्रशब्दातिसंयोगात्॥ ६०॥

हादशह एथेदाइरणय् । उक्तं च पूर्व समयक्षीनं च द्वादशाह हाते । सम्बद्धानी द्वित्कारस्य असणमन्त्रास्यायने, प्रवेखसणको द्वादशाह। समय, प्रवेखसणकोऽहीन हाते । ठद्विवेकशानार्थियिद्धस्यने, आसमी-पाथिचोदनया यज्ञानबहुत्वेन च समस्यग्रमण्यते । एते चोदने,

<sup>901196119811</sup> 

आसते, उपयन्ति हि नित्यं सत्रसंबद्धे हुहे । य एवं बिटांसा सत्र-मासवे, य एवं विद्वासः सत्रप्रयन्तीति । यज्ञमानवहःवेन च. चतुर्वि-शक्तिपरमाः सप्तद्वावराः सत्रवासीर्विति । तत्सहचरिवकिक्रक्ते नात्सहचारिते पत्ययो भवतीति ॥ ६० ॥

यजीतचोदनादहीनत्वं स्वामिनां चास्थित-

### परिमाणत्वात् ॥ ६१ ॥

अथ किलक्षणकोऽहीन हाते । तदुच्यते । यत्र सजतिचोदनाः अनियतं च कर्तुपरियाणं दश्राहीन इति निश्चीयते । अहीनानां यज्ञति-चोदनया विधानं, द्विरात्रेण यजेतेत्येवमादि । कर्तपरिमाणं चैषाम-नियतमः । सत्राणां तः नियतं परिमाणं वहवः । एवं क्रमणस्य च स्त्रमणे कक्षितं प्रयोजनं नान्यन्यस्थाविति ॥ ६१ ॥

( पी.ण्डरीकेऽयुताश्वसहस्रयोः सङ्गह नाधिकरणम् ॥ १७ ॥ )

ि १७ ] अहीने दक्षिणाशाम्रं गुणत्वात्यत्यहं कॅर्मभेदः स्यात् ॥ ६२ ॥ पू०

आस्त पौण्डरीक एकादशरात्रः, पौण्डरीकेणैकादश्वरात्रेण स्वारा-ज्यकामो यजेतेति । तत्र अपते । अयुतं पौण्डरीके दद्यादम्बसहस्र-वेकादश्वमिति । तत्र संदिश्वने । किं मत्यहमयुत्तमश्वसहस्रं च दात्रव्य-मुनैकवेवायुवमञ्चलहस्रं च सक्कदिति । कि पाप्तम् । अहीने दक्षिणा-बार्स प्रत्यहं भिधेत । क्रनः । गुणस्याददक्षिणायाः, प्रवानत्वाच्यां-समुदायशब्देन समुदायीनपहान्युवलक्ष्य दक्षिणा गुणो विधीयमानः प्रतिप्रधानं भिद्येत । यथा गुणाय स्नानम्, उपछेपनं वा विधीयमानं गणिनां भवति । एवमत्रांपि दृष्ट्यम । प्रतिक्रमीय-साथी च चोदक एवमनुग्रहीव्यते । दक्षिणाभुयस्त्वाच्च फल्रभूषस्त्वं भविष्यति । अतोऽदगम्यते भेद इति ॥ ६२ ॥

मर्वस्य वैककम्पात् ॥ ६३ ॥सि० न चैतद्दश्ति, पत्यहं दक्षिणा 🏲 इति। एकमेवायुतं सहस्रं च दीयते ।

<sup>11 93 11 93 11 03</sup> 

हुत: । ऐककम्पीत् । एकं हि दक्षिणानां कार्यम् । ऋत्विगानमनम् । आवित्य साङ्गकहान्द्रेचयं कृतेति, अन्तरा न तया प्रयोजनम् स्वीति न सूपः क्रियते । यनु, अङ्गम्यस्स्वेन फळम्यस्स्यिति, स्टब्ल्स्वे महाते भवति, नान्यथा । समुद्रायाङ्गं च दक्षिणा, नावय-वाङ्गमित्युक्तम् । अय यनुक्तं सिक्मीनसाय वोदकः मतिकर्मे पापकाति । भन्यस्वचनात्सस्रह्रायाङ्गीकराणेन च दक्षिणानां विचानविति वोदको वासित इति न दोषः ॥ ६३ ॥

### पृषदाज्यवद्दाऽह्नां गुणशास्त्रं स्वात् ॥ ६४ ॥

न चैतत्, सङ्कदेव दावस्यमिति । किं तर्हि । भेदेन । इतः । मरप्टं दक्षिणानां माप्तानामयं विश्वय उच्चमानः मरयहमेव भवितुमई-तीति । पृषदाञ्चवत् । यथा, पृषदाञ्चेनातुयाजान् यजतीति पृषचा गुणो विधीयमानः मरयतुषाजं भिष्ठते, पृषमञापि दष्टव्यमिति ॥२४॥

प्रयोतिष्टोम्यस्तु दक्षिणाः सर्वासामेककर्भन्वात्त्रकः निवेत्तसमान्नासां विकारः स्पानु ॥ ६५ ॥

न बैतद्दित, भेद इति । किं ताई । तन्त्रेण सक्टरेव । क्यम् । क्यम् । क्योिल्ष्टोम्प्यो हि दक्षिणाः साङ्कं कर्भराश्चिमङ्गीकृत्य दीयन्ते । तथापू- क्षानां तासां च समुदायानस्वर्षानां माप्तानामयं विश्वेष उच्यते । सहस्व-स्युतिमिति विशेष उच्यपानां या इद दक्षिणा दीयन्ते तासाययं विकार इति गमयति । एकत्यपानते ने वारयति । तस्मात्मकृतकव्ययिति । यन्तु, अनुयानवदिति । युक्तं, यदनुयानेषु दृत्यस्य भेद इति । याते हि द्रव्यं गुणपूर्वं चोष्यते । तथागानां भेदादन्यस्य कियमाणं नान्य-स्योपकरोतीति भियते । इद त्वेकाऽऽनाक्तिरियुक्तम् । तस्माद्वियमो दृष्टान्त हति ॥ ६५ ॥

द्वादेशाहे तु ब्लनात्प्रत्यहं दक्षिणाभेदस्तत्त्रऋतित्वा-त्वरेषु तासां संस्वादिकारः स्यात्॥ ६६॥ न बैतद्दित, सक्क्षात्म्यामितः। श्रत्यहमयं विशेषो स्थिते । कुतः। द्वादशाहे हि प्रत्यक्षं वचनम् , अन्यहं द्वादशक्षतं ददातीति । पौण्डरी-कथ द्वादशाह्यकृतिः । तस्मारपौण्डरीके प्रत्यक्षं चोदकशास्त्या मसक्तानां दक्षिणानामयं विशेष उच्यपानस्त्येय कर्मावयवसंबद्धानां विकार इति गम्यते । ततो भेदेन दक्षिणानां विशेष इति ॥ ६६ ॥

परिक्रयाविभागाद्वा समस्तस्य विकारः स्पात् ॥ ६७ ॥

न चैतद्दित, दक्षिणाभेद इति । कि ति । सक्देव दक्षिणा दीये-तेति । कुतः । परिक्रयाविभागात् । समस्ता दक्षिणा विकियेत्न् । कृत्स्मं हि कृतमङ्गीकृत्य दक्षिणा विधीयन्ते । कयस् । तावतः पुचपा-थेत्वात् । यत्कळवत् , तत्युचपस्य चिकीर्षितस् । तच कुर्बाणस्य सहा-यानुषाददानस्यायं विशेष उच्यते परिक्रयः । न भावयदः फळवान् । सपुदायात्फळनिष्यतेः । समुदायं चाङ्गीकृत्य परिक्रयः क्रियमाण आ समुदायानिश्चेतः परिक्रयः कृत इत्यन्तरा न भूषः क्रियते ।

अपि चा पौण्डरीक शब्दसंयोगन परिक्रयेविशेष उच्यपानस्वरकः
इद्वाच्यायेव भवतीति गम्यते । समुदायस्य पौण्डरीक शब्द्वाच्या
नावयवः । साई समुदायशब्देन छह्यते । तम छक्षणैव दोषः।
असंभवे हि छक्षणाऽऽश्रीयते । न वेहासंभवः। मदः समुदायमङ्कीक्रत्य सक्ट्रेव ऋतिको त्रियेराकृति । तसासकृत्यरिक्रय इति ।
सक्हानं च प्रयोगवनानुग्रहः । प्रयोगपाशुभावास्य महाविषयता
शाह्यस्यति । तसाद्ययनदेव न्याय्यभिति ॥ ६७॥

### भेदरतु गुणसंयोगात् ॥ ६८ ॥

यदुक्तं द्वादशहनकुतित्वात्पैण्डरीकस्य, तत्र च द्वादशहे दक्षिणा-भेदाचश्रभुताया एवेह विशेष उच्यत इति । तत्विरहर्तव्यय् । अत्रो-च्यते । तत्राप्येकत्वात्क्रतोरेक एव परिक्रयः । भेदग्तु वचनात्सुत्या-संबन्ध्ययोजनो दक्षिणासंस्कारययोजनश्च, न तस्मिन् भिषयाने परि-क्रयेकस्यं भिष्यत इति ॥ ६८ ॥

( पौण्डरिके प्रत्यहं विभज्य दक्षिणानयनाधिकरणम् ॥ १८ ॥ )

[ १८ ] पत्यहं सर्वसंस्कारः पछतिवत्सर्वासां सर्वशेषत्वात् ॥ ६९ ॥ पू० पीण्डरीक एवोदाहरणप् । तवैतत्समिधिगतं सक्कदेव परिकष इति । अतित तु मक्कते माध्यंदिने सबने दक्षिणा नीत्यम्व इति । वश्र संख्यः । किं सबीसां कारस्येंन प्रत्यहं नयन्युत सक्कथनयं-यद्या प्रविभव्य नयनिति । किं माप्तम् । मत्यहं सर्वासां संस्कारः स्यात् । कृतः । मक्कतित्व । मक्कते दि सकळा दक्षिणास्तरिमन् काळे संस्कृताः । इश्वापि तद्देव सकळाः संस्कर्वेच्या इति कथ्यः । अक्कां माधान्यात् । नद्वणमानाख दक्षिणानाम् । सर्वे एताः सर्वेषायक्कां वेषमृताः । वेषमृतस्य चार्थस्य यः संस्कारः, स तेन नेनाक्का मयु-व्यव इति । तस्मान्यत्यहं सर्वसंस्कारः ॥ दि ॥।

#### एकार्थत्वाञ्चेति चेत्॥ ७०॥

न चैतद्दिन, परयहं सर्वसंस्कार इति । किं तिहै । सक्ट्रेव संस्कारः स्यात् । कुतः । एकार्थरवादक्षिणानाम् । एकं कार्ययानमनं, तासां च नयनादिसंस्कारसंस्कृतानां प्रत्यपेणं कार्यम् । एकस्मिन्निष चाइनि तस्संस्कारसंस्कृतामु दीवमानामु कृतश्रोदनार्थं इति भूयः संस्कारण प्रयोजनं नारित । दस्मारसक्वरसंस्क्रियरन्निति ॥ ७० ॥

### स्यादुत्पत्ती कालभेदात् ॥ ७१ ॥

न चेतद्दित, सक्टरसंस्कार इति । किंतहि । मन्यह्य् । कुतः । उत्पत्ती काळमेदात् । उत्पत्ती दक्षिणानां विविधकाळसंबन्धः अयते । तस्माष्ट्रियो ळोके पार्थ्यदेने सबने दक्षिणा नीयन्त इति । सबोजेबाः सर्वेषामाह्नी थेवभूताः । वेषां चाह्नां पार्थ्यदेनानि सबनानि भिद्यन्ते । तत्र चामस्यानविजेषन्वाद्यस्य पार्थ्यदेने सवने न संस्कित्यनाणः तस्यैव संस्कारळोषा स्यात् । मयोगभेदात् । न चान्यव संस्कियमाणाः अन्यव संस्कारळोषा स्यात् । विषाजेदेन संस्कियेदिकति ॥ ७१ ॥

विभज्य तु संस्कारवचनाद्द्वादशाहवत् ॥ ७२ ॥

न चैतदरित, समस्तानां प्रत्यहं संस्कार हाति । किं ताई । विभावय संरिक्तयेरन् । कुतः । वचनात् । द्वादराहे प्रत्यहं नयनादिसंस्कारो वचनात्क्रियते । अन्वहं द्वादश्चनं ददावीति । वीण्डरीकश्च द्वादश्चाह-प्रकृतिः, न ज्योतिष्ठोत्तपकृतिः । तस्मात्परिक्रयैकत्वेऽपि सति चचनाञ्चे-देन संस्कार हति ॥ ७२ ॥ ( विक्रतिविशेषे सामिवेनीकार्येऽपेलिशानामेत्र मनुष्टिङ्कानास्चामेकादः शानां दाशतयीम्यः समानयनाषिकरणम् ॥ १९ ॥ )

# [ १९ ] लिङ्गेन दृष्यनिर्देशे सर्वत्र प्रत्ययः स्यालिङ्गस्य सर्वगामित्वादाग्रेयवत् ॥ ७३ ॥ पू०

क्विस्क्विविधेषे श्रूषते, यनोर्क्तवः सामिथेन्यो भवन्तीति। तत्र संभ्रयः। किं यावत्यो मनुक्तिङ्गा ऋषः, ताः सर्वो दायतयीभ्य आनीय सामिथेनीयु विनियोक्तव्या उन काश्चिदेव न सर्वो हाति। किं मान्तम् । सर्वो एवंलिङ्गा उपादेयाः। कुतः। लिङ्गस्य सर्वेगायि-त्वात् । इहैतावच्छूपते, मनोर्क्तवः सामिथेन्यो भवन्तीति । मनुक्षव्यः संयोगो हि लक्षणम्यायुपादीयपानानात् । मनुसंबन्धेन च शब्द उपल्यः स्थन् यावतीयु संभवत्, तावतीरविशेषाच्छकोत्युपलस्यित् । पत्य वचनं लिङ्गमावसंवन्धेन विनियोज्ञकं, नेयवापितिच्छक्तानां विश्वेषक्ष । वस्ताद्विश्वेषात्वविद्यात्र । आधेषवत् । यस्य क्रिजीपाणायोयेन संवत्तसम्प्रभुत्राने आसीत स्कृतान दाश्चत्यानिक्छेन्द्योते आधेषेन स्वत्तसम्प्रमुत्राने आसीत स्कृतानि दाश्चत्यानि, सर्वेरिष्टकः उपथितः, प्रविद्यात्र विद्यात्र प्रविद्यात्र विद्यात्र प्रविद्यात्र प्रविद्यात्र विद्यात्र विद्यात्र प्रविद्यात्र विद्यात्र प्रविद्यात्र विद्यात्र विद्य विद्यात्र विद्यात्र विद्

# यावदर्यं वाऽर्थरोपत्वादल्पेन परिमाणं स्वात्तिसम्ब लिङ्गसामर्थ्यम् ॥ ७४ ॥ सि०

न चैतद्दित, सर्वासा मतुलिङ्गानां दाशनयीनामामग इति । कि तर्दि । यावदर्थमुपादेषा इति । कुतः । अर्थवेषस्यात् । कार्यवेषसावेन इ सामिथेनीनामुगदानम् । तच कार्यमसामिदपि सिध्यतीति । सिद्ध-स्वास्कार्यस्य, यद्यपि लक्षिताः सन्त्यपम ऋवः, तथाऽपि वयोजना-

#### **⊌**₹ ||

९ सर्वप्रस्ययः स्वास्—श्री ०। २ अत्र च सास्त्रद्वीपिकादिपुस्तकेषु ' आमेयैः सूकैः संबंस्तर∙ प्रपद्धान अ सीत ' इत्येवं पाठ उपक्रशते ।

माबाभेबे।पार्दे।यन्त इति । नतु कार्यश्रेषभावः सर्वत्र वाचनिकः, इहापि प्रत्यक्षवचनाञ्चिङ्गपरिच्छिनाः सामिषेन्यो विशीयन्त इति सर्वासां विश्वानं माष्टेपनीति ।

अवाभिधीवते । सत्यं सर्वत्र वाचनिकः श्रेषपावः, न त्विह् सामिष्टेन्यो विधीयन्ते । किं तर्हि । चौरकशक्षानामिणवापरिच्छिन्नानो केवछपनेन विशेष उच्यते, मनोकंत्र रिते । सीऽयं विशेष उच्यत्रमानो यावत्य उपन्यस्ताः, ता एव विशेष्य कृत्यश्वादः व्यावतेन्ते, नापर्रा भषि बिक्कृषः प्रतच्यते । तस्माछिङ्ग्नवतीनां नियतानामुपादानं न सर्वसायिति । न च छिङ्ग्नवतीनां भाषण्टुणाद्वरोयेन प्रशानाहित्यर्गः व्या । एवं च छापवं प्रयोगपाञ्चभाव अविष्ठतीते । अपि चास्थिन् वसे छिङ्ग्मपि समर्थमेन । कथम् । छिङ्ग्नवि छल्मपोत्रमेन, नामुच्यते । तत्र वस्था न तछिङ्गाः, सर्वा उपादीयने, यास्विवस्य प्रयुच्यते सार्वश्वेनी-नामुच्यते । तत्र वस्य च व व छाप्यं न तछिङ्गाः, नवाऽपि छङ्ग्नवरुष्टरीवसेन, न वाधिवस्थिते । ठस्यायावर्ययेषुयारानं सर्वासायिति ॥ ७३ ॥

### आमेर्वे ऋस्मविधिः ॥ ७५ ॥

यदुकं यथा, अ.बेचैः स्केशिक्षः उपस्थाति, इत्युक्तं सर्वाणि छङ्गिविश्वशास्युपारीयन्ते, न कि निष्तं । एवधवापि द्रष्टवयाित । तत्पिर्द्वव्यम् । अशोद्यते । युक्तवारनेपेषु उत्तरनिधानम् । कुतर । इष्ट्रकाषहुत्वात्।विष्कृतक्षयुद्धवातीते वचनार्श्वतानः प्रवचनानां सूक्ता- व्यवस्थानस्यिनोपारानाविष्कृत्वम् । इर्गाव्यवस्थानितानां विशेष उत्तराक्तारस्यिनोपारानाविष्कृत्वम् । इर्गाव्यवस्थानास्यानां विशेष

# क्रजीवस्य प्रधानत्वादहर्गणे सर्वस्य प्रतिपत्तिः स्यात् ॥ ७६ ॥

यद्रशुक्तमदर्गले यथा, ऋजीयस्य ऋग्स्तस्याप्यु प्राधानम् , एव-मत्राप्यविश्वेषारसर्वोमाधुवादानामिति । तत्यग्दिर्नवय् । अत्रोचयते । ऋजीयस्य प्रधानत्वाद्रशुक्तत् । ऋजीयस्याविश्वेषात्मित्विप्याभिषी-यते । सा सर्वस्य ऋजीयस्य स्यात् । यस्य न क्रियेन, तदस संस्कार्-परिलोषः स्यात् । तस्यात्सर्वेषाभक्कां यद्दनीयं, तत्सर्वे मास्यये । इह त्वर्षेश्वेषावादित्यविद्धो देतुः । तस्माद्विषमेनद्दनिष्णेति ॥ ७६ ॥ ( ज्योतिष्टोने वासास सोमगानोपा बहरण यो (न प्रानः विकरण ॥ २० ॥ )

ि २० वासासि मानोपावहरणे प्रकृती से।मस्य वचनात् ॥ ७७ ॥ सिः

क्योतिष्टोमे मानोपावहरणे समाञ्चाते। तत्र संश्चयः। किं यत्र कवि-न्मानं, येन केनचिद्पावहरणं कार्यमुत वासास मानं, बासला चोपावह-रणमिति । कि याप्तम् । अर्थायत्र विश्वचिन्मानं, येन केनचिद्वपावहरः णस् । एवं चानियमे छ। घतं प्रयोगप्राञ्चमावश्र भाविष्यतीति । एवं शासे अवः । बाससि मानं, बाससा चोपावई(णं कार्यम् । क्रतः । वचनातु । वचनिषदं भवति । बासासि भिनोति, बाससा चोपावहर-तीति । बचनस्य सामध्योन्नियम्येत ।

अववा, नैवात्र संश्रयः । वचनाद्वासासि मानं, वायसा चौपावहर-णम् । एवं शाप्तग्रुचरविवक्षया कीर्त्यते विशेषं विन्तयितुम् । यस पाप्त-स्चरिवयक्षया कीटर्धने, न तत्र पुर्वोत्तरपक्षाभ्यां प्रयोजनामिति ॥ ७७ ॥ ( अहर्गणे, उपावहरमार्थे वासीन्तरोहरादनाधिकरणम ॥ २१ ॥ )

[ २१ ] तत्राहर्मणेऽर्थाद्वांमःप्रश्रद्धाः स्यात् ॥ ७८ ॥ सि०

अस्ति द्वादशाहः। तत्र चोदक्शप्तप्तुपाबहरणं, वाससोपाबहरतीति । तत्र संज्ञयः । किमुपारहरणार्थमन्यद्वास उत्पायमुन नेति । किं पासम् । नोत्पाद्यम् । क्रुतः। न वचनपस्ति, अन्यद्भेदेनोत्पाद्यामिति । वचनाइते न प्रतीमों भेदेनोत्पत्तिम् । तस्मात्रोत्पाद्याभिति । एवं भार्ते, सूनः । अहर्गणेश्योद्वास जत्पाद्यम् । कथम् । अधर्वेहुत्वात् । बहुत्यहानि । तत्र चोदकेनेश्वत्राप्यते । वाससोपावहरतीति । भेदेन चानुत्पायनाने, जरा-बहरणार्थं एव न सिध्येत् । तस्मादुत्पाद्ययितव्यभिति ॥ ७८ ॥

( अहर्गणे तत्तरहः तंबन्धिसोयो सबहरणका छ एव वासीन्तरीत्वाहना -विकरणम्॥ २२॥)

[२२] मानं प्रत्युत्पादवेत्यळते। तेन दर्शना-दुवाबहरणस्य ॥ ७९ ॥ पू०

99 11 96 11

सेत्रेबाइनीण चिन्त्यो । उक्तपेतत् , अशीद्व स उत्प द्यपिति । तत्र संशयः । कि मानं अत्युत्वाद्यमुनोतावहरणं वत्युत्वाद्यपित । कि प्राप्तय । मानं अत्युत्वाद्येत । कुनः । वहती तेन दर्शनातु गवहरणस्य । उगीविष्टोपे यस्मिन् भीयने तेनेबोपाबहरणं क्रियो । प्रकृतितत्र विहने । बोदकान सुप्रदाय तस्मिनेद काळ उत्पाद्यपित ॥ ७९ ॥

हरणे वा अुत्वसंयोगादेशी दि पठते। तेन ॥ ८० ॥

न चैनद्दिर, यानं मत्युत्यायिति। किं तिहें हरणं परयुत्यायम् । कथम् । श्वरमध्यस्योगात् । न हि श्रयते, मानं परयुत्यायमिति। श्वरमध्यम् निकारनोऽध्यवसीयते, अत्रेशेति। यस्य चार्यः सयोजकः, स मयोजनप्रकुत्तावास्ताल एव स्याद्यो नात्यकाल इति । हरणकाले चानेन स्योजनामिति हरण एव त्यायरक्षत्यादिय प्रमिति । यहं के, महती माने यहासस्सर हरणे दर्वनादिह चोदकानुप्रहाय तक्कालनेशीत्याहर्श्य कर्वन्द्रस्ति । अशेष्यते । यक्ताले वाहस्तिपःवहर्श्य कर्वन्द्रस्ति । क्रिक्योचेन क्रियते । एकत्वादह्रः । न हि तहासोऽस्यत्र च्यापृत्वामिति । क्रिक्योचेन क्रियते । एकत्वादह्रः । न हि तहासोऽस्यत्र च्यापृत्वामिति केने क्रियते । यचार्योग्हर्म, न त्वशेह्नः पाययिति । अश्वाचिकस्यात् । न चेह तदेव वास उपार्यक्षेमविति । महर्येष्ट्रस्ति । सर्वर्षेष्ट्रस्ति । स्वर्यस्ति । स्वर्यस्ति । स्वर्यस्ति । सर्वर्षेष्ट्रस्ति । सर्वर्षेष्ट्रस्ति । सर्वर्षेष्ट्रस्ति । स्वर्यस्ति । स्वर्य

इति श्रीश्रमस्यामिविरचित्रे भीमांसाभाष्ये दशमाध्यासस्य षष्टः पादः ॥

-----

**७९** 11 <0 11 ]

इति श्रीभट्टकुपारिस्रविस्थितःयां मीमांसाम २३० शक्यायां दुर्व्यक्तियां दशमास्य यस्य पष्टः पादः ॥

९ अर्थाद्विकृती तेन-क. मु॰।

#### अथ दशमाध्याचे सप्तमः पादः ।

( अग्नीबीमीये पत्नी हृद्याचङ्गानामेव हविष्ट्राधिकरणम् ॥ १ ॥ )

[9] पशीरेकहविष्टुं समस्तचोदितत्वात ॥ १ ॥ पू•

अस्ति ज्योतिष्ठामे पशुरमीयोगीयः, यो दीक्षितो यद्भीयोगीयं पशुसाळवत इति । तम संग्रयः । कि कृन्सः पशुरेकं हविष्ठ प्रत्यक्नं
हविभेंद इति । कि प्राप्तम् । कृत्सः पशुरेकं हविष्ठि । कुनः । समस्तर्य योदितस्यात् । समस्ति (ह पशुरमीयोगे पति योध्यते, न पृथमकृत्यामग्रीयोगीयता । तस्तारप्रयाकृतिकाद्दृश्वादद्दर्याग्रीयोगोयां ।
ताव्यक्ष । अङ्गृहविष्टे पशुक्षके लक्षणा स्वात् । तस्तारकृतः पशुरेकं
हितः । त्यव दर्यवित । अयो स्वरवाहुः, कापेया दक्षिणस्य पूर्व परस्वायक्षेत्रं, नत्सर्वस्य पशोश्वनं भवनीति । अयो स्वरवाहुः, गोपायना
दक्षिणस्य पूर्व परस्यावदेयं, तत्सर्वस्य पशोरवनं भवनीति कृत्सनस्य
पशोरवदानं दर्श्वति । तस्यादि कृत्सः पशुरेकं हविशिति ॥ १ ॥
प्रस्यक्नं या ग्रहवदङ्गानां पृथकुप्रकर्णनत्वात् ॥ २ ॥ सि०

भरपञ्ज वा अहरदङ्गाना प्रथक्षभरतानापात् ॥ २ ॥ १०० बाह्यन्दः १क्षं व्यावर्तयति । नैतदस्ति, कृतकः पश्चरेकं हविरिति । किं वर्षि । मत्यङ्कं हविभेदः । कृतः । पृथक्षकरवनत्वात् । पृथमङ्गान नि मदस्यन्ते । हैरयस्पाग्नेऽत्रयाति, जिह्वाया अवद्यति, वससोऽवयति,

हिंतीं ेऽच्याये ' इरवस्यामेऽवयति ' इत्येवमादीने न यागं चोदयन्तीति स्वितम्। इयं यागचोदना ' अग्नीषोमीयं वैद्युम् ' इति । किं इत्यन्तीने हवींबि, उत पद्मा-इतिक्रस्तिता व्यक्तिहींविति ।

तत्र पूर्वपक्षः । पद्योगग्नीयोगस्वरतः श्रुवते, त हृदयादीनाम् । तेष्यग्रीयोगस्वर्यने स्रक्षितस्वरूपणा स्वात् । तस्य सानाट्याहिष्यत्तः । तेन मःचारपूर्वाचीचावराने आसे हृदयादिदेशा विभीयन्ते । तेषां च विकरा इति ॥ १ ॥

एकस्तावदयमेव दोषो छक्षणया हृद्यादिदेशादिति । विकल्पदेषश्च । यस्य पद्म-व्यक्तिहिनिरिति, तस्य तस्या एव व्यक्तेः सकाशादवदानं प्राप्नोति, न हृद्या-

१ पूर्वे रहस्याः । २ प्रवहरतालायः धांः । ३ ह्ववस्य त्यातः पर । ४ ह्विष्य हिंस् हिंस् (४०२ वा०२ क० ६ हू०१७) हायत्रीये स्वयः । ५ स्वृत्तिति स्वयः विद्याः । ५ स्वर्तिति स्वयः विद्याः । ५ स्वर्तिति स्वयः विद्याः । ५ स्वरेकिति स्वयः । ५ स्वयः । १ स्वयः । ५ स्वयः । १ स्व

दोष्णोरवयति, पार्थयोरवयति, गुदस्यावयि। हृद्याकृतिकादिश्योऽ
वदानं श्रुवते, नैतदविश्यितं पश्ची संभवति। तस्यादृहृदयाय्येन विश्वसित्तन्यः पश्चः। तस्यिश्च विश्वस्याने पश्चाकृति भवति। तद्वमापवति । पश्चकृत्या यागस्य कियमाणस्योपकृषाँत्। तो पश्चाकृतिमन्तवायं च न श्वययं साक्षायागद्रव्यं परिच्छेनुम्। तस्यात्भावायान्याः
साऽऽकृतिवश्चतेष्वतीति पश्चाकृतिवस्य दृत्यस्य हर्याद्यिति पानि,
तानि हर्वीयि। तेश्योऽवदाय मदावश्यमिति। ग्रद्यत् । यश्च सोये,
पेन्द्रवाययं गृह्याति, भिवत्वस्य प्रहान्यायिति पृथकत्यनत्वास्योयस्सो हविः, न सोयस्याः, प्रमण्डापि दृष्टव्यत् । समस्यचोदना स्वङ्गदिवहेऽपि श्रणाच्याऽवस्यत्यत्य एव । अथ यद्श्वनश्चकं,

दिम्यः । अधावधारित्याद इति । तत्र । ययवधातिमन्य हृरयादीनि विवायेरत्, ततोऽपशब्दान्त्रश्चरावनयेको स्थाताम् । विधातुं तावत्र शक्यते । वार्वयमेरमपात् । न पानुचेते । अपाष्ठस्यात् ।

याँदै व हुदेशवयतिविधिष्टः वद्रोचे विधीयते, जिल्लामा अवस्वतिय्येमाद्यस्य, तथा सत्यपश्च्दोऽनुवादः स्यात् । कथम् । अवस्यदाव्य आनन्तर्ये सर्वते, यदा च पूर्वेत्तरी वदार्थाववयतो तदाऽद्रवन्तर्ये । वदा च तो न स्तः, कस्याऽद्रवनत्ये मृद्यात् । अवस्रती चेत्रीद्रवेद्यात्रातः कमः । तम्रापदाव्योद्रवेद्यातः । न च मकता पदार्थविधानिव्यते, चेनापर्यव्योद्रवन्त्रयात् । तसाद्भुद्रवाद्रिविचिष्ठाविधानिव्यते, चेनापर्यव्योद्रविचिष्ठाविधानिव्यते, वेत्रव्यव्याद्रविधानिव्यति । एवं च चम्माद्भव्याद्वविधाने तद्भिविधानिव्यते, व्यव्यविधानिव्यति, विद्यान्तर्यत्रिविचिष्ठाविधानिव्यति, विद्यान्तर्यत्रविधानिव्यति, विद्यान्तर्यत्रविधानिव्यति, विद्यान्तर्यत्रविधानिव्यत्रविधानिव्यति, विद्यान्तर्यत्रविधानिव्यति, विद्यान्तर्यत्रविधानिव्यति, विद्यान्तर्यत्विच्यति, विद्यति, विद्

अर्दिमस्तु प्रसेऽदृष्टार्थस्वमेव दोषः । एतेषु यागार्थेषु न किंभिःइटम् । पशु-चोदनाऽपि छतितळ्सणया हृद्यादीनि छत्तयन्त्यमीयोमाम्यां सह संबद्धाते । एवं

१ बाषयभेदमयादिति—इदयादिवालये प्राप्तावदानाजुकादेन हृदवादिग्रदेशस्य, अप्राप्ति-परवाणस्य कमस्य व विधाने वाक्यभेदादिलायेः । र अत्राप्तसादिति—इदयादिदेशालां क-मस्याप्रायत्वादिलायेः । र समत्री प्राप्तिमाद्द—दि चेति । ४ पदार्थं इति—मावनाक्ष्य इति वेधः । ५ कम्बान्य-मुः । र वरेति—सदा तरीयनन्तर्येमयत्मावितुं ध्वयस्य हरवयेः । ७ सायदिद—पर. इ. । ८ अवकन्दामकाक्षवस्यादो—हर्गः

तन्त्र्यतराभनेकहिबङ्घ जपपाने । कथम् । क्रन्स्यवशेरवदानभन्येनानुत्रि-छप्तन् न क्रन्स्यस्य पशोरवदीयत इति दर्शयति । २ ॥ ( हृद्यादीनामेवावदानसंबन्धितया श्रुयपाणानां ह्यिट्टेन तदितरावयानां ह्यिट्ट-परिस्हयाधिकरणम् ॥ २ ॥ )

# [२] इविर्भेदात्कर्मणोऽज्यासस्तस्मानेज्योऽवदानं स्यात्॥३॥पू०

भरयङ्गं हिव भेंद इत्येनस्समिथनम् । इद्दिम्दानीं संदिशने । किं
येन केनियदङ्गन हिवस यागो निर्वेतियत्य उत सर्वेभ्योऽबद्दावन्यम्,
अथवा परिसंख्या केनियदिति । कि पासम् । सर्वेभ्योऽबद्दावन्यम्,
अथवा परिसंख्या केनियदिति । कि पासम् । सर्वेभ्योऽबद्दावन्यमिति अवदानकर्षाभ्यसितन्यमिति । कुतः । हविभेदात् । भिश्वानि हविधिह
हद्यादिनि । पान्यवदाने संकीर्तिवानि, अशिव्यानि च पद्मकृत्या हि
क केच्छिद्विशेषाः परिन्छियन्ते । तथ्यः सर्वेभ्योऽबद्दातन्यम् । पर्योक्तस्याऽङ्गन्यावो
क केच्छिद्विशेषाः परिन्छियन्ते । तथि, एक्स्मदङ्गादवदीयेत, न पद्मकृत्विति ।
कक्ष्मवावं नीता भवति, नान्यंथा । एकहिष्टे हि प्याकृतिपरिच्छिन्
अङ्गन्यावं नीता भवति, नान्यंथा । एकहिष्टे हि प्याकृतिपरिच्छिन्
अङ्गन्यावं नीता भवति, नान्यंथा । एकहिष्टे हि प्याकृतिपरिच्छिन्
अङ्गन्यावं नीता भवति, नान्यंथा । एकहिष्टे हि प्याकृतिपरिच्छिन्
व्यवसङ्ग्रेष्टेकस्यादङ्गादवयन् काश्विद्विश्वस्त्रवावनं भवति । प्रयक्षस्यह्वितेषङ्गप्रेकस्यादङ्गादवयन् काश्विद्विश्वस्त्रवावनं भवति । अप्यस्यस्वनह्वितेषङ्गप्रेकस्यादङ्गादवयन् काश्विद्विश्वस्त्रवावनं भवति ।

आह् । नंतु पश्वाकृतिपरिच्छित्रानां विशेषाणां यागार्थस्वादत्यतः मेन यागः सिध्येत् । उच्यते । सिर्ध्येदेवं, यदि विशेषाणां यागः संबन्धः श्रूयेत । पश्वाकृतेस्तु श्रृयते । तस्माद्वियेषेषु गृष्ठमाः

च येषामञ्चानाषवद्यतिः श्रृयते तान्येव धामसावन्ति, नाङ्गास्तराणि । कृतः । पञ्चशक्दोऽपं हृदयादीनि वाक्यानि हृद्या ततो छत्तमातृत्वमा कल्पितः । यानि हृद्या कल्पितस्तान्येव छत्तयति । अन्येषामश्र्यमाणानां कः प्रसङ्गो, येनं तानि हृषि-ष्ट्रेन छत्त्येत् ॥ २ ॥

९ पश्चाहरया हि केन्नित्—ग. मु. १२ उपर्वाहयेरन्—ग. । ३ सर्वोबर्रनाभ्यग्सेनैव यदार् श्रुताहवर्त्त—ग. । ४ सिम्बेदेव-इ. ५ येनेमानि हुर्वीपि न छम्रयेत्–मृ.।

केष्वक्रभावः हतो सर्ताति तद्यै मयोगरचनेन विश्वेषा स्वान्ते, भावगर्थते विश्वेषः, को वा विश्वेषो गृहीनः को वा नेति । अतः सर्वे गृक्षन्ते मयोगवचनातुत्रहाय । यश्च विश्वेषो न गृहीतः, तेन विनाऽपि यबाश्चुत्येव सद्गीति कल्प्यमाने, तस्य पदशकृत्या पैरि-च्छेट्रे न कश्चिर्पधिकोऽर्थोऽङ्गीकृतो सद्गीत्वाहर्र्यार्थ्य स्वाह्मा

आज्यभागवद्या निर्देशात्वरिसंख्या स्यात् ॥ ४ ॥ सि०

हृदयादिभ्योऽबदातन्यं नावशिष्टात् ! कुनः । तेषां निर्देशात् । निर्देशां निर्देशायः । निर्देशां निर्देशायः । निर्देशां च चुनःश्रर्वेषायितरेषात्रश्चनातं पैरिसस्यायः प्रविषे परिसंस्थायां मित्रपेषः निर्देशाः प्रविषे परिसंस्थायां मित्रपेषः किषते । अध्यपात्रात्र । स्वात्रप्तिः निर्देशाः । निर्देशां निर्देशाः । नि

तेषां वा व्यवदानत्वं विवक्षन्निर्तिनिर्दिशेत्पशोः पञ्चा-वदानत्वातु ॥ ५ ॥

बाशब्दः पक्षं ब्यावर्तयति । न चैत्वरित, परिसंख्येति । तत्र हि त्रयो दोषाः—स्वार्थवहाणं, परायक्तव्यनाः, प्रसंबायबेकि । यदुक्तं निर्देशादिति । नैनरेत्वम् । तेषां हत्यःदीना व्यवदानत्वं विव-सन्नभिनिर्देशेत् । नैनं वचनव्यक्तियेत्रति, एकादशैव पक्षोरस्दानानि नाभ्यभिक्तानि । यान्यवदानानि तानि द्विद्विरस्यानीते । क्रवं तिहीं । एकादश्च द्विद्विरस्यतीति । कुनः । नःत्राद्वानमन्त्रयो । अवासत्वात् । कथयवासिः । पत्रोः पत्रावदानरवान् । प्रश्चावदानस्वं हि पक्षोः श्चयते ।

#### [३॥४॥

१ त व गम्बते—कः। गावर म्यते—मः। २ पत्टम्दे स्थिद्दि —कः। १ संस्वतीति— द्धा- १ प्रतानवर्षामितिः हरोशा—कः। ५ परिसंस्थायकं —कः। परिसंस्थायनमः।। ६ सकः क्षिति—(अ॰ १० पा० ७ लः ९ पू० २८) हरवत्र वस्यतः स्पर्यः। ७ अभिनिर्देशस्—औः। गा। ९ आसमाथस्य—कः।

तस्यासानवादः । एकानि द्विदिरवद्यशीतिः एतेषां दिरबदानं विधाय कतार्थः भव्दो भवति । अवशिष्ठानां त्यागं न वारयति । तस्पात्सर्वे-भ्योऽरदेवविति ॥ ५ ॥

अंसशिरोनुकसक्थियतिषेधश्च तदन्यपरिसंख्या-े ने दनर्थकः स्वात्प्रदानस्वात्तेषां निरवदानप-

तिषेधः स्यात्॥ ६॥

इतश्र न परिसंख्या । कृतः । अंसिशिरोनुकसक्षिपपिविषेत्रात् । एवपेनेषां पतिषेत्र उपनद्यने, यदि न परिसंख्यानं भवाते । भवाते च सः । नांसयोश्वयाति, न श्विरसो, नानुकस्य, नापरसक्थ्योरिति । परिसंख्याने, अंतिश्वरोनुकसक्थ्नां प्रतिवेबोऽनर्धकः स्यातः अय त न परिसंख्या, ततः पदानत्वातः यान्यंसादीनिः वेषां निरवदानं प्रतिषिध्यते । किथिदं निश्वदःनिर्धति । निष्कष्यं तस्मादङादवदानं निर्वंदानं, द्विरवद्यतीति । तत्मतिविध्यत डानि । अतः सर्वेरेवाझै-रिज्या कियत इति ॥ ६ ॥

अपि वा परिसंस्था स्वादनवदानीवराब्दत्वातु ॥ ७ ॥

अपि वेति पश्चवाद्वाचिः । परिसंखीव स्यातः । नैत सर्वेभ्योऽबदा-सब्यम् । क्रनः । प्रनःश्रव गस्यार्थवस्यात् । नन् त्रिदोषा परिसंख्येत्युक्तम् । उच्यते । नात्रार्थं दोषो भवति । कथम् । अवदानं हि चौदकेन होपार्थ मामोति । इह तस्य हृदयादिभिः संबन्यः क्रियते। तेन हृदयादीनि बै।क्येन होमसंबद्धानि भवत्ति, नान्यान्यक्रानि पश्चाक्वनेर्देवनासंब-न्धीनि । न चैनस्थिन् परपक्षे हृद्याध्यिकारे सनि प्रशाहनेर्देवतासं-बन्धोऽन्येपामङ्गानां होतसायत्वेनोक्ष्ययो । हृदयादिष्यप्ये माकृतिकाः द्युश्चमाणेष्याक्रोर्देवतातंबन्ध उपया एवं । तस्मादन्यान्यङ्गानि परिकंखवायस्ते ।

#### 4 11 8 11

९ प्रदानन्यायावात्तेषां -- श्री. क ग. . २ निस्वदानम् । द्विःवदातीते तःप्रतिविध्यते-सं० । ३ बाक्येनैव-ा. ।

अपि च, अनवरानीयग्रन्दो भवति । धारूरवान् अनवदानीयान् सुराग्नदां । इत्याति । यदि परिसंख्याः तदः किंविदङ्गः मनवदानीयं भवति । इत्यात् स्वेषवदानीयं स्वयत् । अनवदानीयः मनवदानीयं भवति । इत्यात् स्वेषवदानीयं स्वयत् । अनवदानीयः शन्दो नोषयवे । तस्यात्यार्थसंख्येति । नतु शृङ्गस्तुरापिमायमनवदाः नीयं अदिष्यति । नेत्युच्वते । अनवदनीयं दि तत् । अनवदनीयहरणे, आजिमुद्द्रय इति चतुर्वा नोपयये । न दि शृङ्गस्तुरेण, आजिमुतोऽः विभेषये । स्वादेशन् । परिकायि तद्वादियां । उक्तवेषत् । न देवताद्वर्णेण स्वत्रार्थिये । विभाव शृङ्गस्तुरापियाः स्वत्रार्थियाः स्वाद्याः शृङ्गस्तुरापियाः स्वाद्याः ॥ ॥

#### अब्राह्मणे च दर्शनात् ॥ ८ ॥

इत्थ परिसंख्येति । कुतः । अब्राह्मणे हि भन्नं दर्भयति । क्यम् । ककुषो राज्युत्रः शक्षाति ध्रुत ग्रेप इति ककुषो भन्नं दर्भयति । इत-रया यागे प्रवृत्तस्यदर्भनं स्यात् । र्तर्भदानं च भवेत् । निरवद्दानय-त्रिपेपात् । कस्यादिष परिसंख्योति ॥ ८ ॥

श्वनाशृतोपदेशाच तेपामुत्सर्गयदयज्ञरोपत्वम् ॥ ९ ॥

इतस्य परिसंस्थेति । इतः । जुन्हा गारेदेशत् । जुनामृगोपदेशी हि भवति, ईयान्यङ्गान्यसिम्बन्ति, जुनान्यमुगानि चेति । यदि न परि-संस्था, सर्वेना श्राणं रशत्, अनुबद्धेनं नौयपप्रेन । यरिनेस्ट्याने तु सति हृदयादिन्योऽन्येपास्, अयज्ञेषस्य । यथा, पर्यक्षिकृतं पास्त्री-वस्तुस्त्रुकन्तीनि । तेपांतव श्रयणं न स्यात् । अनुबद्धेनं चोषप्रयो । तस्माद्यि परिसंस्थेति ॥ ९ ॥

( अप्रीक्षेत्रीये पद्मातिकारोपेक्षेत्रीत्रेक्षेत्री निष्टक्षणामनुष्ठनायि हरमम् ॥ ३ ॥ ) [३] इज्यारोपारिस्वस्टहार्दिज्येत प्रकृतिवत् ॥ १०॥ पृ०

अस्ति ब्योलिक्टोभे पशुर्यीयोगीयः, यो दीक्षितो बद्धीयोगीयं पशुसाङ्गेनेति । अस्ति तम चोदकाक्षः स्मिट्टाइन् । देवे सूत्रते, व्यक्तेः स्विष्टकतं यन्तिति । तम संत्राः । क्रिमिट्टाक्केस्पिक्तिकोऽः क्रेम्यः स्विष्टकता यक्ष्यपुतानिव्यक्तिभाः इति । किंपासन् ।

<sup>1121110</sup> 

१ माइत्या अत्य⊶ा॰ . २ श्रावदानीयं ⊶ा. मुः ३ श्रावदानीय ⊸ा. मुः। ४ सर्व॰ प्रदानं भेवेर्-- इ.। ५ श्रवश्चे १२७ वर्षः अर्थः १३० (-- इ. । ६ द्वानि मासाने न्यः ।

इटपाञ्चेषेभ्य इति । कृतः । एवं प्रकृतिवच्छन्दानुग्रहो भविष्पति । श्रीष्यङ्गानि यानीच्याशेषभूतानि, तेभ्य इच्यायां क्रियमाणायां त्रिश्च-च्दोऽप्यनुग्रहीतो भवति ॥ १० ॥

### ज्येङ्गेर्बा शरवद्दिकारः स्यात ॥ ११ ॥ सि॰

अनिङ्गाशेषैस्त्र्यक्केरिङ्येत । एव विकारः स्थात् । न श्रीणि यानि कानिषिदङ्कानि । यदि थैः कैथिषिभिरङ्केरिङ्या कर्वेज्वेरयभ्युपग-स्येत, तत्राङ्केरिदि न विषयित । माहत्वादेव । वित्वर्थि विधानं स्यात् । त्रिभिरिङ्येवेति । तत्र त्रिश्वरदेऽङ्काबस्देनांसमर्थे एव स्थात्, असामध्ये समासा नोपपयेत । अपि च, असत्यां त्रयाणायङ्कानामेकस्यां साधारण्यां क्रियायायेकस्यान्त साधारण्यां क्रियायायेकस्यान्त साधारण्यां क्रियायायेकस्यान्त साधारण्यां क्रियायायेकस्यान्त विशेष्यक्षानि विशेष्यक्षानि । असावि विशेष च्यवद्यामायारसा-काङ्सं भवित, स्वतानि चयङ्कानीति । असावि विशेष च्यवद्याराभावारसा-काङ्सं भवित, स्वतानि चयङ्कानीति । असावि विशेष च्यवद्याराभावारसा-काङ्सं भवित, स्वतानि चयङ्कानीति ।

त्वत्पसेऽपि कथम्। बदुच्यते। सनाहार एव सनासः। येषां समा-हार उक्त एककिशागुणसंबन्धो वा, तानि ज्यङ्गानि। एषां च समा-हार उच्यते। यहोष्णः पूर्वार्धादमये समबद्यति, गुद्स्य मध्यतः, श्रोण्या जयनत हति। समबदानं समाहारः, एकेनामिना गुणेन सं-बन्यः, एकया च समबद्यातीक्रयथा। तस्मादेतानि ज्यङ्गानि, एतानि चानिज्याग्रेषाणि। अतो वचनमामाण्यादनिज्याग्रेषेस्ज्यङ्गैः स्विष्ठकु-

#### ₹• II ]

एकाद्द्यानां तावन्मच्ये त्रिस्वं नास्ति, यद्विभीवते । संस्था हि केनचिदेकेनावान्तर-भैर्भसंयोगेन प्रवर्तते । न च केवाचिदेकवर्भयोगोऽस्ति । येनेकाद्द्यम्योऽवाच्छियेत ज्ञित्वम् । समासाद्वप्यत्तिक्षः स्वात् । अङ्कराच्द्रो यदि त्रित्वेन संवच्येत ततो न स्विष्टकृता । यदि स्विष्टकृता न त्रित्वेन । दोशैदीन्येकवा समवद्यतिकियया युक्तानि मवन्यग्रिसंयोगेन । तत्र समासार्थो विश्वपणविशेष्यभावका घटते तेषु गृक्यमाणेषु ।

९ श्रिशक्बोध्नुमृद्वीतो भविष्यति—ग.। २ प्राप्त वात् । एवं त्रि—ग.। ३ अंशवद्ध एव—ग०। ४ भेव-म०। ५ स्वरक्नतेति-वेवत्वः स्वादिति शेषः । ६ दोषावीनि— ष. क. सु०।

दिञ्येतेति । अस्वत् । यथा, अस्मयं बहिंगिनि वचनपामाण्यःच्छदैः कुभा बाध्यन्ते, एवमिहापीज्याशेषता वाधिष्यत इति ।

आह्, इत्याक्षेषाणां प्रतिपत्तिरेषा । न चान्येनेत्र्यायां किययाणाया-मेनस्यतिपादिनं भगति । तस्यादित्याक्षेषाणां कार्येऽवर्तमानानि नेत्र्यः-क्षेषविकारभूतानि भवितुवर्दन्तिति । अशोच्यते । यदापे प्रतिपाद्यन्ते तथाऽपि नान्यया । तस्या निर्देत्तावित्याक्षेषः कर्तव्यापामनित्र्याक्षे पाणि विभीयन्ते । एतानि तत्र प्रतिपाद्यिनव्यानि । एतान्यपि हि इतकार्याणि प्रतिपाद्यिनव्यान्येव । यानि तु शेषभूतानि तानीह् प्रतिपिद्धानि ययाकायमन्यत्र प्रतिपाद्यिग्यन्त इति ॥ ११ ॥

अत्र चोयते । प्रकृती यागद्रश्यवेषसंस्कारको इष्टः स्विष्टकृत् । नैनैदौरादिभिर्यानः इतो येन प्रतिपादरन् । तस्मास्त्विष्ठकत्प्रतिक्त्यकं यागान्तरनेतद्दशकृतकार्यं विश्वयिते । इर्यादिभिर्योद्दक्षप्र ष्टः स्विष्ठकृतकेन वार्यते ।

अभोच्यते । यदि त्विष्टहर्तुवादेन ब्यक्कांनि विधीयेरम्, ब्यक्कांविशिष्टो वा स्विष्टकन्, ततोऽपाकृतकार्यः स्थान् । इह च ब्यक्कांनि यति न्विष्टकृद्विचीयते । तान्यपि प्रतिपादनयोग्यानि, चुषकश्वन् । या च तृतीया विभक्तिः, साऽर्ययाप्तिवान् धते । हृद्यादीनि च येन केनपिटुरायेन प्रतिपाधन्ते, न स्विष्टकृष्ट्यानेन ।

भीर, रदक्षेः निबद्धतं यज्ञति तक्ष्मिरित, तस्योक्षस्रवरः स्विष्टक्रिहित्रेषणार्थतुः धार्यते, विशेषणं च न कार्ययोगि, विशेषण्यः सिब्द्धकतस्य विरम्यासः प्राप्नोति । न नैकाद्शानां मध्ये त्रिसंस्या विद्यते । क्रियायोगपुणयोगामात्रात् । व्यक्षेस्रद्यानां मध्ये ज्ञाणि गृङ्कीयात्तेनाणे द्वारम्यकः कर्तव्यः । योऽप्यिक्षकानां त्रवाणां प्रहणं करोति तेनापि समाहरस्यकः कर्तव्यः । यन्त्र दोगौनीन गृह्काति तस्योगयदोषा-भावः । प्रमाणस्तरेण समाहरस्योद्धारभावः क्रतस्यात् ।

नतु यागदःच्येवस्यायतिशदनादमाङ्कतकार्यं अपयेतः । तस्माद्द्विस्म्यासः स्तिष्ट-क्कतः प्राप्नोति । एवं वर्ण्यमान उच्यते । स्विष्टङ्कस्यमन्यत्रः विभीयने प्राक्कतास्काः यर्षिमञ्ज्ञिते ॥ ११ ॥

तस्थिनिश्चमार्थग्या-ग॰। २ दोषादिनाः—व. इ. सु॰। ३ अङ्गानि—इ.। ४ पुर्वो-क्षमेव विद्यानं क्षेत्रेषण प्रतिपादिश्यतुं पुनरारमने-यदोखादिनाः ५ तस्येति-एवंबादिन हस्ययः। ६ क्रियेति-कियायोगस्य, गुणयोगस्य वाऽनाव दित्ययः। ७ दोषादिनि-व. इ. सु॰। ८ अव-विद्यन्त, तुः।

( अध्यूष्ट्या होतुः प्राकृतकुत्स्त्रोडामश्चनिवृत्त्यविकरणम् ॥ ४ ॥ )

# [ ४ ] अध्यूष्टनी तु होतुरुव्यङ्गवदिडामक्षविकारः स्यात्॥ १२ ॥ सि०

आस्त ज्योतिष्टोमे पशुरशीषोमीयः, यो दीक्षितो यदशीषोमीयं पशु-मालभत इति । तत्रेदमास्त्रायते । अध्यूधनीं होत्रे हरन्तीनि । तत्रायपर्थः सांश्रिपिकः । किमध्यूध्नी होनुभक्षस्य विकार उशाविकारो होतुर्निय-म्यत इति। कथं विकार: स्यात्। कथं नियम्यत इति। यदि, अध्युध्नी विधीयते, होत्रे हर्न्तीत्येतदन्य ततो विकारः । अग, अध्युध्नीमुद्दिय होत्रे हरन्तीति विभीयते, ततो नियमः । कि प्रमु । होतुर्भक्षस्य विकारः स्थात् । कुतः । अपूर्वाऽध्यूध्न्यदैवतश्चेपत्वादिडा-भक्षे न प्राप्ता । सा न शक्याऽनुवदितुम् । अतो विधीयते, होतृभाग-हरणे। अध्युष्ती भवन्ती होतृहरणे प्रत्यक्षा, आनुमानिकपिटार्भक्ष निवर्तयतीति । ज्यङ्कवत् । यथा, अनिज्याभेषेस्त्रवङ्कौरिज्याभेषाणि निवर्भन्ते, त्द्वत्॥ १२ ॥

# शेषे वा समेंबेति तस्माद्रथवित्रयमः स्यात्॥१३॥

वाश्वव्दः पक्षं व्यावर्तयति, इडामश्रविकार इति । कथम् । स्या-दिडामक्षविकारः, यद्यपूर्वाऽध्युष्ती स्यात्। सा दीडायां समवैति । कथम् । अनस्थिभिरिटां वर्षेयन्तीति तस्या हरणं प्राप्तम् । होत-संबन्धो न प्राप्तः । स विश्रीयते । यामिमामध्यूधनीं हरन्ति, तां होत्रें, नान्यस्मा इति । होत्रे त्वन्यं भक्षं कुर्वन्तीति । अपि च, होत्रे हर्न्ती-त्यानन्तर्यादेकवाक्यता पत्यक्षा । इतर्राह्मन् पक्षे, अध्युधनीं हर्-न्तीति च होतृश्रव्दव्यवधानात्कस्ययितव्या भवेतु । तस्माद्धागे नियमः। रथवत् । यथा, यजुर्युक्तं रथपध्वर्यवे ददातीति रथस्य बाक्यान्तरेण शाप्तत्वाद्व्यवधानाचाध्वर्युभागे नियमः । एवमिहापि होतुभागे नियम इति॥ १३॥

## अशास्त्रवानु नैवं स्यात् ॥ १४ ॥

तुष्यस्य एसं व्यावर्तयति । न भागे निर्ययः । इहामस्विकार हति । कुतः । नास्ति शासुं, पेनेदाभसेष्ट्यस्यि स्थात् । निवदमुक्तस् , अनिस्विभित्ते वर्षयन्तीति । उपयते । अनुवादसरूप्यत्वादस्य । प्राप्तत्वाणानिभित्ते वर्षयन्तीति । उपयते । अनुवादसरूप्यत्वादस्य । प्राप्तत्वाणानिभित्ते । वर्षद्वद्यं पास्यति जिह्नां वसस्तिनयतः, तस्या चनिष्ठुस्थिति । अनुवाद इति गय्यते । न चान्रध्यूस्ती कीत्यते । तस्यादप्राप्ता । अवाध्या चत् । होनुहरण्युद्धिय विविधित । यन् व्यवचानादप्राप्ति व्यवस्य चत्र । तस्याद्व अनुवेद्धादस्यय्या अनुवादाभावे अन्
पेक्तवपरिद्यास्य कर्वायस्यायः । एवं च स्वप्रगतं हर्ष्यं विदितं अविप्यतीति । इतस्या तु होन्रस्यूस्तीसंसन्यो विविधेत, न स्वप्रगतं हर्स्य
णम् । तस्यादि प्रसाविकारः ॥ १४ ॥

## अपि वा दानमात्रं स्याद्धक्षशब्दानाभि-संबन्धात् ॥१५॥

अपि बेति पसच्याष्ट्रतिः । यैधेर्वं, न वननाःनरेणेडाभक्षेऽध्युःनी भाष्ता, सांऽपूर्वा हर्वेच्या विशीयते । न वार्ड भक्षविकारः । दानपात्र-मेतत् । होत्रेऽस्युर्ध्वा हरन्तीति । नात्र भक्षग्यन्ताभिसंयोगो विधीयते । तस्मात्र भक्षविकार हति ॥ १५ ॥

# दातुस्त्वविद्यमानत्वादिडामक्षविकारः स्याच्छेषं पत्यविशिष्टत्वात् ॥ १६ ॥

तुबन्दः परं न्यावर्तयाते, दानपात्रपेतत्र भक्षविकार इति । नेतदा-नम् । दातुरभावात् । पश्चर्षेवं संकत्यितः । यागं वत्रीयित्वा नान्यत्स्व-कार्यपनेन कार्यपिति । तेन स्वास्यपावादानं नास्ति । कसं स्वास्य-भावः । त्रेपं प्रत्यविश्वष्टनात् । श्रेपं भित्तं यथा पत्रपानस्त्यया होता । उभावपि न प्रयक्तो द्रव्यस्येति नास्ति दानम् । अयं कसं सक्षय्वदर्शः

<sup>18 11 84 11</sup> 

<sup>1</sup> नियम इति—नः, । २ सेनेबाम्युम्नी प्राप्त्यात्—नः, । ३ अनुबादसङ्ग्र — इ. तः, । ४ ययुर्गरिक्षेणते—कः । ५ होनेक्ष्म्यानिबंधयो निर्धायते । न स्वयद्यतदृश्यम्-मृ. । ६ संदी-गात्-श्री. नः, । ७ वरिने-मृ. । ६ वाऽसूर्व निर्धायते—गः, ।

निभसंयोगे मझः। चतुर्थाश्रवणात् । चतुर्था तादध्ये भवति । होव-र्याऽध्युध्ता । तया होताऽभिमेयते । सा होतुक्वकरोति । सा भस्यमाणा सामध्येजननस्य दृष्टस्य छाभाय, पया च यावत्या च मात्रयोपका-रिणी भवति । तत्र चतुर्थाश्चितिरतुरुखते । इतस्या खदरयमान उपकारे चतुर्थाश्चितिष्यते । तस्मादिदाभक्षविकार हति ॥ १६ ॥

( वनिष्ट्याऽसीघः प्राकृतकृत्सनेदामलानिवृत्त्यधिकरणम् ॥ ९ ॥ )

अत्राऽऽइ । नतु बैनिप्रुग्पि तत्र संकीर्तनात्त्राप्त एवेति । अत्रो-च्यते । विनिष्ठं मास्यतीत्येतावत्त्र । वेनेदायां मासनमात्रं तस्य विधी-यत इडासंस्कारार्थेन । नासाविद्यः, न तस्य भक्षत्रव्यस्योगः । तस्मा-त्यासनमात्रं, न तस्य भक्षे माहिः । पूर्वेस्भित्त वर्षेने न चतुर्थीसंबन्धः, तस्यैतद्ग्नीय इति । चतुर्थीसंबन्धेन भक्षणं विधीयते । तस्मात्यूर्यणा-थिकरणेनातुरुषाञ्चल्याया तुरुष्ता सुरुष्ता सूर्वेष्णातिदिद्यते । सर्वेष्वेवाशिकरण-प्रदेशेष्वतुरुषाञ्चल्या विद्यते ॥ १७ ॥

( पशी मैत्रावरुणस्यापि शेषभक्षप्रतिपादनाधिकरणम् ॥६॥)

[६] अभाक्तत्वान्भेत्रावरूणस्याधक्षत्वम् ॥ १८ ॥ पू०
अस्ति ज्योतिष्ठोमे पद्मुरधीपोधीयः, यो दीक्षितो यदग्नीषोधीयं
पद्मुपाल्यमत इति । अस्ति तत्र पैत्रावरूण ऋत्विक् । तं प्रति संदेहः ।
किं तस्य चोदकपाप्तः श्रेषभद्दोऽस्ति, नेति । किं प्राप्तम् । अपाक्ततोऽसी,
न तस्य भक्षे कियमाणं शकृतिवत्कृतं भवति । तस्मादपाक्वतत्वान्मैत्रा-वरुणस्याभक्षत्वम् ॥ १८ ॥

१६॥ १७॥ १८॥

९ होत्रे सा~क. सु. । २ वनिष्डुः—श्रीः स. । ३ वनिष्डुरपि-स. । ४<sub>०</sub> ववनेन**—क.** स. । ५. कमक्षः स्याद्-स. ।

## स्याद्वा होत्रध्वर्युविकारत्वात्तयोः कर्माप्ति-संबन्धात ॥ १९ ॥ सि०

स्याद्वा मैत्रावरुणस्य भक्षः । वैष्युं समावध्वयीविकारः । अतुवचनेषु होतुः । तस्तान्यैत्रावरुणः वेष्यति चःतु चःऽऽहः, इति । अःस्वस्य तयोः कर्माभिसंबन्धाद्यर्पवस्या भक्षं छपते । तस्यात्म भक्षः स्यादिति ॥१९॥

( पश्ची मैत्रावरुणस्यैकमागत्वाधिकरणम् ॥ ७ %)

# [७] द्विभागः स्याद्द्विकर्मत्वात् ॥ २० ॥ पू०

अषेदानिं भैजावरूणभेव पति भवति संदर्धः । कि द्विपागो भैवा-वरूण उत्तैकभाग इति । कि पाप्तम् । द्विपागः स्यात् । अध्वर्धुविकार-स्वादध्वपुभागं प्राप्तोति , होतृविकारस्वाद्योतृभागं प्राप्तोति । वस्ताद्-द्विभागः स्यादिति ॥ २९ ॥

एकत्वाद्वैकभागः स्याद्धागस्याश्रुतिभूवत्वात् ॥ २३ ॥ सि॰

बाबन्दा प्रसं व्यावर्तधारी । न द्विभागः स्वात् । एकपागो भवे । दिनि । कृतः । भागस्य अनिभूतत्वादिति । नेहाधार्युवागो भेवा-बरुणस्य अपने, नार्य होतुभागः । यदि सुभी अप्येषानाम्, एकेन भागेन कृतेऽपि संस्कारे दिनीयोऽपि वयनस्य प्रवास्य त् । चीर्रुकेन बसोः मासिगंचते । तनैकत्वास्त्रेवावरूपस्य, ऐकेनेन भागेन यावनी । माकृती क्षतिः सा कृतित दिनीयभागं चीर्यको न मायवी । तन्यादे-कभागः स्वादिति ॥२१॥

( पशौ प्रतिप्रस्थानुर्भतामानाधिकरणम् ॥ ८ ॥ )

# [८] प्रतिप्रस्थातुश्च वपाश्रपणात् ॥ २२ ॥ पू०

अफ्रीबोधीय एव पश्ची प्रतिवस्थाना नाम ऋत्विक् श्रूपने । तं पति संदेहा । किं वस्य श्रेषमक्षी भोत, नेति । किं श्रवद् । भोदिति । कुनः । वर्षा हिश्रपयनश्चर्युकर्षकरोति, प्रतिवस्थान वर्षा श्रपवनीति । वस्मात्स्थादस्य महा इति ॥ २२ ॥

#### १९ ॥ २० । २१ ॥ २२ ॥

१ मेळावरूवभक्षः—सु. । २ विधेव्वती-सु. । ३ अर्थावस्या—स्वानावस्येत्यर्थः । ४ सेश्चयः— षु. । ५ एकेन च-ना. । ६ स अपयति । अर्व्यर्थ-यः ।

अप्तक्षो वा कर्मभेदात्तस्याः सर्वयदानत्वात् ॥ २३ ॥ सि ०

अभक्षः स्यात्मितमस्याता। कुनः। यहिवन् योगेऽसावध्वयींविकारः, तस्य द्रव्यश्रेषो नास्ति । वपामसौ श्रपयति । तस्याः सर्वेतदानत्वस् । तत्र श्रेषाभावास्कि भस्रवेत् । यत्र श्रेषांऽस्ति हृदंगादिष्वङ्गेषु, न तत्रासा-वध्वयींविकारः। अन्यद्धि दगापृर्वेत ङ्गापृर्वेत् । बोदकेन च यस्यापु-वस्य श्रेषः प्रतिपाद्यने, तस्य तत्रकर्षकरे भक्षः। एवं दि तस्योपका-रको भवतीति । अन्यकर्षकरे भक्षपति तदुषकाराभावादनङ्गं स्थात् । तस्माञ्चात्यकर्षाण भक्षणं चोदकः माययतीति ।

नन्बङ्केष्विप पित्रस्थाताऽध्यपुँविकारः। स ह्यवदानं करोति, दक्षिणतो नियाय पित्रस्थाताऽवयतीति । यस्यां श्वासायावेतन्नास्ति,
सर्वेषा विचारणा । अयवा, अन्यकार्यिभेतद्वदानय्, अन्यकार्यके प्राकृतस्य । तत्र प्रकृति यजित्रव्देत न्यदानारस्थेऽवदानं युक्तेति द्विसंख्या केवला स्र्यते, नावयत्यर्थः। इह पुतः प्रतिवस्थातुरवदानं चौयते, नाऽऽदरस्यः। यद्वावदानं भित्रध्यति, स प्रदानारस्थः। तत्र प्रकृती प्रदान चिकीपितेऽधादष्यपुर्वादितोऽवदानं निर्वेतयति। तेन वाज्यत्य चा तत्कर्तव्यम् । संनिषानादध्यपुर्वेति करोति, न नियोगप्तरस्ववाध्य-पुत्रक्षे । यखार्थात्कृतं, न तथोद्कः प्राप्यति । अर्थादेव तदिहाध्यपुर-णाऽन्येन वा कर्तव्य, प्रतिवस्यातुर्ववनं नियमार्थम् । तस्यास्नाव्यक्रापे प्रतिप्रस्थाताऽध्यपुर्वभीणे वर्तत् इति नास्याङ्गेष्ट भक्षः स्यात् ॥२३॥

( गृहमेभी-स्वाऽऽज्यमागपुतःश्रवभेनापूर्वःव बतिपादताधिकरणम् ॥ ९ ॥ )

[ ९ ] विक्ठती प्राक्ततस्य विधेर्ग्रहणात्पुनःश्रुति-रनर्थिका स्यात् ॥ २४ ॥ पू०

चातुर्भारयेषु श्रूयने, महद्भयो यहमेषिभ्यः सर्वासां दुग्वे सायै-मोदनभिति । तत्रेदं समामनन्त्रि, आज्यभागौ यजगीति । तत्र संब-यः। किं चोदकेन माप्त गोराज्यभागयोरतुवादमात्रमेतत्, किंवा चोदै-

२३ ॥

९ यागे सोडप्ययोः—क. मुः । २ हृदयादिष्यंशेषु—क. मुः । २ अन्यस्कार्ये प्राकृते—गः । ४ त स प्रदानारम्भः—नः । ५ सायमीदन इति—क गः सः । ६ चोदफेनेतन च—गः ।

केनानेन च द्वाभ्यावेकं कर्ष चोयने, किंवाऽर्थवादार्थ प्रक्षणम्, जवाधिकयोः कर्षान्तरयोक्त्याचिः, अय परिसंख्वावेष्, अथवा, आव्यभागौ वर्जीयस्वाऽन्यचोदकः प्राययित, अयवा चोदकेनाऽऽ- व्यभागावेच प्राय्वेते, चोदक एव वा नास्ति, अयुवीं गृहसे- चीय इति । किं प्राप्तम् । विकृतावेतस्यां प्राकृतयोराज्यभागयोः मांत्रियोर्ध्यपाणयोः पुनःअ्तणमनर्थान्तरं स्यात् । अनुवाद्यात्रमेव सुहृद्युत्वाऽऽवार्थ उपदिवादे सम्, । व्याप्तमेव स्तुत्वाद्वात्रमेव स्तुत्वाद्वात्रमेव स्तुत्वाद्वात्रमेव स्तुत्वाद्वात्रमेव स्तुत्वाद्वात्रमेव स्तुत्वाद्वात्रमेव स्तुत्वात् वात्रमेव स्तुत्वात् वात्रमेव होते । यथाऽस्पिन् गृहे ये ब्राह्मणास्त्र आतीवन्तां, देवद्यां प्रवह्मो विष्युत्व इति । यथाऽस्पिन् गृहे ये ब्राह्मणास्त्र आतीवन्तां, देवद्यां प्रवह्मो विष्युत्व इति भवित्र को किंद्रनुत्वाद्वाव स्य वकारः। प्रवित्ववित्यां ॥ २४ ॥

## अपि वाऽऽग्नेयवद् द्विराध्यत्वं स्वात् ॥ २५ ॥

यदि श्रेताबदेवाहर सामर्थ्य मध्येत, उदितम्नुवादितुं, ततोऽस्य नान्योऽर्थः स्यान् । अध त्वन्यद्धि कर्तुवस्य सामर्थ्यपरित, ततः क्रयमर्थात्तरश्रङ्का न भवतीत् । अस्ति च सामर्थ्यपरित, ततः क्रयमर्थात्तरश्रङ्का न भवतीत् । अस्ति च सामर्थ्य । अव्याने एद्यमेगीयो हि भवति मक्कतिवच् । किं तस्साह्यय । आव्यमाणी चन्नति । मक्कतार्थि स्थाने स्वकार्य करीति । स्व क्रतेन प्रमाने स्वकार्य करीति । स्व क्रतेर्य वागः स्वकार्य करीति । स्व क्रतेर्य श्रव्याच्यामे कोऽर्थ उच्छवेत । स्व वागः स्वकार्य करीति । स्व क्रयो श्रव्याच्या पर्य संवीच्यते । आव्ययत् । आव्ययत् । आव्ययत् । आव्ययत् । आव्ययत् । आव्ययत् । स्व व्यव्ययत् । स्व वागः स्वकार्य पर्य संवीच्यते । स्व वान्ययते , आस्तानमावदेति । यवा वा, एष दण्डा, दण्डेन महरेति हाभ्यामेक एव एष्ट उच्यते । एवसिदारि वाकृती, आव्यानामावदेति । एवसिदारि वाकृती, आव्यानामावदेति । स्व

भगत्याऽनुवादाश्रवणं करुप्येत। अस्ति चात्र गतिः। यथा निर्वेषेतिश्रव्दः श्रृयमाणो दर्शपूर्णमासविध्यन्तं नियमयति, पुनःश्रवणात् । एवमारुपमागौ श्रृयमाणावैधि-

<sup>9 11 ]</sup> 

<sup>) &#</sup>x27;क्षमस्यिक्यताम् '-हस्यारम्य ' एवमेनवर्गति 'न्हस्यन्तो प्रन्यः, स. पुस्तके नास्ति । ९ निवंगतिसम्ब इति—' सीर्ये वर्षे निवंगेद्रस्यवर्षेतकासः ' हरावेति सेषः ।

क्षीति विकृतावपरेणाऽऽज्यभागवचनेन तद्वन्तं मृद्येशीयं करोतीति वाक्यंपूर्वने, न यागान्तरं चोयते । नापि चोदकपाप्तस्यातुवादयात्र-मिति ॥ २५ ॥

#### न वा शब्दपृथक्त्वात् ॥ २६ ॥

बाजन्दः पक्षं न्यावर्षयति । नैतदाग्नेयाबाहनेन तुल्यम् । तत्र हि, अग्ने आबहेत्येतावता दोडन्योऽग्निक्चयते । नं ताभ्याभेकोऽर्थः कियने । इह तु मकृतिबदित्येकनेव वचनेनाऽज्यभागवताऽवगम्यते । पुनः, आज्यबागी यनतीति कृत-करं ज्ञाल्यनर्थकं स्यात् । तस्यादेत्वादाशित्यथ्यवसातन्यम् । नैन्द्रनुवादोऽ । येतः । नैत्युच्यते । अर्थवाद्याचान्यभागित्यथ्यवसातन्यम् । यजाति, यज्ञताया इति । यदेतःमकृतिवत्कराति, तथा कुर्वेन् आज्यभागो यद्यता वत्र यज्ञता संयहस्य इति ॥ २६ ॥

अधिकं वाऽर्थवत्त्वात्स्यादर्थवादगुणाभावे वचनादः विकारे तेषु हि तादर्थं स्वादपूर्वत्वात्॥ २०॥

कविष्यन्तं नियमतः । साद्दर्येन विष्यन्तो नियम्यते । न चान्यस्साद्दर्यकारणपस्ति । तस्माचोदकनियम आज्यमागश्रवणान् ॥ २९ ॥

 अप्र अवह ? इत्यावार्ट केवां प्रत्यक्षि. कर्ता । तस्यां चाऽऽवाहनक्षियायां न ज्ञायते क आवोडव्यः । तमाक्षिमिति निर्दिस्यते किंचिदाबोडव्यन् । तमेती मिलार्षी शब्दी । एकः कर्ताऽपरः कर्म । इह तु चे दक्षेचाऽऽज्यवस्यौ प्राप्येते । प्रत्यक्षेणा-स्वाइयमायावेव तमेकार्थो द्वाविष शब्दी स्थाताम् ।

यद्य्यच्यते चोद्कनियमं कारिश्वत्य व्यमागश्रवणं निर्वेषातिवृद्धिते । तद्षि न युक्तम् । ओदनक्षव्दस्य श्रुतैत्वात्त एव साहद्यमाशाद्यनिष्ध्यन्तित्वमं कारिश्यति । विवेषतिवृद्धिते ह्यान्यः शब्दो विद्यते, यो विष्यन्तित्वमं कुर्यात् । तस्याच्च ह्यास्या-भेकोऽभी गण्यत इति युक्तम् । कि तार्ह् । प्राक्तनविविद्यान्ययोऽप्रय् । इंद्रबोऽयं द्वार्यीकोगासिको विष्यन्तः शोषतः, यद्वाऽऽप्रयागाविषे स्तः । तो च यक्तसंय-स्वये । अनेन ह्यारेण स्तुतिः ॥ २६ ॥

९ तत्र हृत्या वननात्मा नैकोऽर्थः-ग. । २ अनुवादः-ग. । ३ अर्थवादः-ग. । ४ आवहन-कियां-गु॰ । ५ श्रुवत्यादिति-'भवद्भये गृदमेषिकः सर्वातां दृग्ये सायमीदनम् ' इस्युरपतिवाक्य् इति तेयाः ।

अथवा-अधिकथोः कर्षान्तर्योक्त्यक्तिः । नानुवाद् इति, आजय-भागावत्र कियेते एवेति । किं ताई । उपदिश्येते यागावत्र कर्षव्याविति । क्कतः । अनुवादमात्रं क्षानर्थेकम् । शब्दपृथवत्वात्र द्वाभ्यायेकं कर्मो-च्यते । अय कस्माक्षार्थवादार्थेता, गुणार्थना, विकारार्थेता वा भव-तीति । उच्यते । अय्ववदासंकीतेनान्नात्रार्थवादार्थेता । नन्त्रत्र, यद्व-वाया इत्यर्थवादः संकीत्यते । उच्यते । न वाव्यान्तरेण विद्वितेऽयें वाव्यान्तरेणार्थवादेन किंचित्ययोजनमस्ति । तस्मायागान्वर्वियानार्थे एवार्थे, नार्थवादः ।

नमु यागान्तरं नास्त्वाज्यभागसंद्रकृत् । उच्यते । आज्ययागकर्भकं भविष्यति । न च गुणसंकीर्तनभरित । यथा, अप्सुवन्तावाज्यभागो यजतिति । नचान्यो वचनप्रकारोऽस्ति । यथा, नान्यायाहुर्ते पुरस्ताज्जु- हुवादिति भृतिषिद्धतिवसवार्थं, यदन्यायाहुर्ते दुरस्वाज्जुदुवादिति नित्त्वता, सुवेगाऽऽयारमायारयतीति वचनप् । तेषु हि मरस्वेववर्षयत्वा स्थात् । तस्मात्कर्मन्तरवचनम् । अपूर्वत्वात् । यदम्यक्ष्यं करिष्यति । स्वरम् न विश्विष्टोत्यत्वाः स्थात् । तस्मात्कर्मन्तरवचनम् । अपूर्वत्वात् । यदम्यक्ष्यं करिष्यति । स्वरम् न विश्विष्टोत्यत्वः स्थात् । तस्मात्कर्मन्तरवचनम् । अपूर्वत्वात् । अत्र क्ष्यं लक्ष्यं प्रवादिति । अत्र क्ष्यं प्रवादिति । अत्र क्ष्यं प्रवादिति । अद्वानौ द्वारयेवे स्थान्ति । यद्वानौ द्वारयेवे स्थान्ति । यद्वानौ द्वारयेवे स्थान्ति । अद्वानौ द्वारयेवे स्थान्ति ।

प्रतिषयः स्थापिते चेत्। २८॥

इति चेन्यद्वासि, कर्मान्दरचोद्नेति । तस्र । तस्याऽऽव्यभागानिति

अर्थवादोऽपि न । भिन्नवाक्यत्वात् । विधीयमानस्य च वात्रस्थेयन्यन् स्तावकोऽन् र्थवादो भवति । न चैष गृहमेशीयस्य वात्रयशेयत्वेन घटने । तस्यात्क्रमान्तरस् । चोदक्रेनाऽऽज्यमागी । प्रत्यतेषाऽऽऽष्णव्यमागी । ' एँकायेवं पुनः श्रुतिः ' इत्यनेन स्यारेन कर्मान्तरम् । यदि गृहमेशीये दाशीगैर्णमासिको विष्यते। न स्यात्या सति ' अकरणन्तरे ' इत्यनेन स्यापेन कर्मान्तरं स्थात् । २७ ॥

आज्यमागशब्दी एँक्षणार्थी महेत्। अश्रष्टत त्यदृष्टार्थः सत्रविकी भवेत् । तस्मा-

१ क्षेत्राडऽधारवीत—कः। २ वर्मान्तरहन्त्रे—गः। १ (अ॰ २ पा॰ २ अ॰ २ सु १)। ४ परत तिर्-काश्रमाधी यमीर्-दिवस्त वास्त्रिकतुर्णाधीयः विद्याले न स्ट्रमेधीयीवर्षे वयस्त्रताडस्त पटत द्वारीः। ५ (अ॰ २ पा॰ २ अ॰ २ सुः १)। ५ (अ॰ १पा॰ ३ अ॰)१ तुः २४)। यहार्थारे सी-कामान्तरसन्त्रे, ति पूर्व वेषाः।

नामसंक्रीतेन सति, अनाज्यभागी न श्वयं भैतिवाद्यित्स् । तद्धमैकत्वे सित एक्षणाश्वदः । आज्यभागाविते च विशेषणस्याविषक्षा
स्यात् । तस्याश्च कर्षान्तरत्वनम् । किंतु परिसंख्यया प्रतिवेषः
स्यात् । यथा, पञ्च पञ्चनत्वः भस्या इति शश्चादीनां पञ्चानां कीर्तैनैत्दन्यशं भक्षणं पतिष्य्यतः इत्ययमर्थे वावयेन ग्रम्यत इति । एवपिद्याप्यत्येवायङ्कानां प्रतिष्यो पविष्यतीति ॥ २८ ॥

## नीश्रुत्वात् ॥ २९ ॥

नैतेंदेवम् । न हात्र प्रतिपेत्रवाचि किंचित्यदं श्रूपते । नापीहराङ्ग-वचनप् । न चासंप्रतिपन्नपदार्थको चानगार्थः प्रमाणं भवति । पदा-थों हि वानगार्थस्य पूछं, नास्य पृषक् सिद्धिरस्नीति । वदुक्तं कैंड्रवानौ कियार्थेन मगान्नायोऽर्थस्य वित्रिपित्तत्वाद्ति । वस्मान्न प्रतिषेयः । तम हि त्रयो दोषाः—अस्वार्थग्रहणं, एरार्थकरुपना, शाप्तवःषश्च । हस्यात्कपन्तिरवंवनपेतदिति ॥ २९ ॥

### अग्रहणादिति चेत् ॥ ३० ॥

इति चेत्पद्रयसि कर्यान्वरचोदनेति। उक्तस्तत्र दोषः।स एव महत्न्।तस्मार्तिक भवतु। आज्यभागयोः स्वश्चब्देन ग्रहणम्। अन्ये-

स्पुनर्वचनं परिसंख्यार्थम् । अन्येषां निवर्तकामित्यर्थः । ननु नात्र निवर्तकः शब्दो नापि निवर्त्यशब्दः । उमयोरमाबाद्धान्तिरेषा निवृत्तिरिति ।

उच्यते । आज्यभागविधानं ताबदेतल भवति । चोदकेन प्राप्तस्वाच्योः।किं ताईं। एतस्गाद्वान्यादन्यिनेवृत्तिस्वगम्यते । सा चाप्राष्ठा, सैव विधीयते । यथा देव स्त्वस्त-दत्तविष्णुमित्रा भोज्यन्तामित्युक्त्या पुनैः श्रूयते, पद्यस्यां विष्णुमित्रा भौज्यितव्य इति । तत्र न भोजनं विधीयते, प्रष्तस्वात् । अन्येषां च निवृत्तिविधीयते । एव-मत्रापि ॥ २८ ॥ [२९]॥

प्रत्यक्षेणाऽऽज्यभागी गृहमेवीये प्राप्येते । अन्यानि स्वङ्गानि चोदकेन । नन्या-

१ प्रतिपन्तम्— सु १२ इति विशेषस्य— सु०। ३ छेक्ष्तिनात्—ग०। ४ बांध्रतिस्वात्— श्री. गा. । ५ तैत्त्रम्—क. सु. प्रसादयोनीहिः ।६ ( अ०० पा० १ अ०० पु० २५ ) ३ ७ वननवेतिः—गः ।६ निवस्येशस्य इरे-निवस्योनामङ्गानतःगां वाचकः सान्य स्थापः । ९ तुनः भूवस् इति-पुनर्थेद्रः भूवत इस्ययेः ।

षामङ्कानां चोदकेन । स्वश्नन्देनाऽऽज्यभागों ष्ट्रीती दृष्टा चोदकरीः
न प्रापयति । अन्यान्यङ्कान्यष्टद्वीवानि प्रापयिष्यतीति । किमेवं भविष्यतीति । संदर्यकारिता न कर्रायिष्यते । चोदकप्राप्तयोर्वाच्यान्वरेणाथैवादवचनमर्थकं न प्रतिद्वातं भविष्यति । विस्पष्टं संद्वाग्रहणेन युनःश्रुतिरित्यतम् कर्यान्वरं कर्रायिष्यते । यथा देवद्चोऽत्र तिष्ठतीत्युक्ते,
न विष्ठत्रेव निष्ठतीत्युक्तः, एनावता देवद्चादन्योऽप्रयमिषीयव इति
गम्यते । न च परिसंख्या त्रिदोषा सती कल्पिता भविष्यति । तस्माष्योदकेनायृहीतावाश्यभागी गृहीताविति ।

बाह । कस्मादिदं गौरवशिश्वत् । यदि हि प्रत्यक्षमाञ्चमागी न गृहीती स्थाना, चोदक एप तो बनुद्रगादगृहीतृम्, मत्यक्षचनेन चोदक-प्रहणाश्वक्ती गौरवे कि भयोजनामित । उच्चते । न गौरवस्य किंचि-रसाधु प्रयोजनं, न तु गौरवेण यस्कृतं नक्ष कृतं भवि । गौरवस्य तु दोषोऽस्ति, न तु रोपेऽपि सति चोदक आज्यमागी गृह्याति । यः परिहारेण पथा प्रामं गच्छति, परिहारदोपस्सी प्राम्नोति न तु प्रामग-मनं न भवि । तस्मादग्रहणादाज्यभाषाग्रेष्ठणभिति ॥ ३०॥

#### न तुल्यत्वात् ॥ ३१ ॥

नैतदेवम् । यदि हि चोदकः पृथक् पृथक् शक्कतान् ९दःशीनपेक्षेत्र, समाऽऽज्यभागौ मुहीताविति कृत्या ती नापक्षेत । अन्यांश्च मृहीयात् ।

ष्वभागाविषि प्राप्तुतः । सत्यम् । प्रस्थेत्व चु शीष्टं प्राप्तिः, विकिन्तता चोदकेन । तस्मादःष्टभागवर्तमस्यच्चोदकः प्राप्यति । एतं कर्मान्तरेमापे न सवि-ष्यति ॥ ९० ॥

यदि विकृतिः शास्त्राण्यदेशेत पदार्थान्या, तन आज्यभागौ न प्रापयेत्, प्रत्यक्षा-स्नानात् । कि तार्हे । विकृतिः प्रकौरवपेशते । ता चैकः प्रकौरः । प्रकारापेशायां प्रमाणमस्ति । न शास्त्रपेशायाम् । सौर्वेण माघयेत्, कथनित्ययेशायां साहदयेनाऽऽ-प्रेये चुद्धिमेवति । आग्नेयेनापि प्रकौराः । तान् गृहणाति विकृतिः । ते चापेशिताः ।

९ कर्मान्तरमणीति-अपिना त्रिहोता परिछेहणाऽपि न कलिरता भविष्यतीति सुक्यते । १ अप्राप्तिमित्न-पामपत्वयापारिकीयावस्थितस्यरं । ३ प्रकार इति—विक्रत्याऽभेक्तत इति त्रोधः । स्वाप न विश्विकेसन् प्रकारे काज्यमाण्योरस्यन्यनेत्वासस्य त्योरप्राप्तिरित्याक्षयः । ४ अकार्य इति-स्पिताः अकार्य एव अवसमुप्तकायन्त इत्ययः ।

न स्वसी पृथक् पृथक् पदार्थानपेसते । किंतु प्राक्ततमपूर्वपयेसने, पद्दचेन, तद्ददनेनिति । तस्मिक्षपेक्ष्यमाण आज्यभागवत्ताऽपयोसिता भवति । तत्रैतदेवमागच्छति, कुनकरं शास्त्रप्रमर्थकं भवतीति । तस्मा-दन्येरकुष्ट्रस्तुल्यस्वात्र चोदकेनागृहीतयोराज्यभागयोग्रीहणमिति ॥ ३१ ॥

### तथा तद्यहणे स्वात् ॥ ३२ ॥

अय यगुच्येत, आज्यभागां व चोदकेन मृहीती मक्कतिवद्गृहसे-धीयो भवति । कैयम् । आज्यभागां पजति, एवपिति । यथा, सत्वद्य सामिषेनयो सवस्यध्वरकल्यादिष्विति वान्ययेषात्रान्यास्विष्टिषु साप्त-दृश्यम् । यथा शिंखपायानय हक्षपिति नान्योऽपि हक्ष आनीवने, शिंखपैव हक्षयन्देन मृहीता भवति, एवपिहापि चोदकेनाऽऽज्यभागा-वेव मृहीताविति दृष्ट्यम् । एवं प्राप्ते दृश्यः । तथा तद्ग्रहणे स्वान् । तृल्यमग्रहणेन तद्ग्रहणम् । पृथवपदार्थापित्रणि चोदके स्वान् । अग्र-हणमन्येषायङ्गानाम् । प्रकृतपृशीयित्रणि तुनैनदृष्यत इति ॥ ३२ ॥

अपूर्वतां तु दर्शयेद्ग्रहणस्यार्थवन्त्वात् ॥ ३३ ॥ सि०

एवं तक्षेपूर्वो गृहमेशीयः । कृतः । ग्रहणस्याधेवस्वान् । एवं ग्रहः णम् । आश्यभागी यजती त्यथेवद्धविष्यति । पूर्ववस्त्रे तदनवैकं स्थान् । आज्यभागाभ्यां प्रत्यक्षभूताभ्यां गृहमेशीयो निराकाङ्को न चोदके-नान्यान्यक्कानि गृह्णातीति । यस्या तु विकृतावपूर्वं किचिदक्कपुरकं, तेनै

शास्त्राणि पदार्थोध्यानेपेसितानि, ब्यवहिनानि च । तस्मास्कृतसने चौद्कः प्रापयति । कृतस्त्रप्रापितस्वात्रोपैसहार इति । नतु सायान्यरेयापि विश्वेषणोपसंहारः संमवति । एवं तक्कन्थिकधोदकः ॥ ३१ ॥ [ ३२ ॥ ]

भाववेश्फलम् । केन । गृहमेधीयेन । कथमि यपेक्षायां प्रकर्णेनाऽऽज्यभागौ

सहैकवाक्यतामगरवा प्राञ्जतान्यङ्गानि गृह्यातीति । कुरः । केन प्रकारेण कृषिदिति तस्याऽऽकाङ्क्षा, न किं कुषादिति । प्रकृषी चाङ्ग्यता नाम प्रकारो विदिवः, प्रयोगववनेन चाऽऽकाङ्क्ष्यने, न तु विक्रवा- सङ्ग्यता करुमा । सा करविपत्वाऽऽकाङ्क्ष्या भवति । न च करुमा- सुन्धिस्ता करनीपसंवरुगे न्यारपः । तस्य त्रभाषि चारकेनाङ्गानि गृह्यन्त इति । गृहीतेषु च पाइतेषु वैक्रनानामङ्गानी विधानमनर्थकं मा भृदिति वेषांसङ्ग्रनी करविपत्य सर्वाङ्ग्यपसंदारिणा प्रयोगवयनेन संब्रहः कियत एवति ॥ २३ ॥

( गृहमेघीये प्रत्यक्षश्चुत्रस्तिष्टकृद्ःदेरप्यनुष्ठःनाधिकरणम् ॥ १० ॥ )

[ ९० ] ततोऽसि यावहुकं स्थात् ॥ ३४ ॥ सि०

गृहमेशीय प्वोदाहरणम् । तत्रेवोऽर्थः समित्रगतः। औजयभागा-भ्याववैताश्वरःकाङ्क्षेमन्यान्यङ्गानि न गृह्वावीति । वद्वचते । कियेन प्वोत्सर्गः, सर्वाण्येवान्यान्यङ्गानि न गृह्वीतीति । प्वं स्वतु प्राप्ते, उच्यते । क्तोऽपि यावदुक्तं स्यात् । तत्र प्वमुक्तप्, अङ्गानि भान्यानि गृह्वावीति । अगम्ययाने विशेषे न गृह्वीयात् । गम्यते चात्र विशेषः। मस्यक्षितिहत्वसदाज्यभागयोत्ति । त्रागे वेस्य यस्य मस्यक्ष

मृह्वाति । तो च बङ्कोपकारी दृष्टी । तस्मातौ गृह्वाति । उपिमववावर्ग यास्ट्रहर भेषीयकर्पमानौ नैव गच्छति तावस्यत्यसाम्पामाज्यस्याम्या गृहसेनीय एकत्राक्य-तो गतः । तस्मादासुमानिकेन प्रकृतिवच्छन्देन न संबद्यते गृहसेबीयः ।

यरीपूर्वसङ्घतः नृष्युष्ठोपकारं न भवति । अन्युष्ठोपकारः वास्कर्णभागकाङ्कां न काकोति पूर्यविद्युप् । तत्रावदयं प्रकृतिरमेशित्या । अभेतितायां च चोदकेन निराका-कृषी कियते ॥ २३ ॥

१ विदिशः—गः. । २ आकार्युत्रव्या —गः. । ३ तेवाग्रहवती—गः. । ४ अञ्चन स्वाये-तदः—कः. । ५ अञ्चाहति—हः. ६ राह्यनीति । आहः एवं वालु प्राप्तम् । एवं प्राप्ते, उच्यते— गः. । ० विषये राष्ट्रीयान्-गः । ६ अश्वरुद्धीतस्त्रान्-गः. । ९ स्वस् अवस्युवननं, सर्वत्र पुत्रकं-स्वस्ते विशेषः—गः. । १० ड ।मितप्राप्तपति — अभितवा प्रदेश्या ठतः नद्वारं विष्यन्तप्रापति स्वर्थः । ११ तन्त्रेवं नक्षत्रेष्टपदिशं स्वर्धानो प्रवाद्यनित्रोहोत्यादिन्तित्वे नैशाः व्ह्यादितदेशो न विष्योदिति ग्रवृत्तं वेष्टमप्तर्यनेन परिद्राति—यश्विरतादिनाः।

वचनं, सर्वेषु तेषु पुनर्गस्यते विशेषः । तस्मध्यावदुकं स्यात् । धया, अग्नये समद्यतीति, इहामुपह्वयतीति ॥ ३४ ॥

( गहनेशीये -- आजयभागवन अवणस्य पारिसंख्यार्थामीति पत्नेमे पक्षे स्विष्टकुच्छ भणमपि स्वस नाती यपति गरयन्तराणां केषकार्याणां निवर्तकमिति प्रयोजन गतिपाइन विकरणम् ॥ ११॥)

# [ १ १ ] स्विष्टकित भक्षप्रतिषेक्षः स्वानुल्यकारण-त्वात ॥ ३५ ॥ सि०

अस्ति गृहवेशीयः । तत्रैषोऽर्थः समधिगतः, अपूर्वो गृहवेशीय इति । तत्रेद्वापनान्ति, अप्रिं स्थिष्टकृतं यजनीति । तत्रेदं संदिशाने । कियन्येषां ब्रापकार्याणां भक्षणस्य च परिसंख्यापकः स्विष्टकुच्छन्दः, उत नेति । आह । नन्दपूर्वत्वाद्गृहमेधीयस्य नैव श्रेषपक्षा विद्यन्ते । अत्रोच्यते । पूर्ववान् ग्रहमेधीय इति कृत्या चिन्तेषम् । पूर्वस्थाधिः करणस्य प्रयोजनं चिन्त्यते । यदि परिसंख्या भवेत, आज्यभागा-भ्यां यामाः परिसंख्यायेरन् , नान्य इति । इदपपि प्रयोजनं भवति । स्विष्टक्रुच्छ्रशोनं श्रेषभक्षाः किं पस्तिंख्यायन्ते, नेति । किं पासम् । स्विष्टकृति श्रयमाणे परिसंख्या स्वाज्ञक्षाणाम् । क्रतः। तुरुवकारण-त्वात् । तुल्यं हि कारणं स्विष्टक्वतां भक्षाणा च । उभयविषे श्रेष-संस्कारार्थम् । वत्र बचनाद्यं श्रेषमंस्कारो भवति, नान्य इति पविषि-ध्येरन मक्षाः ॥ ३५ ॥

# अप्रतिषेधी वा दर्शनादिडायां स्वात् ॥ ६६ ॥

यथैव स्विष्टक्रच्छश्येष्ट शेषा शेषकार्यामानदर्शनविति शेषमञ्जा न सन्तीत्यच्यते, एवं भक्षणदर्शनाञ्चलाः सन्तीति गम्यते । दर्शना-दर्शनयोध दर्शनं मगाणम् । किं वर्देश्वनम् । इडाग्रुण्ह्वपतीत्युगः हानं बन्जापनम् । तर्वाते मक्षणे भवति, नामति । तस्यान भतिषेयः ॥ ३६ ॥

प्रतिषेघो वा विधिपूर्वस्य दर्शनातः ॥ ३७ ॥

<sup>| 38 || 39 || 38 ||</sup> 

प्रतिभेषो वा । तुरुवकारणेन हि प्रत्यक्षश्चनेनाऽऽनुमानिकं बाध्य-ते । अथ यहक्षेत्रसुकं, तद्विधिपूर्वस्य भविष्याने । एवं झाम्ना-यते । अथेटानेवावयति, न वाश्चित्रसुषद्य प्राव्यातीति, तस्य द्वी-तस्य । कृत्व चिन्दायाः प्रयोजनं न वक्तव्यम् । पूर्वाधिकरणस्य हि तस्ययोजनम् । त च प्रयोजनस्य प्रयोजनस्य ने वेत्वयोक्तव्यं, तस्य प्रयोजनम् । तच पूर्वाधिकरणम् ॥ ३७ ॥

(प्रायणीवातिध्ययोर्नियमेन शंधिशडान्तत्वाधिकरणम् ॥ १२ ॥)

[ १२ ] शंब्धिहान्तत्वे विकल्यः स्थात्वरेषु पत्न्यनु-याजपतिषेषोऽनंथकोहि स्यात् ॥ ३८ ॥ पृ०

ज्योतिष्ठीये सूचने, कृष्यन्ता भावणीया संतिष्ठने, न परतीर संयोजन्यन्तीति । इद्यान्ताऽर्दाच्या संतिष्ठने, नातुयान न यनतीति । तन संवया । नायणीया कि संवयना, कृष्यन्तेत्र । तम संवया । नायणीया कि संवयना, कृष्यन्तेत्र । तयः, भाविष्या किम्महान्त्र, कृष्यन्तेत्र । विष्या । परत्यन्त्र प्रतिष्या । संवयन्त्र प्रतिष्या । संवयन्त्र प्रतिष्या । संवयन्त्र प्रतिष्या वयनं । वयन्त्र प्रतिष्या वयनं । वयन्त्र प्रतिष्या वयनं । वयन्त्र प्रत्यव्यान्यात्र प्रतिष्य वयनं । वयन्त्र प्रत्यव्यान्यात्र प्रतिष्य वयनं । वयन्त्र प्रत्यव्यान्यात्र प्रतिष्य प्रत्यान्त प्रतिष्य प्रत्यान्त प्रतिष्य न वयनं । स्वयं । मार्यणीयाया पन्तीःसंवानान् केवन्त्र स्वयं । स्वयं । स्वयं पन्ति संवयानान्त्र केवन्त्र स्वयं न क्ष्योति । नायं न क्ष्योति । वया, आतिष्यायाम्युष्यनान् केव-स्वयं न क्ष्योति , नायं न क्ष्योति । वया, आतिष्यायाम्युष्यनान् केव-स्वयं न क्ष्योति । नायं न क्ष्योति । वया, आतिष्यायाम्युष्यनान् केव-स्वयं न क्ष्योति । नायं न क्ष्योति । वया, आतिष्यायाम्युष्यनान् केव-स्वयं न क्ष्योति । वया, आतिष्यायाम्युष्यनान् केव-स्वयं प्रति । स्वयं न क्ष्योति । वया, व्यतिष्यायाम्युष्यनान् केव-स्वयं प्रति । स्वयं न क्ष्योति । वया, व्यतिष्यायाम्युष्यनान् केव-स्वयं प्रति । स्वयं न क्ष्यान्ति । वया, व्यतिष्यायाम्युष्यनान् केव-स्वयं प्रति । स्वयं न क्ष्यने । स्वयं न स्वयं न स्वयं न स्वयं । स्वयं न स्वयं न स्वयं । स्वयं न स्वयं न स्वयं । स्वयं न स्वयं । स्वयं । स्वयं न स्वयं । स्वयं । स्वयं न स्वयं । स्वयं । स्वयं न स्वयं । स्वयं । स्वयं । स्वयं । स्वयं । स्वयं । स्वयं

नित्यानुवातो वा कर्मणा स्वादशब्दत्वात् ॥ ३९ ॥ सि०

न स्वेत्यिकः, रिकास क्षेत्र । एक एव कराः, बेटियदः,शास्त्र । तत्र वि विषये वयनत् । द्वित्रियः करणी नास्येदा न दि तस्य वयनन मस्ति । त्र च परस्यद्वतावार्तपेषेत्रे करस्यनसंस्थानवःचकैष् । क्षि वर्षि । विकासमुद्धारमः । निस्पताक्षपद्धवर्षि । यथा, नास्यिस्से न

३७॥ ३८॥

१ इष्टमसुस्य-मा. । २ अभेडातबद्यति-ग. । ३ स्टब्र्यक्षकर तम् पूर्वविकरणम्-क. । ४ अनवेक. स्यात्-म स. । ५ विकिष्टे-- स । ६ प्रतियेकः -ग. । ७ बावकः-गा. ।

दिव्यक्तिश्वेतव्य इति । पूर्वाभ्यां सहैकवावयतैवानयोः, बंटवन्ता प्राय-णीया संतिष्ठते, न पत्नीः संयाजयन्तीति । तथा, इडान्ताऽऽतिथ्या संतिष्ठते, नातुयाजान् यजैतीति । अत्र यत्नलाघवेन स्तुतिः। नतु प्रतिषेववचनः कृत्स्नेसंस्थानं बदेन् । य एव हि श्वतस्याधेस्योत्सर्गे दोवः स एवःश्वतकरानायाम् । तस्याच्छोटेवडान्ततैव स्यादिति ॥३९॥

( प्रायणीयातिष्ययो: पूर्वाम्यामेव) श्रीटवडाम्यां श्राटिवडाम्तत्यावि-करणम् ॥ १३ ॥ )

# [ १३ ]प्रतिषेधार्थवस्त्राचीत्तरस्य परस्तात्मतिषेयः स्यात् ॥ ४० ॥ पृ०

इदमेबोदाइरणं, अंटान्ता मायणीया संविष्ठते, न परनीः संपाज-यन्तीति । इटान्ताऽऽतिथ्या संविष्ठते, नानुनान् यज्ञवीति । तत्र द्वी शंयु, द्वे इटे इति । तत्रायमथेः सांश्रियकः । किं परेण शंयुना अंट्यन्ता संविष्ठते, उत पूर्वणा एवं किं परयेडया, इटान्ता संविष्ठते, उत पूर्वे-णिति । कि माप्तम् । पूर्वोभ्यां अंद्यिद्धाभ्यामिति । कृतः । पूर्वाभ्यामिति संस्थाप्यता अस्यप्रं कृतो भवतीति । कृते च श्वन्दार्थे कस्माद्वेषांन् पदार्थान् कृत्योदिति । उच्यते । उच्याभ्यामिति संस्थाप्यश्वन्याद्वा । श्वन्दार्थ परिच्छेन्स्यामः । च्युच्ताभ्यामिति संस्थापनं बच्दी वस्थाति, ततस्ताभ्या संस्थापयन् भूगोम्ब्रुयकारं उपस्पती तस्मादनिययाः, पूर्वी-

उत्तराभ्यामिति । कुनः । शतिषे सर्भवत्त्वात् । वैदैव पस्तीसंयाजन स्यानुदाजस्य च भतिषेथोऽर्थयान् स्वति । यद्धतराभ्यां न संस्थान

#### ३९ ॥ ]

र्कडमन्ताङ्गरीतिर्विश्विते । सा च निर्मायमानःऽऽवयभागबन्निराकाङ्गी करीति प्रायणीयाम् । तैःया च द्वे शंटवन्तते परिष्ठवेते । तत्र पूर्वस्यां शंटवन्ततायां गृखन् माणस्यामुत्तरस्य शंयोः प्राप्ते पदार्थाः कर्तव्या अवगतास्ते नाल्पेरम् । उत्तरस्यां

९ ए थ्रीस्—ा. । २ यमस्तिति—नु । ३ अवववेत खायवेन च—ा. । ४ नि साह्—म् इ. मु. । ५ एवं परनीर्धशाम्युसाम स्तितेयः —ा । ६ तस्यो द्वी क्षेत्रु परि—उ. ।

प्येत, नैन परनीसंबाजालुयाजी शब्दुनः । तस्य दुत्तराभ्यापिति । नतु च प्रतिषेत्रस्य नित्यालुबादस्य हुक्तम् । उत्पने । न सत्यां गती संस्थाप्यम् । तस्मान्न पृत्रीभ्यापिति । उत्पने । लिङ्गपेनहुनीदेष्टम् । न च किङ्गे सापकं भवति । प्राप्तिस्च्यनापिति । पत्रेऽपि हि लिङ्गस्या-धेवता स्थातः ।

अभेच्यते । इयं मातिः । यदा विशेषो नावगम्यते, शेषुरत्वे यस्या अङ्गरितः, सा अंदरत्वा । एतम्, इदात्वा । सेषाऽङ्गरितिविधीयते अंदरत्वा, इदात्वा च । सा च विधीयमानाऽत्यात्र्यङ्गानि परिसंबेष्टे । कथम् । अरास्तवाऽङ्गारिषा, इदात्या च संकीर्त्यमानिकै वात्र रावायां च सत्याम्यात्र्यङ्गानि नाऽऽकाल्त्यत्वे । अताक ल्द्रमानााति च नेकबावरता याग्ना । अते ऽमातानीति मस्यते । तत्येवं सति पूर्वोष्या अंदियदात्वान कंचिर्थ्यभ्यात्रेकं सावयतीते । उद्यो । नेष द्रोषा । न हि तद्यार्थे पृथयात्र्यं, यस्याऽऽनर्थवं परिजिहीर्थते । अस्य वा-व्यस्योत्तरात्रवा प्रयोजनं, तस्याद्वर्यः स्याद्वादिति ॥ ४० ॥

श्रीभेर्भा पुर्वस्य वचनादिविकमः स्थात् ॥ ४३ ॥ सि०

नैतद्दित, उत्तराभ्यां बंदिब्हाभ्यां संत्रिष्ठत इति । प्रश्निभागेष । सुतः । नेह बंदबन्ताया अङ्गन्तिर्वर्भवो विजीवत, इङ्काराव । किं वर्हि । संस्था विजीयते । बंदिबहन्ता संतिष्ठते । यब विवान, बंदिबन दान्ता च जाता संतिष्ठते, न अववेते । तिष्ठत्वेद कर्तृष्ठ संतिष्ठती रयुद्धते । तत्र पुर्वाभवाद्यसाभवासिति विजेपेदवसस्यस्याने पूर्वान

तु મૃક્ષમાળાના ન બિલિક ચિંા મલોહે રશકાર્યસ્ત્ર સંશક્તિ: , હનમુત્તરમામિ કોલ્યન્તત્વ વિહેષાનુ । પ રસ્તુલામાં તિલેકાર્યકર્ય च । ફતરબાડસુલા સ્માલમનર્ય કે स्थान् । કેરિકિસ્ત્રિયાનુ શહેરા ॥ ૪૦ ॥

નાલા કરી તિર્વિલ વેતા કિંતાર્લ કર્યું કે સ્વૃત્તિ હતિ કા કર્યું કર્યું કર્યું કર્યું કર્યું કર્યું કર્યું કર્ય વર્ષિત । इत्तरवा સંદયમાતાચાર સાયબોલાયાલ્યા સંતરને વર્ષ્યું સંતિષ્ઠતિસ્થાનેન ! तक्षस्यन्ते कर्यं स्थ्यम् । त्रिविबाऽ के श्रुतिह सुकति हा सात्रक्ष विचान चीड्लोड-

१ न्याव्यम्—५. १ र असंद्रधम्—७ । १ श्रीकेरङानातायः—कः । ४ अविदं— इ. १५ उत्तराभ्या संदिर्वाभ्या संस्थानं—गः । ६ संस्थानं—गः । ७ अवित्—सः ।

भ्यांच न प्रवर्तेत, उत्तरःभ्यांच । तदेव तत्र पूर्वाभ्यामेव संस्थाने कृतं भवति । प्रतियेशव्य निस्यानुवाद इत्युक्तस् ॥ ४१ ॥

## प्रतिषेधस्य त्वरायुक्तत्वात्तस्य च नान्यदेशत्वम् ॥ ४२ ॥

इनश्र पूर्वाभ्यां परं न फर्नेट्यमिति । कुतः । त्वरायुक्तो हि प्रति-षेशोऽयं कृतः । कथम् देवामुराः सत्यमभजन्त । अर्थ देवाः सत्यस्याः भजन्त, अर्थवसुगाः । तदसुरेः सत्यमनुष्यमानं देवानपाकानत् । ते मायणीयं निरवयन् । तदस्य-वन्नभासीत् । अथानुरा यद्ममायंवस्ततो यद्धस्तन्य इति । तस्यं कृत्वा स्वरितमाद्रियन्त इति । तया, आतिष्यं निरवपंस्तिदेवान्तमासित्यानुग यद्भापंस्ततो यद्धस्तत्वर इति । तदि-दान्तमेव कृत्वा त्वरितमानित्रयन्त इति । वराक्कत्व्य पूर्वपपेसन्ते, नोचः स्म । तस्मान्नान्यां देवाः प्रनिषंषस्य । तस्माच पूर्वाभगामेव भ्रंप्तिदा-भ्यां परं न कर्नेव्यमिति ॥ ४२ ॥

### (उपसदामपूर्वत्वाधिकरणम् ॥ १८ ॥)

# [१४] उपसत्सु यावदुक्तमकर्भ स्यात् ॥ ४३ ॥ पू०

अस्ति उयोविष्टायः। तत्रेद्दम झायते। पहुर्वसद् उपसायन्त इति । तत्र संययः। तः मकुत्याऽप्रनत्ति, अवयाजास्ता अननुयाजा इति । तत्र संययः। किं यावस्तिनिपद्धं तावक कर्तेत्वम्, अत्यसर्वे करेत्वयः, अयार्कि यावदुष्यदेष्टं तावस्कर्तेत्वम्, अत्यसर्वे न कर्तेत्वयम्, अयवाद्भवाव उपसद् इति । किं मास्त् । उपसन्म यावदुक्तं न कर्तेत्वयम् अययान् जास्त अननुयाजा इति प्रयाजानुयाजानां मितेषेषं कृत्वः कृतायैः अवद्योज्ञानां मित्रेषं कृत्वः कृतायैः कृत्यानि । स्वाविष्टं सर्वे कर्ते-

## स्रोविण वारमुणत्वाच्छेषप्रतिवेधः स्यात् ॥ ४४ ॥

ङ्कानि प्रापयति । तस्मादाज्यपागन्यायोऽत्र नास्ति । तत्र पूर्वी शंदरनतामातिलङ्ख्य यो गच्छेत्तेनाऽऽगमो वाधिनः स्थान् ॥ ४१ ॥ [४२ ॥ ४३ ॥

९ 'पहुपसदः' इत्येव सर्वत्र पाठी दृश्ते। ६२ तु (अ०२ पा०२ अ०८) इत्यन्न 'तिस एव साह्तस्योपसदः' इत्ये ज्योतिष्ठीम उत्सन्त्रयस्येव पूर्वमियानादत्रस्यं भाष्यं पर्योग् कोवनीयं भवति। २ अधापूर्वां-क. सु.। ३ सौबेण वा गुणस्वात्—धां ग.।

न चैतद्दित, प्रतिषिद्धं वर्जायस्या सर्व कर्नव्यामित । यावदुपादहं कर्तव्यत् । स्रोवेणाऽऽयरिण सर्वयन्यस्परिसंस्थायते । आविश्विष्ठे। ससी स्रोव आधारः पुरुराज्ञायते । न तम कश्चिहुणो विशिष्टः श्रूपते । तस्माचेन तस्परिसंस्थायते ॥ ४४ ॥

अंप्रतिविद्धं वा प्रतिविध्य प्रतिपसवातः॥ ४५॥

अनिज्या वा शेषस्य मुख्यदेवतानभीज्यत्वात् ॥ ४६ ॥ सि॰

अववा, अपूर्व उपसदः। अनिज्या प्रकृतस्य धेषस्य । नित्या-तुवारोऽयम्, अप्रधानास्मा अनसुयाना इति । मुख्यदेवतामनभीज्या-मुपदिस्य भथानदेवता विश्रीयन्ते। नात्याबाहुर्ति पुरस्ताज्जहुत्यादा-प्रेरवाः, अधिदि भुत्वमित्यभित्राय, यदन्यामाहुर्ति पुरस्ताज्जहुत्यादे-कृतीम्, अन्यसमुखं कुर्वादामेरवाः। अधिदि मुख्य् । स्तुरेणाऽप्रधार-मायास्याते, नात्यं यजते-अधिमनीकं, सोमं श्रत्यं, विष्णुं तेजनिभिति । नदेवदायारेण निराकाङ्सीकृतं नात्येत प्राकृताङ्गेन सहैकबाक्यताः

<sup>88 11 84 11</sup> 

१ अप्रतियेथी ना---श्री क. ग.। २ आधाराविका ब्राह्मतीः--क। २ नान्यत्करोति-क, सु. ६ ४ प्रकृतिहेन-सु.।

मेति । अतः प्राप्ता मुख्यदेवता अनभीज्या अत्रोपदिदयन्ते, नान्यं यजानि, तस्मादाग्नैः प्रथम इज्यत इति ॥ ४६ ॥

( अवभूथस्यापूर्वत्वाधिकरण १ ॥ १५ ॥ )

ि १५ ] अवभूथे बर्हिषः प्रतिपेधाच्छेषकर्म स्वात् ॥ ४७ ॥ पू० अस्ति ज्योतिष्टोपेऽवभूयः, वारुणेनैककवाळेनावभूषपभ्यवयन्तीति । तेत्रेतदाम्नायते, अपर्श्हिषः प्रयाज न् यज्ञति, अपवृहिषावनुषाजी यज्ञ-तीति । तत्रैषोऽर्थः सांश्रयिकः । किं बर्हिर्मात्रं वर्जियत्वाऽन्यत्सर्वे कर्तव्यमुताऽऽज्यभागाभ्यामन्यत्वीरसंख्यायते, अथवाऽपूत्रीऽवभुष इति। कि प्राप्तम । बर्डिमीत्रं वर्जियन्वा शेषकर्म स्यान । सर्वे कर्तव्यम । कृतः । बहिः भतिषेषात । अपवर्धिषः प्रयाजान यजति, अवबर्धिषाद-नयाजी यजनीति वर्डिगीतं प्रतिविध्य कृतार्थः श्रव्दोऽन्यच्वोदकपाप्तं न शक्तेरति दार्शवतम् । तस्मादन्यत्स्यादिति । नतु, आज्यभागौ यजन बीति परिसंद्धवार्थं ग्रहणम् । अध्यमन्ताबाज्यभागौ यज्ञतीति गुणार्थं तन्मन्यते स्म ॥ ४७॥

आज्यक्षागयोर्वाऽगुर्णंत्वाच्छेपप्रतिषेधः स्वात् ॥ ४८ ॥

न चैनदस्ति, रेपकर्म कर्तव्यमिति । कि तर्हि श्रेपनिषेधः स्यात । कृतः । आज्यभागयोः श्रवणातः, अष्मुबन्तावाज्यभागौ यजनीति । नत्, अप्समत्तागुणविषानार्थे तदित्युक्तम् । नेत्याह । किङ्गक्रवाभ्यां माप्तावेवाप्समन्ती मन्त्री, अप्स्वरने स्विष्ट्व, अप्मु मे सोमो अन्नवीदिति। ताभ्यामेशावाच्यभागावरसुभैन्तावेवेति, निर्गुणमेवेदं वचनमितरेषाम-ङ्गानां परिसंख्यापकं भवितुम्हीति । यनु, अप गर्हिपः मयाज न् यज ति. अपवर्धिषावनयाजी यजतीति । परिसंख्यानानां प्रयाजानायन-याजयोश्व विधानार्थ भैववीति । तस्माच्छेपौणामेत्राङ्गानां परिसं-रूबेनि ॥ ४८ ॥

> प्रयाजानां त्वेकदेशप्रतिवेधादवाक्यरीर्षंत्वं तस्मा-न्नित्यानुवादः स्यात् ॥ ४९ ॥

<sup>88 11 80 11 86 11</sup> 

९ स्थात् । कुतः — सु. । २ गुगरवान् -श्री. व. ग । ३ अप्सुयन्तावेद - फू. । ४ भविष्यतीति " श. । ५ शेषाण मङ्गानां-ग. । ६ वाक्यशेषत्वं-मु. ।

कुष्णस्यः पक्षं स्यावर्तयाति । न वैतद्दिरः, परिसंख्येति । त्रिद्दोषा परिसंख्ये युक्तम् । किंस्, अपवर्षिषः ध्याजन् यज्ञतीति वाक्ययोषो नावक्यते । यदि, प्रयाजान् यज्ञतीत्येष विधिस्तदा वर्षिः प्रयाजान् यज्ञतीत्येष विधिस्तदा वर्षिः प्रयाजान् । ज्ञय वर्षिषः प्रातिक्षः । अय वर्षिषः प्रतिक्षः । अय वर्षिषः प्रतिक्षः । अयावर्षिषः प्रतिक्षः । अयावर्षिषः प्रतिक्षः । अयावर्षिषः प्रतिक्षः । प्रयाजानां विधिक्षित्व । स्वाधातस्य वर्षितः प्रतिक्षः । उपयोज्ञयते । स्वाधातस्य वर्षितः प्रतिक्षः । उपयोज्ञयते । प्रक्षं चर्षे वाक्षयम् । तस्याज्ञ छेपपरिसंख्याः ॥ ४९ ॥

आ ज्यक्षामधोर्थहर्ण नित्यानुवादो ग्रहमेधीय-वस्त्यात् ॥ ५० ॥ सि०

अध्वा-अपूर्वोऽवभूषः । यहत्यृद्वेधीयः, तहस्यात् । आश्यभा-गाभ्यो प्रत्यक्षश्चराभ्यवाच्यताभित्वा निराकाङ्को नान्येः प्राकु-वैरेक्तवच्यतामेति । तरशदपुर्वोऽवभूष इति ५ ५० ॥

( वानपेयादिविक्वनौ वैकव्पिकानां प्राकृताशमन्यतमपुनःश्चनौ ।निपम-विधित्व विकरणम् ।, ११ ॥ )

[ १६ ] विरोधिनामेकश्रुती नियमः स्याद्यहणस्यार्थ-बत्त्वाच्छरवच श्रुतिनो विशिष्टत्यात् ॥ ५१ ॥ मि०

अस्ति वाजपेयः, स्वर्ति वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेतेति । अब भूयते । स्वादिसे यूपा भवतीति । तत्र संस्वयः । किं स्वादिसे वा, पाळाघो वा, रीहितको वा, जत स्वादिर एवंति । तथाऽन्यत्र श्रूयते, बृहत्पृष्ठं भवतीति । तत्र संद्वयः । किं बृहद्वः पृष्ठं, रयंतरं वा, ज कं बृहत्यति । त्रेषातन्यायां श्रूयते, यवस्या भव्यम हिति । तत्र संख्यः । किं यवस्यो वा, ब्रोहिमयो वा, जत यवस्य एवेति । सर्वेस्वेषु किं भास्त् । विरोधिनासम्येतये श्रूयवाणं निष्या स्वाद् । स्वादिर एव यूपा, बृहदेव पृष्ठं, यवस्य एव अध्यत हित्या ग्रह्माव्यार्थन

<sup>89 11 90 11</sup> 

जुबादगात्रमनर्थकं स्यात् । श्रुत्या विशिष्टाः खदिरादयश्रोसकगासान् पर्लाक्षारीन् वाघेग्न् । शरवत् । यथा खरमयं वर्हिर्भवनीति **बरेषु** श्रुनेषु कुछा निर्शतन्ते, एवपिहःपीति ॥ ५१ ॥

### उत्तवप्रदेशात्रेति चेत् ॥ ५२ ॥

इति चेस्परयसि, जभयं हि प्रदिशति चोदकः, खादिरं पाछाशं च, बृहह् रथंतरं च, ब्रीहीन् ययांश्रा केनेदानीं चोरकेन तस्ये प्रदेशे सति पछाश्रादयो निवर्तिताः । खादिरंग्रहणमशक्तं परिसंख्वातुम् । निदोवः त्वास्वरिसंख्याया इत्युक्तम् ⊨तस्म् च निवमः, विकल्प प्रवेति ॥९२॥

# शरेष्वपीति चेत् ॥ ५३ ॥

बद्यभयबदेशारुभयं भक्तीत्यध्यवसीयने, सरेष्वपि श्रुतेषु कुशा नैव निवर्तेराक्षीने, स्थिनायां क्षित्राणा सूत्रेण परिचोदयदि स्म ॥५३॥

विरोध्धमहणात्त्रया शरेष्मिति चेत् ॥ ५४ ॥

इति केरवस्थाने, एप न्याय उच्चायानः शरेष्त्रापि दोषं असञ्जय-तीति । न कोषु किंचन दोस्प्तादिः येत्त्र कुशा निर्वान्त इति, तथा स्यात् । कुतः । निरोध-प्रध्यात् । न हि निरोधिषु भरेष्यकृतीकियमा-णेषु कुशाः भवता अङ्गत्येनीसारातुष् । तस्यात्कुशा निवर्तन्त इति ॥ ५४ ॥

### तथेतरास्मिन् ॥ ५५ ॥

तथा, इवरस्थिनापि खदिरत्दै विरोधिन्यङ्गीकियमाणे न श्रक्याः पठाशादयोऽङ्गवे तेपाद तुल् । वस्तानि सर्वेदारा इति ॥ ५५ ॥

### श्रुत्वानर्थक्यानिति चेत् ॥ ५६ ॥

इति चेर्द्रस्यानि, विरोधाप्रहार स्टब्स दोना निवृत्तिर्भतिष्यतीति । चोदकश्चोरानर्थयं स्थान् । शपथति हि चोदकः पलज्ञादीनि । स हि हस्यः खदिसादपु पलाबादिषु च । बहुक्तम्-अप्रैहशदिति चेत् , न तुरुपैत्वादिति । न च अवर्थ येक्तुं, खदेरादिभिः प्रयोगववन एकता-चयत्रावेतीति । वस्तातिय्योगववनेन हि स श्रुवनाणः परम्मस्या प्रदु-

<sup>98 11 93 11 93 11 98 11 99 11</sup> 

९ खदिर—ऋ.। २ तत्र—क.। ३ ( अ० ३० पा० ७ अ० ९ सू० ३० ) : ४ ( अ० १० पा० ७ अ० ९ स्० १९ )। ५ वदिश्री—प० :

यागं यास्यकीति । अथेदानीं यागरयोगनवनस्तद्विशिष्टान् यागान् यास्यति । ठेषु पळाशादयो विशेषाश्रीदकपाष्टाः न स्वत्सिदिभिनिन-र्तिताः । तस्याद्विकत्य इति ॥ ५६ ॥

ग्रहणस्यार्थवन्त्राद्वभयोरप्रतिपत्तिः स्यात् ॥ ५० ॥

बध्नातिनवीगवचनो हि प्रत्यक्षश्चनेन स्विदेरेणैकवाक्यवामिति । त्रस्थिन् निराकाक्क्षे न पळा अः प्रवर्तिष्यते । तस्थास्त्वदिरविश्विष्टः पश्च-वागो यागवयोगवचनेन एहीतो न पळाश्चविश्वष्टः । तस्थास्त्वदिरस्थैव प्रश्चर्तिनीमयोः । एवं रथंतरे, अवसये च । तस्यास्त्वदिरादीनां नियमः । नैर्भा पळाश्चादिभिक्तिक्य इति ॥ ५७ ॥

> ( विक्रतः बुपदिष्टेर्द्रश्यदेवतपिभः प्राक्ततद्रश्यदेवनादीनां बाबा-विकरणाः ॥ १७ ॥ )

[ १७ ] सर्वासां गुणानामर्थवस्त्राद्श्रहणमप्रवृत्ते स्यात् ॥ ५८ ॥ सि०

काम्या इष्टपः श्रुयन्ते । आयं स्मान्धायालं निर्देगहुकानः, अभीयो-भीयमेकादश्वस्यालं निर्देग्वस्यानां अक्षयः सिकाया, ऐन्द्रमेकादश्वकः पालं निर्वेदरः जात्काम इति । तत्तेतेषु यागेष्यस्ययेः सांश्वयिकः। किं माहृतं इव्यदेवनं निर्वातं, उत्त न निवर्ततं इति । सर्वासामेवं-जातीयकानां चोदनाना पुर्यनानां इत्यदेवनेते सहोत्सीता । तस्यो-स्पत्कालं चोदकः। त्रम्यान्ध्रदेशं हम्यदेवने चोदकेन, विभिनैव माह्ये इव्यदेवयं भति निर्देशक्ते यागेष्ठशिष्टात्यङ्गानि चोदकः प्राययिष्यर्वार्तां । अत्र यहुकत्, अप्रदश्वस्याप्यापिति । तदिह सिद्युः। ५८॥

अधिकं स्यादिति चेत् ॥ ५९ ॥

इति चेत्यस्यसि, विधिनः प्राप्तत्यादवाश्वष्टानि चोदकः प्राप्तिवद-कीति । नेवदेवम् । अधिकं स्वाद् । उक्तभेतन्, तुरुवश्चोदकः सर्वेदद-

#### 44 || 40 || 96 ||

९ द्वितः—सुः, ६ नैशः—सुः। ६ तीते । युं-कः, ४ यदुक्तमिति–(अ०९० प० ७ १९०९ सू॰ १०) इत्यत्रेति सेवः । ५ उत्ततिति —(अ०९० प० ः अ०९ सू॰ १९) इत्यत्रीति शेवः।

क्कंषु । न हि स पदार्थमाकाक्सलि । पदार्थकर्व श्रकारमाकाक्सति । सस्माद्द्रस्यदेवतवृषि चोदकः शापयति । शाप्ते वचनशावाण्यादिश्वकं भविष्यति । एकं वचनपाषिनं, अन्यखोदकेनेति ॥ ५९ ॥

#### नार्थाभावात् ॥ ६० ॥

नैतदेवम् , अधिकं कर्नव्यमिति । कृतः । अयोभायात् । मयोजना-भावादित्यर्थः । सत्यं, चोदकपान्नं मत्यसञ्जरणा न मतिषदं द्रव्यदे-वतम् । किंतु परार्थं तत् , याम निर्देवसे । स च याम एकेनैव द्रव्यदे-कैकया देवतमा निर्वतियत्यरः अ्यते, आयेयमष्टाकपान्नं निर्देशं । स्रवेवसादि । तस्यन् सहायापेसे करूप्याने निर्देशं । स्थित । अय तेन निर्वति चोदकणायनस्य न (क्वियद्दित ययोजनभिति तस्युत-मिर्षि स्वित्यस्थियोजनस्य न करिय्यते ॥ ६० ॥

> ( विकृती श्र्यमाणेनीटुम्बरत्वेन प्राकृतलादिरत्वादेर्निवृत्त्यधि-करणम् ॥ १८ ॥ )

[ १८ ] तथैकार्थविकारे प्राक्ततस्याप्रवृत्तिः प्रवृत्ती हि विकल्पः स्यात् ॥ ६१ ॥सि०

. क्रचिरकभीविशेषे श्रुवते, औदुम्बरो युगो भैनतीति। तत्र संबयः। किं माक्रतमत्र यूण्ट्रव्यं वाध्यत जैत न नाप्यब इति। किं माक्ष्य। एकार्थ-विकारेऽस्मिन् ओदुम्बरे-एकार्थश्रासी स्विद्धिमिनिकार्थ्यं, तत्र माक्रतस्य स्विद्यादिमहिन्द्यं । यथा माक्रतस्य द्रव्येदनतस्य पृत्वेसिक-विकारे तथाऽसिकार्यः । स्वर्षो हि तस्य विषमिष्ठि विकार्यः द्रवाद् , चोदकपास्य प्रत्यक्षस्रभास्य । न वेष न्यारयः। तस्याद्वादाः। भिद्यो । विकार्यः स्वात् । सिर्शा

# यावच्छ्रवीति चेत् ॥ ६२ ॥

इति चेत्पत्रपसि, विकल्गः सदोष इति । समुखयो भवतु । जभयस्मिन् सह निधुच्यतां पश्चः । तदा चोदकातुम्रहो भविष्यति ॥६२ ॥

**९९ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ ६२ ॥** 

९ भवति—क. मु.। २ उत प्राप्यते —क॰ मु॰। ३ विकारथ भवति —ग.। २५८

### न प्रकृतावशब्दत्वात् ॥ ६३ ॥

नैतदेवम् । केवळ होटुम्बरे नियोजनं श्रूयते । केवले च खादिरे मकुतो, खादिरे वध्नातीति । उभयस्मिश्र बन्बनद्रव्ये न माकृतं वात्रयं, न च मत्यक्षश्रुतम् । तेन समुख्यस्य ममाणमेव नास्ति । अतः माकृतं युव्दर्व्यं निवर्षत इति ॥ ६३ ॥

> (सौमारीदादियागे श्रूयमाणै: शुक्तादिगुणाविशिष्टमीहिमिः प्राकृतयवानां निवृत्त्यविकरणम् ॥ १९॥)

[ १९] विक्रती त्वनियमः स्यात्पृषदाज्यवद् ग्रहणस्य गुणार्थत्वादुभयोश्च प्रदिष्टत्वाद्गृणशास्त्रं यदीति स्यात् ॥ ६४ ॥ पू०

सौधारीद्रं घृते चर्क निर्वेषेच्छुकानां ब्रीहीणां ब्रह्मवंसकामः, सौधारीद्रं चर्क निर्वेषेच्छुप्णानां ब्रीहीणामिष्यस्न, नेर्ब्रतं चर्क निर्वेषेच्छुकानां ब्रीहीणामिष्यस्न, नेर्ब्रतं चर्क निर्वेषेच्छुकानां ब्रीहीणामिष्ठते । तत्र संक्षणः । कि ब्रीहिभियेवैबी यष्टव्यमुत ब्रीहिभियेवै । कि प्राप्तम् । विकृतो तु विशेषिनामम्बद्धेमे सुद्धमाणेशनियमः स्थात्, ब्रीहिभियेवैबी । कुतः । प्रहणस्य गुणार्थस्वात् । तस्य हि ब्रीहिम्हिस्यं गुणार्थ, न यागसंवन्यार्थम् । कुका ब्रीहिमोवि । यथाः, पृथदाच्येनानुयान्यव्यविति, आव्यं पृथवासंवर्म्यार्थमानि । यथाः, पृथदाच्येनानुयान्यव्यविति, व्याप्यं पृथवासंवर्म्यार्थम् । प्रमिद्दािष्ठ ब्रीहयः कुक्रमुणसंवर्म्यार्थाः, न यागसंवर्म्यार्थस्व । स्विति । यथाः प्रविद्वािष्ठ विद्याः कुक्रमुणसंवर्म्यार्थाः, न यागसंवर्मेनान्यपरिसंख्यानार्थाः, न यागसंवर्मेनान्यपरिसंख्यानार्थाः,

तथा, यद्यपि चतुरवर्षी यजमानः पञ्चावतैन वपा कार्या, इत्येव-च्छ्रवणमुष्पद्यते । यद्येवंजातीयकेन प्राकृतं न निवर्त्येत, ततः पञ्चा-वर्षेन चतुरवर्षेऽनिवर्तिते, यद्यपि चतुरवर्षाति दर्भनं युक्तं भवति । न चानर्थको गुणापदेशो भवति । उभयोः विदेष्टत्वात् । उभये ब्रीष्टि-यवाश्चोद्केन प्राप्ता विकल्पन्ते । यदा ब्रीष्ट्यः, तदा गुणश्चास्त्रप् । अब्री-हिपक्षेऽक्षेभवाद्यीन्त्रिवर्तेत । तस्माद्विकल्प शति ॥ ६४ ॥

<sup>£3 11 €8 11</sup> 

१ ततः--ग.। २ यदेति-क. ख. मु.। ३ अन्यतमस्मित्-ग. मु.। अन्यतरहिमत्-क.।

# ऐकार्थ्याद्वा नियम्पेत श्रुतितो विशिष्टत्वात् ॥ ६५ ॥ सि॰

एकार्था हि ब्रीहियवाः । तत्र ब्रीहीणां श्रुतत्वाद्यवा नैव बाह्यसन्ति। ननुकं गुणसंबन्धार्था बीहर इति । नैतदेवम् । यदि गुणसंबन्धार्था भवेयुस्ततो न नियमः स्यात् । न ८ गुणसंबन्धार्थाः । विकारसंबन्धे हि पष्टी भवेतु, व्यविरिक्ते मातिपदिकार्थे । तेन विकारविशेषणं श्रुत्वा भवति । गुणविश्वेषणं वावयेन । श्रुविश्व वाववाद्वर्शीयसीति । तस्या-च्छ्रत्या त्रीहयो यागेन संबध्यमानाः समानार्थान् यवाश्चिवर्वयेषुः॥६५॥

### विरोधिखाच्च लोकवत ॥ ६६ ॥

विरोधिनश्रेते। कथम् । ये ह्याहिसम् कार्ये विकल्पेन साधकाः श्रयन्ते, ते परस्ररेण विरोधिनो भवन्ति। विरोधिनां च न सह शहावैः। कोकबत् । यथा, मत्स्यान् न पयसा समक्षीयादि ति । यद्यपि सगुणा मन्स्या भवन्ति, तथाऽपि पयसा सह न सभ्दयन्ते । तस्पात्सगुणा आपि ब्रीहयो यवाश्विवर्तयन्त्येव ॥ ६६ ॥

### क्रतीश्च तद्गुणत्वात् ॥ ६० ॥

यदि बीहिणां विकारेण संबन्धः, कथवेषां गुणेनापि संबन्धो भविष्यतीति । अशोच्यते । भैवैषां गुणेन संबन्धः श्रुत्या वानयेन बा, नापि गुणस्य त्रीहिभिः। कथं ताई । क्रतोस्तद्गुणस्वात्। क्रतुर्यं श्क्रमुणः श्रुयते, कृष्णमुण्य । त्रैकत्तावशस्त्रादेकस्मिन् कतावर्धेन इब्बगुणी संबंध्येवे । बेनार्थभेदोऽपि पग्हिनो भवति ॥ ६० ॥

# विरोधिनां च तच्छूतावशब्दत्वाद्विकल्पः

### स्यात्॥ ६८॥

बिरोधिनां चॉन्यनवे प्रत्यक्षे श्रूपमाणे, अन्यत्स्विश्च चोदकपाते, अञ्च-ब्दत्वात्मत्यक्षे विरोधिनि साव चोदकस्यान्याच्यो विकल्पः स्यात्। तस्मादापि नियमः ॥ ६८ ॥

पुषदाज्ये समुचयाद्ब्रहणस्य गुणार्थत्वम् ॥ ६९ ॥

#### **६५** || **६६** || **६७** || **६८** ||

९ नुगसंबन्धार्था हि-मु.। २ वळीयसी⇒ा. । ३ अधेन संबन्धेते⊸ग. । ४ अन्यतमस्मिन्-**इ. ग. मु.** ।

पृथ्दाच्ये तु युक्तम् । न हि तत्र केनिविद्विरोष आज्यस्य । वेन न पासिकपाट्यम् । तत्रकत्र द्रश्नाऽऽव्यसमुख्यः । यतः पृथकासंज-ननार्यं द्रिष । तेन न पासिकं द्रि । आज्येन च समुख्य इति ॥३९॥

ययपि चतुरवत्तीति तु नियमे नोपपयते ॥ ७० ॥

अय बदुक्तं, यद्येवंजातीयकेषु निषमी भनेतृ, यद्यपि बतुरवत्ती, इति बतुरवत्तदर्शनं नोषपद्यत इति । नत्परिहर्गव्यमिति ॥ ७० ॥

कत्वन्तरे वा तन्त्वायत्वात्कर्मभेदात ॥ ७१ ॥

कत्वन्तर एव वा, दर्बपूर्णमासयोश्वतुष्वतर्श्वनं भविष्पति। पद्यपि दर्शपूर्णमासयोश्वतुरवत्ती गन्नपानः, तथाऽपि पश्चावत्तेव वपा भवनीति। अन्यस्मिन् कर्मणि चतुर्यतम्। अन्यस्मिन् पश्चावत्तम्। पद्यप्येवंत्रातीयकेषु निययन्तयाऽपि चतुरवत्तर्भनमुष्पयत हाति॥७१॥

(अफ्रीबोमीये पश्ची हृदयादाङ्केष्वपि पञ्चावदानाधिकरणम् ॥ २० ॥ )

[२०] यथाश्रुनीति चेत्॥ ७२ ॥ पू०

अस्ति उपोतिष्टोमे पशुरतीषोभीयः, यो दीक्षितो यद्यपिषोभीयं पशु-माष्ठभन इति । तत्रेद्यास्त्रायने, यद्यपि चहुरवची यत्रवानः पञ्चा-वचैव वपा कार्येति । तत्रेषोऽर्थः सांझायिकः । किं वपायां श्रूयपाणं पञ्चावचमङ्गापूर्वे चहुरवचं निवर्तयति, उन नेति । किं प्रश्तम् । इति वेस्संझयः, नेति संझयः । कृतः । यस्मित्र श्रूयते पञ्चावचं तत्रैव चतुरवचं निवर्तयति, नान्यव । यथा क्रत्वन्तरे न निवर्तयति, प्यम-क्लापूर्वेष्वपि पञ्चावच्छाविनं निवर्तयित्ववहीति ॥ ७२ ॥

#### (911 00 11 08 11 ]

ं पश्चावतेव वया कार्यां / इति किमत्र विधीयने त्वैत्यते | येनाक्केट्यपि मेन्यसे | न झत्रावदानोहेशेन संख्या विधीयते । किं. विशेषके पश्चावदान र । उद्देश्यवि-शेषणस्य चाविवक्षोत्काँ, नोहस्वस्यापि । इतस्या प्रहस्याप्यविवस्तितस्याच्चमसेक्यपि समार्गः स्यात् । तस्माद्ययागायुर्वेश्युक्तमिदम् ॥ ७९॥

श्रोधे—ग०। २ नेति : कृतः—सु०। २ त्वलक्षे—सिद्धान्तिपते । ४ अङ्गेपी–इ. ब.।
 भ्रम्यक इति–पत्तावदानासिति ग्रेषः । ६ अविवक्षा, नो—इ. त.।

### न चोदनैकलातु ॥ ७३ ॥

नैतदेवम् । एका ग्रेषा चोदना, यो दीक्षितो यदग्रीषोवीयं पश्चवान्छभत इति । तत्र नकरणे पंजावकं क्षतम् । अतः नकरणादक्वापृषं मिष्यति । आह् । ननु वाक्याद्वपायां मिष्यति । त्रेरपुर्वते । वपा हि द्वच्यत् । वदा वर्षाक्षते । त्रेरपुर्वते । वपा हि द्वच्या । त्रत्यव्यते । वपा न दोशे मिष्यति । अभावति । अभावति । वपा न दोशे मिष्यति । अभावति । वपा न दोशे मिष्यति । प्रकारति । वपा न देशे मिष्यत् । प्रकारि । प्रकारति । अक्ष्यामाने वपायानम् । तेन चेरश्चावकं संवध्यते, तदाइक्षेत्रवि । मिष्यत् । विद्या । अक्ष्यामाने वपायानम् । तेन चेरश्चावकं संवध्यते, तदाइक्षेत्रवि मिष्यत्वर्ति ।

नतु च वपासंबन्धाद्वीय पद्मावचा, नाङ्गानीति । उद्यते । नैतदेवं वचनं, वर्षेय पद्मावचेति । कवं तर्हि । पद्मावचेत वर्षेति । यत एव-कारकरणं ततोऽन्यत्रावधारणय् । न वाविशेषेण या पद्मावचवाहिः सा श्रुच्या वपासंबन्धेन निर्वतिष्ठतुष् । निर्वत्वस्य श्रुव्हस्यामाबात् । सस्मादङ्केषु न चतुरवच्यम् । अवि नैवंजातीयकेष्यङ्केषु पद्मावचे ईति ततोऽपरा चोदना, तानि हिर्दिरवयेतीति , वपाप्रहणं तत्र इविर्कर

उच्यते । अवसेत्यमेन मिष्ठानेन द्रश्यावदानसंयुक्तं, ख्रीलिङ्क्षमेकसंस्थायुक्तं बोच्यते । तथान्य पश्चसंस्था विभीवते । तस्य चौनूयनानस्य यदि लिङ्कसंस्थ् विवस्यते, वषया च विश्वियते, वाक्ययेदः स्याद्धश्यिकालान्ययेन । तस्माद्वदान-प्राद्धिपदिकस्य पश्चसंस्था विभीवते । सा च विभीयनाना प्रकरणायानेन सुक्रते । तस्य प्रकरणाविश्वेदासर्वावदानेषु निविद्यते ।

नन्येवकारश्रवणाद्रन्यनिवृत्तिंग्येते, न पद्यतंस्वाविवानम् । यथा ' वह्तिश्वति-रित्येत मृत्यत् ' हति चर्छक्षश्रद्वचाद्यस्वर्ये, न पद्विश्वतिविचात्रार्थम्, एवमिहारि चर्त्वस्वत्यानिवेर्तकपिदं, न पद्यवस्तताविचायकत् । तस्मास्यद्यावदानभि न प्राप्नोति । अन्यपरस्थाद्वास्वस्य ।

उच्यते । पश्चसंस्येशक विभीर्थते । तस्यां च विभीयमामायां चोदकपाक्षो नैव

क्षणार्थं प्रायम्यादवसरवाप्तं श्रूवते । दिश्वितिसते हि तस्मिन् वाक्यभेदः प्रसङ्घः । तस्मादङ्गेष्विपं पञ्चावत्तपेवेति ॥ ७३ ॥

> इति श्रीश्वरस्याभेविराचिते मीमांसामाध्ये दशय-स्याध्यायस्य सप्तमः पादः ।

अव दश्चमाध्यायेऽष्टमः पादः । ( अनुयाज-महाधितृयज्ञपोर्येषमाप्रहहोतृ ररणपर्युदासाः

( अनुवाज-महापितृयज्ञ वोर्येवनामहहोतृ ररणवर्धेदासा विकरणम् ॥ १ ॥ )

[१] प्रतिषेधः प्रदेशेऽनारभ्यविधाने च प्राप्तपति-षिद्धस्याद्धिकल्पः स्थात् ॥१॥ पू०

भौतिषेषः श्रृयने, चौर्कन मिर्देष्टेषमें, किवदनारभवनादेन माहे। चेल्रकेन मिर्देष्ट-महापितृयक्षे, न होनारं वृशीते नाऽऽभविमिति । तथा, अनारभवादेन माहे-आश्रावयेषि चतुरसरम्, अस्तु औषिदिते चतुर रक्षरं, यमेति द्वस्थारे, ये पंजाबद हित ब्रह्मास्य हुपक्षरो वयद कार, पृष्व मै प्रवापितः सक्षर्श्वो यक्षेण्याय हिता होते नातुयानेषु ये प्रवापक होती। तनो नातुयानेषु ये प्रवापक होतीति। तनायपर्यः सीविषकः। । कि पदेश्वानारभयाद्योधः मिर्विषः, स च विक्रस्तः, उत्त पूर्वहास हिता।

किं शासु । विकटा इति । पासिपतिषेत्रकोः प्रमाणक्रसात् । उपौ दि पासिपतिषेषौ प्रकाणक्रतौ । प्रासिद्यावस्त्रपाणक्रती । पदापित्वक्रेत

भवतात्वर्षादेवकारार्थे उन्यते । सोऽप्रवाहः । यत्र च ह्रे संस्वे प्रैन्तुतस्त्रेवकारोऽ-न्दतरक्षित्रर्तयेत् । तत्रेवकारार्थः पारमूखते । इह तत्त्वास्ति ॥ ७१ ॥ इति श्रीमद्रकुरारिअविरिचिताया मीमासाम-व्यव्यास्त्रायां दृष्टीकायां.

दशभाष्यायस्य सप्तनः पादः ॥

' न होतारं वृशीते ' ' नार्तुंशानेषु येपनामहं करोति ' इति इस्यत्र पूर्वे.पतः । अयं नज्ञ्रुत्या कर्तव्यतां प्रतिवेदति । ये पातुनापनी ते अपि तामेन विशेषयतः ।

१ प्रतिषेषः कथित्—गः । २ प्राप्तुत इति-यथः "पङ्गिशानिरस्थेव हृयात् " इत्यत्र चोदः कात् "पडवानिरमीधा व 'कर्यः" इति समस्यवचनं, वैद्योधकवन्त्रास्त्रानावाश्यस्य नद्वाविद्यद्वस्यन्ते । स्वयं प्राप्तः । ३ तन्त्वावेषु – इ जः ।

चवित्र 'मकतिवर्षित्रति । तथा, यर नै प्रज पतिः सप्तद्रश्ची यहेरान्यांचेक्ष इति भवति वर्ष्यं प्रोप्तैः भतिवेषयमप्रेष्ट्यमाणं प्रमाणभूनव् । तथा स्रति-वेषिः 'प्रवेषित्रान्, जि दोशारं वृणीते, साउऽवेषं, प्रत्योरेरीनाशुन्द्रभतीति । तथा, नातुयाजेषु ये यज्ञायद्रं करोतीति । सर्वेषु यज्ञिषु येषेक्षेष्ट-किया प्राप्ता, न करीत्यतुयाजेष्टिति प्रतिविध्येन । ये यज्ञायद्रा कर्वव्य

एवं तर्षाणि पद्मित स्वार्थिन्तामि मनन्ति प्रतिवेते । पर्युदासे च व्हर्तणांवृत्तानि मन्दित । येषा, अंबोद्धणमानयेश्यम नज्जनदानपदं चान्यस्य व्हर्तणार्थेनुवार्थिते स्वियादेः, न स्वार्थम्, एवमिहापि नज्ज्ञब्दोऽज्ञुवानशब्द्धान्यस्य यज्ञेनेव्हर्तणार्थमु-चार्थेवाताम् : तस्मारपर्युदासो न महातन्त्रः

ननु प्रतिवेधेऽपि पर्युटीसक्त भवत्येव । यथा द्वि ब्राह्मणेन्यो दीयत्रां, तक्तं कीण्टिन्यायेति । अय ब्राह्मणकार्तिवेशैंरुशात्ता । तदुवक्तिता द्व व्यक्ति वर्णोपात्ता। कीण्टिन्यं तृषाँता व्यक्तिः । तत्र यद्दिदानम्दैणं कीण्टिन्यं प्राप्नोति तैद्वर्णेन सक्तदानेन विरोधः द्वाध्यते । एवमपापि यहसामान्यं वर्णापात्त् । यहाविशेषध्य स्थला । तत्र वर्षोधे अपूर्वपाणः प्रति-वेदेः सामान्यं बाधते । योदकस्वश्रूयमाणः कर्यनीयः । किर्यितोऽप्यक्वानि सामान्ये व्यक्तिति । भ होतारं वृण्योते ' इति विशेषेण श्रूयमाणमुष्यितकस्विद्यतसामान्य-प्रति वाधते ।

खच्यते । नकाराऽधं निकृति बर्गात । सा च प्रवृत्तिमन्तरेण न संभवति । सा सामान्यञ्चाल्लेण वा भवेद्विश्वशाल्लेण वा । यद्यनुयानेषु, येयनामहो नै स्यात्तया संति मंकृतिरेव न स्थात् । एवं च प्रतिवेशानयेनयोव स्थात् । यैदा तर्हि 'ब्राह्मणो

१ छक्षणायाँ वृ—य. सु । २ प्राव्धः—सु. । ३ पर्युवाधकलामिति – श्रविकारकप्रमित्ययाँ । ४ स्थिका । तु सा वर्षेपासा-क. स. । ६ योकः । वेद सांपासा-वृ. । ५ त्यासैति वर्षोपासेव स्याक्ति स्थियामानं लक्षणिकामस्ययं । ४ वर्षेतिति—कीष्टर-यपदीपातस्यक्तिविधायेद्वेद विधायमानं लक्षणिकामस्ययं । ४ वर्षेतिति—कीष्टर-यपदीपातस्यक्तिविधायेद्वेद विधायमानं लेतितस्ययं । ८ तत्र श्रुयः — सु. । १ लत्यावेद्वयं । ४ तत्र श्रुयः — सु. । १ लत्यावेद्वयं । ४ तत्र श्रुयः — सु. । १ लत्यावेद्वयं । १ ते सु. । १ लत्यावेद्वयं । १ त्राः । १ त्रा

इति बचनास्य वेपजापहका मयोगः फलनानिति गर्थवे । न कर्तव्यो ने यजापह इति बचनाद्वेपजापहकः मयोगः फलनानिति गर्य्ये । जम्मुः धामाव्यादुमयवाऽपि फलपिति गर्यते । तस्यादिकत्यः । एवं होनार्थे-यवर्गेऽपि । तस्मात्याधननिषद्धनादिकत्यः स्यात् ॥ १ ॥

### अर्थमाप्तवदिति चेत् ॥ २ ॥

इति चेद्वगम्यते विकल्यः स्यादिति। तथा। अर्थपाप्तवस्यात्। विद्याया छोकेऽर्थमाप्ते वन प्रतिवेचे स्वति, न विषे सह्यविक्यं, न सर्पायाङ्काछिदेया, न कष्टकः पादेना। धिष्ठेय हति, अक्रिवेव तस्यार्थस्य स्वति, न विकल्यः। तेन बन्यायदे, विष्मातिष्ययोः प्रविषेयो वळी-यानिति। माति हि वियो प्रतिषयो स्वति। येन च नाम माति यदुव्यते तक्षस्य वाधकं स्वति। तस्मादांक्रयैवानुयानेषु येपनायहस्य, महापिन्तृयक्षे च होनार्थयस्यक्रमस्यति॥ २॥

### न तुल्यहेतुत्वादुभयं शब्दलक्षणम् ॥ ३ ॥

नैतदेवस् । तस्यो हि हेतुरिह पाप्तेः प्रतिषप्रस्य च । उपसं अस्ट्-छक्षणं, प्राप्तिराथे प्रतिषेत्रोऽपि । प्राप्तिराये प्रतिषेत्रे प्राप्ते, प्रतिषेत्रोऽपि प्राप्ती भाष्तायास् । छोके युन्तभयमर्थछक्षणं प्रस्वक्षतो गम्ययानं गुण-दोषकरस् । तत्र विधिनविषेत्रयोर्थतरोः गुणवाम् सोऽनुष्ठीवते । न तु

श्रापि चेकस्य शास्त्रस्य कर्तन्वता प्रमेया, अपरस्य निवृत्तिः । तस्माद्वित्त्रीष्टवन्त्रस्य वाध्यवायकमायः । तस्माद्वित्त्रस्यः । न चेदं पूर्वप्तोकिमात्रं, पारमापि हन्मेव । तथा सूत्रमाध्यकाराबाहृतः । ' सर्वेत्रीतिषेचो बाइसंगोतास्य रेन स्वात् ' हिता वषनेन ऋत् वितिष्यते । आतुनानिकी प्राधिः, प्रकरणाम्नानात् । तत्र विकस्योऽम्युपगतः, नाऽऽनर्वस्येन प्रमाणेन । आनर्यस्यं हि परित्यां कारणं, नोपादने । तस्याद्यको विकस्यः ॥ १ ॥ [ २ ॥

न हत्तत्यः ' इति, एवं भविष्यति । न हि । तत्र द्वार्यद्वनने पार्छ, कुर्यो बा न वेति । यदा करोति तदा प्रतिविष्यते, न हत्तत्य इति । तवार्यप्राक्षस्य झास्त्रेय निजयायः । इह तु द्वे झास्त्रे । तेन द्वे अपि प्रक्षीतन्ये । तयोर्थिरोबाद्विकस्यः स्यात् । चोर्द्यकोऽप्येवयेव ।

९ अर्थमासवी:—गः । २ म्राहोन—गः । ३ खोरकोऽपीती—वोदकस्याने शास्रक्यस्या-द्वपयीकस्थाय नास्यन्ते वापः संभवति । अपि तु विकस्य एवेस्यपैः। ४ ( अ० ९ पा० ४ अ० ९ पू॰ ३९ ) ।

धन्दल्लाणे गुणरोपी छक्येते अवगःतुम् । तस्याद्यद्वावयेन वार्ध, तत्तदुनयमवयार्वेत । वसी च वाह्मिवतिषेपी वाह्मुतः । तस्याद्विकत्यस्तव तमेति ॥ ३ ॥

### अपि तु वाक्यरोषः स्यादन्याय्यत्वाद्विकल्पस्य विधीनामेकदेशः स्यात् ॥ ४ ॥ सि ०

अपि स्विति वक्षण्याष्ट्राच्याः वावर्षयेनः स्वाध्यविषयः, प्रदेशानारभविवानयोः । नैवयमिलंबन्यः, अनुयानेषु येयजायशे न कर्वेष्यः
इति । कर्षे तार्ष्ट् । नाजुपानेष्टिति नवन्दे। ज्ञुपाणक्वेदेन सह संपध्यते, न करोतिना । किमतो ययेवस् । नाजुपानेषिवत्ये नावर्यरिपूर्णं
वावरं, तरस्वात्वकः पूर्ववावयेकदेवेन संगरस्यते । यदेवन्न, वेयजागई करोतित्युक्तं, तक्षातुपानेषु । यावदुक्तं स्वाद् । अनुपानवार्वः
तेषु यजित्यु वेयजागई करोतीति । तस्याद्विभिरंव पर्युद्धतानुपानवार्वः,
नास्ति प्रतिवेद इति न विकल्या सविन्यति । महापिवृष्यवेऽपि प्रकृतिवरकःविद्यावराज्ञार्वेयवरण्यिह कर्वन्यं प्राप्त्य । तदुन्यते प्रकृतिवरकःतैन्यं वरणं वर्जायत्वेति । नयन्द्रोऽत्य द्वणीवर्येन संवय्वते । प्रस्थान्
वेस्त्वनुवादः । यदत्व प्रकृतिवरक्वर्वेच्यं तदुर्गं वर्जायित्वेति ।

### **1** [ [ ]

प्रतिषेषे सति शास्त्रस्य आन्तिः करुपनीया, किरुरायतेः । दिरहरकरुपना च । प्रतिषेषादाकियायां कोऽप्युषकारो परतीनि, विश्वे कियायाम् । तस्मार्त्ययुदाशः । तत्र उरुणा केवलः, नादक्ष्यरुपना । अदृश्करुपनायाः स्टरणा ज्यायसी । नयु 'अर्थे-केरवात्' इस्ययं न्यायोऽत्र नास्ति । येनेकवाक्यता स्यात् ।

उच्यते । सस्यमयं न्यायो नास्ति । किंतु यदा 'वदना जुहोति ' हति होना पूर्वेण वाक्येन प्राप्तो विपरिवर्तते । तत्र दिव विदीयते । मदति वैकशक्यस्यम् । रैपमिहारि, येयजानहं विपरिवर्तमानपन्य पर्युहासार्यो विद्यविते । तथा चोदकेऽपि

न नावचाराः प्रतिचेत्रः प्रदेशानारम्बनादयोः कः सः। १ वाक्षेत वंषणते सुः। १ प्रतिके षशास्त्रप्त-सुः। ४ पर्युदात इति-श्रेयामिति वेद्यः। ५ (अ०१ ता १ अ० १४ ह० ४४)। ५ एपर्याद्वार्गाः पुत्राक्तवते प्रवास्त्रपातप्रकाराः रेक्ताक्ष्यस्य वेत्रवेदिते स्वयोक्तवाद्यस्य क्षेत्रपर्वेत्रपाद्ययः।

कियर्षं कुषस्कुपालेट्टेल्यास्वयंन च नइब्दः संबर्धन होते। उच्यते । क्रम्याध्यस्याद्विक्त्यस्य । जन्याच्यो हि विक्रस्य:। क्ष्यम् । इत्र पलिषु वेयलामारं करोती-युच्यते । यद्येवयदगम्यते, न धर्वयः सार्वना वैषः लायदेन पलतिराभिनिर्देतीयितुम् । तत्र मतिषेश्वयचनपनर्यकम् । माते-वेषेश्रापं विद्वाते विधिवचनमनर्थकम् । तस्मादन्यच्या विक्रस्यः । नन्यस्यत्रस्य विधानत्रक्ष्यसम्बद्धादिकस्य अभ्ययणीयो भवति । एच्यते । यद्यान्यत्रस्यवाद्यते, कर्यतायि तत्र विकर्मः, यद्य म केनविद्यि प्रकारेणाधिवतः संवति । इद्दावनुयानसंबन्धपर्युद्रासे-मार्थन्या । तस्पाल विकर्यः ।

आह । तन्वतुवाजसंबन्धे नश्रव्हर्य समासः शामोति । तिरंबी सस्य नशब्दस्य सुबन्तसंबन्धेन समासं इति वार्तिककारो मनवान्

सम्बद्धालियात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वाति । अववा वेषणामहः सामन्वेत प्रत्यमाण एवाद्यकानवात्व्यत्वातिक्षेत्रयते, अनुयानवर्ज येयमामहः करोतीति । पितृयत्तिष्वयेष । स्वत्र प्रत्यः । नत्वानुयाजस्यव्ये नश्चन्द्रस्य स्वासः पाप्नोति । पर्युरापपसे समासः स्थात् । न पात्र समासः । येन पर्युरासः स्थान् । तस्मादिकस्य एवाऽऽ-श्चीयते ।

उच्यते । ' विभाषा ' इत्यनेन समासी बाक्यं वा मवति । यदि समासळ्कावे-बाऽउश्रीयेत, राज्ञः दुरुषः इत्यप्रयोगः स्थात् । तस्माद्राज्ञः पुरुष इत्येतदपि सिषु । राज्युरुष इत्यपि - उमयोरप्यतुगमान् । यत्रानुगमो नास्ति तत्रासरपुरयोगः। वक्षा गावीति । तेनासम्यपि समासे स एवार्यः समस्तेऽपि । तेनासमासन्यनदोवः ।

नित्यो सहय नवाः सुवान्तसंव ये सवास हिन । कोऽभिरायः । भिन्नार्थां-वेती वावयसमासी । वावयेन पुंछिक्षेतस्वविशिष्टेश्य पुरुषः प्रतीयते । समास द्वान्यसमासी कृतायते कि द्वयोः पुंभोरून बहुनामुत खिया उन न स्वत्वस्थिति । तस्याद्वान्यसमासी वैकार्था । गोराज्ये त्वेकोऽर्थः प्रतीयते । तत्र यस्यानुगयः स साद्युरितरेऽपश्चंशाः । विके गोणीशज्य आवणने साधुनं साल्यादियति । जा राजपुरुष इति छिक्कसेष्या-विकुक्ते वाक्ये नित्यं समास एव साधुः । तद्युक्ते गातः पुरुष इति बाक्यनेव ।

१ क्ष्युच्यते—क. य. । २ शक्यते—ग. । ३ शमःस्यवाक्येन प्राप्यमाणः—मु॰ । ४ पा॰ पू॰ ( २-१-११ ) । ५ विशिष्टः—मु. ।

कात्यस्यनो पन्यने स्य । बावचनानर्थवयं च स्वभावसिद्धत्यादिति । नेति भगवान् पाणिनिः । स हि, विधाषा—इति शक्कत्यद्वश्चं समासः मुक्तवान् । सद्वादित्वाच पाणिनेदेचनं प्रमाणन् । असद्वादित्वाक् काल्या-यनस्य । असद्वादी हि विद्यमानयप्यतुपलभन ख्रूपान् । कस्माल्यक्री-दास्र इति ॥ ४ ॥

(सोभे, वाज्यभागप्रतिषेत्रस्य निस्यानुवादस्येनः पद्मावाज्यभागप्रतिषे-घार्थवादार्थस्याधिकरणम् ॥ २ ॥ )

# [ २ ] अपूर्वे चार्थवादः स्वात् ॥ ५ ॥ सि०

स्तो दर्श्वपूर्णमासी, तत्राऽऽव्यभागी प्रकृत्य समामनन्ति, न तौ पश्ची करोति, न सोभे, इति । तत्रावमर्थः साधियकः । कि पर्वदानः, जत प्रतिवेषः, अथवाऽभेवाद इति । कि प्राप्तप् । यथा पूर्वत्र पर्वदानः अस्तया तावत्पर्युदासो नावकत्पने । कथन् । दर्शपूर्णमासपोरेतच्छू यते । तत्र कः प्रसङ्घो यत्सोभे स्थान् । यदि सोमः पर्युद्धवस्येत, क्षंत्र-भ एव न स्थान्, सोववर्णितयोदर्श्वप्रमासपोरिति । तस्मासो-दक्ष्यास्योरो सोभे प्रतिवेशः । नन्त्रपूर्वः सोमः । नैर्वं तत्र सोद्धः

अत्र आह—' वार्ववनार्थकः च स्वयात्रसिद्धस्वात्' इति । तेन् पर्युवासो नास्ति । समासामावात् ।

अशेच्यते । 'सर्वर्षः पृश्विचिः' इति सपर्ययोः समासः । सामध्ये च यदि श्रिक्कसंख्यादिकं नायेसते राजशब्दस्वतः स्थात् । ततः पुरुषेण समस्यते । तस्या-श्रिक्कसंख्याविषुक्तः श्रूपयाणः समानेश्वयत्तार्थो गन्यते । जैतीतेस्त्रेच्यस्यात् । एवं सत्येकोऽर्यः । तस्यादुमयोर्ज्जगनः कर्षतः । उमयोश्चानुगमाद्वत्वये पर्युदासः मिकः ॥ ॥ ॥

'न तो पत्नो करोति, न सोने ' ईत्याज्यभागयोः पर्युदासी न घटते । यदि पद्मात्रकरण इदं श्र्येत, तथा सति चोदकमाठी पर्युद्रस्थयांनाम्, अर्थेयवरणवदाः

९ पा॰ सू॰ (२—१--१:)। २ न व तत्र—ा.। १ हात्तवालयवीशिवायंकतेन समाक-विधिता बारूमस्य साधुनातिवारणादुनवीरथि नितायंकावरुग्यायेनेन विकत्सस्य किदलादिकार-विद्यापि विधापासूर्व पाणिनांवनवर्षेककित्यर्थः। ४ पा॰ सू॰ (२—१—१): ५ नरदें कवार्यः मेदः स्याविध्यत्र अद्य-अतीतिरितः ६ द्वतिति—अनवीवांक्ययोगीच्य आद्यवाक्ये स्वाव्यायकः आगयीः पर्युदाक्षी न पटन इत्यर्थः।

नाऽऽव्यक्षानी बास्तुतः । उच्यते । स्त्रकार्षः सोमश्रन्दो मविष्यः वि । सौमिकेषु दीक्षणीवादिवु पश्चनत्त्रवात्रे च न कर्वव्याविति । एवं भाष्ठे, कृषः ।

अपूर्व वार्षवादः स्वादिति । अपूर्व सामे नैवाऽऽज्यमागौ प्राप्ततः। वेस्ताक तत्र प्रविचेकः । अय दीक्षणीवादीन् सोमबन्दो ज्वस्यवि । विश्वस्या । अपि व प्राप्तविष्ठ द्वारीक्षणीः यादिषु विकल्पः प्राप्तोति । विकल्पक्षणाः । रूपक्षण् । तस्मारसंभ-वस्यप्तिक विकल्पः प्राप्तिति । संभवति वार्षः तो न पत्नी करोती-त्यस्यपिवादस्वेन । कः पुनरत्र प्रश्नार्थः । सोमे, आज्ययागौ निक्षते , पत्नावपीति । तयाद्या, आदित्यो पुष इत्यञ्जने कृते तेजःसामा-व्याद्वप्यते, एविविद्या प्राप्तावि । त्यावपाति । व्यावण्यान्ति । कर्षे न कियेयातामिति । व्यावण्यान्त्रमाने कर्षे न कियेयातामिति । व्यावण्यान्यमागौ कर्षे न कियेयातामिति । व्यावण्यान्यमागौ कर्षे न कियेयातामिति । व्यावण्यान्यमाने कर्षे न कियेयातामिति ।

(अतिरात्रे पोडशिमहणभतिवेत्राधिसरणम् ॥ ३ ॥)

# [३] शिष्ट्वातुप्रतिषेधः स्यात् ॥६ ॥ सि०

ष्यमागवर्भं प्रकृतिबरकुर्वादिति । इह द्व दर्शे गुणैगासप्रकरण इदं वैति । तनेयं वस्तरवास्त्रित्राज्यमागवर्भं दर्शेगीणवासी कुर्वोदिने दर्शवृश्नेशासविश्विशेषः स्वात् । ततो विधानमाञ्चमागयोरनर्थकं स्थात् । यद्याविस्ययं च प्रमादगठः स्वात् ।

अभोच्येत, ताऽऽवयमाभारणां नवः संबन्धः, अवावयमागी दर्शपूर्णभासाविति । किःताह्म । पशुश्चन्देन । यद्र्वपूर्णभासयोगाच्यमागी कृषीत्तद्वको पशुवर्गितयो-सिति । ऐतद्यि न । अग्रुत्वाहर्शपूर्णभासयोः। तस्मात्वशावाच्यमागयोः प्रतिवेदः । सतस्य विकल्प इति स्थितम् ।

• आनर्थर्दयातदङ्किष्ठ ? इत्ययं न्यायोऽत्र नास्ति, सोधे येन प्रतिवेधः स्यात् । • बामपेयस्य ? इति वष्ठचा संबन्ध्युपातः । तस्य सष्ठदृश्वारास्त्रेता निर्वायते । संब-न्वमात्रं बाङ्काङ्कस्थाप्यस्थ्येतेति यूरे निर्वेद्यः । इह त्याचारस्येन सोमः श्रूयते, न संबन्ध्यिमात्रतया । न च परम्परासंबन्धेऽस्त्याचारस्यमिति सालादेवायं सोमसंबन्धः प्रतीयते । स बाग्राव इति । तस्यादर्यवादार्यं सोयग्रह्मम् ॥ ९ ॥

९ तस्माच प्रविधः—इ.। १ तस्मादयंगवाति, अस्मिच्। विकल्पो भविष्यति—इ. सु.। ३ कः बुनरबः। प्रशं—मु.। ४ विष्यिवति—इ.। ५ तदयि—इ. व.। ६ ( अ०३ पा०१ अ०९ पु०१८)।

आह । प्रथमेऽधिकःणे नज्ञान्दः पर्युशसार्यः । द्वितीये त्वर्थवा-दार्थः । अथ किलसणकः पविषेध इति । लक्षणमञ्चवे । श्रिष्टा त प्रतिषेत्रः स्थातः । यथाः, नाविशत्रे ग्रहाति पोडश्चिनामिति । न सत्र शक्यं बक्दं पर्यदास अति । संबन्ध एव हि न स्थात, अेरात्रवर्णि-तातिरात्रे ग्रह्माति पं.डांशनभिति । नापि कस्यचिदर्धेवादर र संभ-वति । तस्माद्भवेः ग्रहातीत्यत्र संबन्धः ।

नव परस्परं विरुद्धी विधिमतिषेषीः न संस्वतः । उद्यते । वचन-मामाण्यास्थतिषयो विभिन्न मिल्वा भविष्तानि । विभिन्नपि मतिषेषम् । भान्या गतिरस्कीति पक्ष भिष्याभत्ययः कलायिष्यते । तदा विधिर्यदा न प्रतिषेत्रः । तहा प्रतिषेत्रो यदा न विश्वेतिते । नत सर्वष्टा विविः भतिषेत्रश्च भामोति । उच्यते । उक्तमेनद्रवन । सण्यादिरोबाच्य मिथ्या-प्रत्ययः भयोगवचन एकं इत्यं ग्रहीत्वा न दिनीयम्बि ग्रहारीति । तस्मादन्यवरेण करनेन सिध्यतीति । नतु करनान्तर्माने बैगण्नम । अश्रोच्यते । सत्यं वैगण्यम । वैगण्येऽपि वीत्सद्धिरेव वाष्ट्रवाराणादव-गम्यते । तस्माददोत्रः। यत्र अपरन्या वचनव्यक्तिस्तिन वास्यस्य, तत्र न वित्रयो भवति । यथा नाज्यात्रय येयत्रामहं ऋरोतीति ॥ ६ ॥

( जार्तिळचना मामिनियधस्य प्रयाहोसानस्य प्रवादन्ताधि करणस् ॥ ४ ॥ )

[४] न चेदन्यं प्रकल्ययेखक्तुतावर्यवादः स्वादान-र्धक्यात्वरतामध्यक्ति ॥ ।।। भि

इदं समाम्नायतेऽभिहात्रे, नार्विङ्ययाम्बा चा जुहुवात्, गवीर्युक्तय-बारवा वा जहवात, न ग्राम्यान् पञ्चन हिनारेन, नाऽऽर्व्यान्।

तुर्तीये र्वातपेत: । न तत्र पर्यदायां मन्नति । यद्यनतिरात्रे गृह्णातीति, अतिरात्रे न प्रहृतिस्यः । तत्र विधानानर्थस्यं पोडिशानः । अय ' अपोडिशानं गृह्वीपान्' इति । तथाऽघ्ययोव दोपः ॥ ६ ॥

१ तस्मान ग्रह्माकोत्यत्र-१, स. । १ तक्विभेरेष पाक्यभ्रमागात--- । ३ गवेखक-स. स. । ४ माऽऽरण्या निति— इ. प. । ५ नद्ध प्रथमेऽभिकरणे पर्द्वातः । द्विनीये स्वर्धवादः । क तार्द्ध प्रतिवेश इति भेराव-तृतीके श्रीवेष इति-नृत िडिधिकरणे । ' नाविरांत्रे योजसिनं रह्यांति ' इस्राह्मन् वाक्ये प्रतिषेत्र इत्यर्थः ।

अयो खत्वाहुरनाहुति जिंजिलाथ भैवीधुकाय, पयसाऽप्रिहोत्रं जुटुः पादिति । अत्र संदेदः । किंजितिलयाग्या गिष्टुकवाग्या वा जुही कीति विधिः, अनाहुनिर्वे जितिलाय गैवीधुकायेति मतिषयः, अपयो-भावेतावर्धवादार्थीं, पयसाऽप्रिहोत्रं जुहोतीति विधिरिति ।

कि प्राप्तम् । जर्निल्यवः स्वेति विभिः । विधिश्वव्हस्य प्रस्यक्षस्वात् । अनाहुतिरित्यपि भत्वक्षः प्रतिक्षः । पयसाऽप्रिहोत्रं जुहोतीत्यपरो विभिः, पत्यक्षस्वादेव । एवं सत्वि विकल्यः । जर्निल्यवाग्वा गैनीजुक-यदाग्वा वा होतव्यम् । न वा ताभ्याम् । पयसा हेतव्यमिति । न वात्र यर्षुद्रासोऽवकल्यो । न हि नशल्दस्य जर्निल्यावाग्वा गैनीजुक-यवाग्वा या सायभ्यास्ति । अन्यत्वाग्वा वा सायभ्यास्ति । अन्यत्वाग्वा वा सायभ्यास्ति । अन्यत्वाग्वा । अव्यत्विल्यावाग्वा , जर्निल्य वाग्वा । अव्यत्विल्यावाग्वा , जर्निल्य वाग्वा । अवर्तिल्यवाग्वा , जर्निल्य वाग्वा , जर्निल्य वाग्वा । जन्यत्वा । अपनिष्ठ वाग्वा । वास्ति । जन्यत्वा व पर्युद्रासान्यवन्य । जन्यत्व । जन्यत्व । व्यव्हानावमा-सत्वाव । वस्मिद्धिल्य इति । एवं पासे, वृग्वः ।

चैतुर्वे नास्ति पर्युक्तसः । अनति २२ तत्या नुदुर्शादयनेन त्यन्तेन पर्युक्तस्यात्रः। चैदि पर्याविकेः, होने पराधः निर्ध्यक्तम् श्राप्तुकत्ताः। स्विन्तर्युक्तसः स्वान् । न चैतयोः प्राप्तिः । परासस्य केतन्नत्यः (

अपैनमुच्येत, अनर्तित्ववाशा जुडुयादिनि, तता न्नार्तिश्ववानमनर्थकम् । किं तेन विहितेन । अपैनमुच्येन, अन्द्वितिः कर्नन्येनि । तथः सैर्वपेश न बटते । तस्मान् । जार्तित्वयामा जुडुयान् । इति विहिश यशःम्रेनन निवेध्यते । निविध्य पर्यो निवीयने । तस्मादिकसः ।

१ व्येषुक्ष-क. मु. १२ पर्वुदा ॥वर्षे हत्या १ व्यक्तिन्यः । ३ प्येष्वत्याह्-वर्ष्व १२वा-दिवा । ४ पर्युदाशमान इति-च ६ ' जनापुति वर्षो अध्यक्षक ख ' इत्यनाऽऽहुनिपदेन समस्तरम्य न गर्पति अपित परिवर्ष सम्यत्ये साम्यत्रेन्यतः । अन्युग्न्यार्थ य संवन्यं, न तावदयं वार्ति-स्वादिषये येथो निद्युमदेति । व दि-त्रशतिकययार्था अर्तिव्यवार्थिति संवन्या परते । अत्र पर्युद्धान्यते सम्बद्धान्यत्यः । ५ मन्यु निर्म्य पर्योजनियेते त्याद दिन नेनापा च संवन्यती-स्वाह्-चदि स्वीवियोदिते । स्वत्य तार्यः प्राप्ता व सुरुष्यः ॥ १ स्वरेशेनि-च स्वाह्-चदि स्वीवियोदिते । स्वत्य तार्यः प्राप्ता व स्वत्यः ॥ १ स्वरेशेनि-च स्वाह्-चदि स्वीवियोदिते । स्वत्य तार्यः प्राप्ता व स्वत्यः ॥ १ स्वरेशेनि-च स्वाह्-चदि स्वीवियोदिते । स्वत्य तार्यः प्राप्ता व स्वत्यः ।

भवेरैयं गरिवेषेन विकल्पः, न चेर्स्यं विधि न्यकल्पेष्त् । व्यक्ताऽ-ग्रिहात्रं जुहानीत्यस्य विधेः भवल्ँमै जिनिस्त्रवीधुक्दोववचनयनाहृति बचनयप्यवादार्थे स्यात् । अन्तर्वक्षात् । अन्येष्को हि भवति तदा प्रतिषेषः । वदा हि पयमा कुँहाति, अयीदेव तदाऽनाहृतिर्वितिस्त्र गैवीधुकाश्च भवन्नि । अय क्ययसावनाहृतिः, या पक्षी हपते । परमाधः स्वीच । परेण च-पयसाऽधिहोत्रं जुहोतीत्यनेन विभिन्ना साम्यर्थे जिस्तिस्त्रवीधुक्तियेः प्रतिवेतस्य च भवति । तप्नान्सिर्वेषिद्येकं बान्यम् ।

कथम् । अर्तिस्थवाग्वा जुहुवात् , गर्वाधुँकपवाग्या वैति साक्षा-श्चिन्दावयैनैनेन्दसंबद्ध्यते, अनादुर्नियै जर्निस्धाय ग्रंबीधुकाखेति । माँ च निन्दा पगोविविधर्ममार्था । कथम् । अर्तिस्थावीर्धुक्षाद्धिपुणवती । न तत्र प्राम्याः पप्रयो हित्यन्ते, नाटडर्ण्याः । एवपपि गुणवनी प्योन् होपं प्रत्यनादुर्निरेष । एवं पयोहोयो गुणवत्तर इति । अर्निस्थयग्यदेशे जुहुवादिति न कर्नेन्थये कर्तिये । क्रिनेष्ट्यम् कर्नेन्थयेपदेशे त्र कर्नायों किंचिन् । प्राधियमंबन्धं प्रत्यक्षानिन्द्येत् स्तुतिः । आन्नव्यिद्युद्ध्य । यदा, विषं भक्षयिन्दं न कर्दाचिदिति विषयस्य णस्य कर्तव्यता प्रतिष्यसंबन्नार्थं क्रीस्थैते, नानुष्ठनाय । एवपिद्दापि प्रष्टुष्ट्यिति ॥ ७ ॥

उँच्यते । अर्थवादोऽयम् । 'अन्धुर्दिक्तिंकाश्च ' इस्यन द्वतिषक्तेन प्रतिषिद्धस्य विश्वसापेच्छति । स च 'ययसा जुदुयात् ' इस्यनेनैव छम्यते विकारने विशासियेष्यक्तेन । समान्यतिषेचो न घटने । सर्वस्त्य 'ययसा जुदुयन्त् ' इस्यस्य विश्वसायानस्य वात्रकारस्येन घटने । यथि व्यद्धः शोभनो विद्वानिति, एसंगुणविशिष्टोऽयि बज्जदत्यपेदशाण्डितानशोभनंश्चेति । तत्र ये देवद्यस्य निन्दान्स्तान ते देवद्यस्य निन्दान्स्तान ते देवद्यस्य निन्दान्स्तान ते देवद्यस्य निन्दान्स्तान ते देवद्यस्य निन्दान्स्तान विश्वभीर्थे ॥ ७ ॥

१ भारेद्यं प्रतिपूर्वः विकास-ग.। २ प्रक्युती स्वेषुक्र-क सु.। ३ खुहोशीति-ग.।
४ सर्वेषु ह.-क सु.। १ सर्वमेर्क-क । ६ ववनेर्वेत्तन्-सु०। ७ या च तित्रन्दा सा पयो-सु०।
६ विद्यानसाह-जन्मत हन्यत्वादेवा। ९ करेवादोऽयसिति-नयोहीसम्बद्धार्यः, न तु समागः ह्यूक्ते।
क्षिपि तु नित्यत हर्ययः १० कर्यासिते देवाह-प्रभावहितिशति। १९ परोविधानार्ये हति-यदापि
हिसाया अमावेन पश्चेद्यया प्रशस्त्यत्वेशि क्षिज्यवेषुक्रव्यास्योः पर्योपस्याः निन्यान्यमेव
समाप्रित पूष एव होने प्रशस्त्यत्वासित स्तुतिक्ष्याराज्य क्षेत्रः।

(इंग्रुम्ब इत्रेमादियु- अभिष्य रणः नर्भिषारणः द्विनः मर्थवादाव स्वाधिकरण्य । ९ ॥)

## ि ५ ] पर्वेश्च तुल्यकालत्वात् ॥ ८ **॥** सि०

चातुर्भारयेषु श्रेथंस्वकानधिकृत्य समामनन्ति, अभिघायौ नाभिः घार्था इति मीमांसन्ते । यद्गिष्य रथेत्, ब्रह्मयाऽऽस्ये पश्चनाभिदध्या-ह । यक्षाभिघारयेक्ष ब्रह्मयाऽऽस्ये पश्चनाभिदध्यात् । अयो स्वस्याहुर-भिघार्या एवः न हि द्वरन्तभिष्ठतस्यातिः । तथा, होत्व्यमधिद्याते न होत्व्यमिति भीमांसन्ते सक्षमाहितः । यदि सुद्धयाद्यपापूर्वनाष्ट्रभी-श्रिद्धयात, यक्ष सुद्धयादिकः पः पत्तेत्, तृष्णीमेव होत्व्यं, यापूर्व-श्राप्तुर्वाकुरोति । नार्यः परापत्तिति । अत्रायमथः सांश्चयिकः । किम्मिश्चारितव्याः स्वय्यक्षत्रस्यः, (उन) नामिपार्यवत्य्या इति, होत-व्यवसिद्धांन्नं, न होत्व्यं ना विध्यतिप्योवतान्तिः, जनार्थवारार्थनेवयोः संकीर्तनिमिति !

कि नावत्यास्य । विधियक्षिपानिति स्वयः । नहुवस्तातः । विधिय-तिषेषयोद्दि तत् सं स्पापस्य स्था । स्वत्या चानुष्ठानार्थनः भिति अर्थनाः दाक्षमस्यते । वाक्ष्यादर्थनः प्रधानः स्वतिस्य वाकरास्त्रक्षयस्य । न च प्रदेशभीः वस्त्रस्य । स्थानं वाक्षां है । व्यं न द्वत्यस्य साः । यदा होत्तव्यं तदा नुष्णीम । व्ययक्षः आभ्याप्यत्ववाः, ने चाऽभियान्त्र-यित्वव्याः । यदा पुनर्याच्यत्वाः, वताऽभियान्यि व्यवच्यव्यय्ववाद्यं, प्रविष्यसंस्थिति । युवस्यान्यस्य स्वाद्यं, प्रविष्यसंस्थिति । युवस्यान्यस्य स्वाद्यं, प्रविष्यसंस्थिति । युवस्यान्यस्य स्वाद्यं, प्रविष्यसंस्थिति । युवस्यानं स्वाद्यं, प्रविष्यसंस्थिति । युवस्यानं स्वाद्यं, प्रविष्यसंस्थिति । युवस्यानं स्वाद्यं, प्रविष्यसंस्थिति । युवस्यानं स्वाद्यं, प्रविष्यसंस्थानं स्वाद्यं स्वाद्

पूर्वीधिकः णोदाहरणेस्तुत्यकाळः नीमान्युत्रहरणानि । का तुरुव-काळता । पूर्व विधिवतिषेधः विधिव यो चो चार्यविधिवेदी कृषेते, न इति । तद्देतस्युत्वीधिकः णेतेत्र तुरुष्य । यो चार्यविधिवेदी कृषेते, न तावनुष्टातुं, वर्जिथत् था । कि विहें । योषां जिनुम् । एववाइ, आभि-घार्या नाभिष्यार्था इति भीषांसन्ते । तथा, होतव्यवार्यनहोत्रं, न होत-व्यक्षिति भीषांसन्ते ब्रह्मवादिन इति । भीषांसा चेतर्यविधिवश्रं नार्था ।

९ श्याच्यकानापि-ग. १९ तत्र-ग. । ३ ज्यम्बका --ग. । ४ इह चेह च भवतु, उत-प. । पन्ताः

तथा प्रत्यक्षः शब्दार्थेन संबन्धः । न किं वित्करपनीयम् विधियतिषेषः योहिं किंचित्कल्वनीयं स्यात् । यद्भिषारयेत्, रुद्रायाऽऽस्ये पश्नाभिदः ध्यादिति । इदमभिघारणं गुणवत्तरं, यदीहेबोधित दोषो नाउउदियत इति । तथा, यञ्जुहुयादयथापूर्वभाद्भार्जिकुत्वन्, यन जुहुयादाग्निः परापते।दिति-इत्थं तृःणीं होमः पशस्तः, यदस्मिन् कियमाण उभावापे दोी पश्हिती भवत इाते ॥ ८ ॥

( आयाने निन्दाबादेन, बिहितसामगानमातिपेत्रात्मामविकस्माधि-कर्णम् । ६ ॥)

## ६ ] उपगदश्च तद्दत् ॥ ९ ॥ सि०

अस्त्याधानम् । तत्रेदमायनन्ति । य एवं निद्रान् बारवन्तीर्यं गायति, य एवं निद्वान् यज्ञायज्ञीयं गायति, य एवं विद्वान् बामदेव्यं गायतीति । तत्रेदमाम्नायने, उपैबीना वा एनस्याप्रयो भवन्ति, यस्या-स्त्याधिये ब्रह्मा सामानि गारतीति । तत्रायमर्थः सांश्रयिकः । किमश्य-प्वादः प्रतिष्वार्थः, उत् पर्युदासार्थः, उत्तर्थवादार्थे इति । कि प्राप्तव । न पर्युटामः । ब्रह्मणोऽपाप्तन्त्राद् । असरो बचनवर्षत्रादार्थे भवति । थथा, वजावितर्वा एक आसीत, स आत्मनी ववासदादिलददिति । एवं शप्ते ब्रयः।

न ब्रह्मण उपवादा कस्याचिदर्थवादः संभवति । न च वाक्यान्तर-स्येनाथवादेन किंचिदपि प्रयोजनमस्ति । तस्मादुपवादस्तद्वत् । किंवत्। यथा, अतिरात्रे गृह्यादि पोडशिमाभिति विधाय प्रतिवेषार्थ स्यात् । कथम् । ब्रह्मणो गानं नैच माहःभिति ब्रह्मगानगतिपेशार्थं वचनं नावकरपते । तस्मः द्वसग्रहणभदिवक्षित्तः । सामगानमनिषेत्र एवैप स्थात् । ब्रह्मशब्दः प्रमाद्याठ इति चेत् । नैतदेवम् । ब्राह्मणवाचित्वा-दुद्व(त्रभिधानं भविष्याति ॥ ९ ॥

#### [ < 11 < 11

९ उपवीता:-अचिराक्रष्टा इस्पर्थः । तथा चानया निम्दया 'न बद्धा सामानि गायेत ' इस्प्रेक् निष्धवचनं प्रकल्य तेन चाऽऽधाने सामप्रतिषेधाद्यहणामहणवद्विस्तर इलास्यः । १ किंच तत-मु

## प्रतिषेधादकर्भेति चेत्॥ १०॥

इति चेट्टइवने, कै।यगानस्येव निन्दोते । अकैर्प सामगानस्य । न हि निन्दितं कर्तव्यं भवतीति ॥ १० ॥

### न शब्दपूर्वत्वात् ॥ ११ ॥

नैतदेवम् । यथव हि निन्दया न कर्तव्यमिति गम्यते, प्वमुँपदेशा-स्कर्तव्यमिति गम्यते । न चान्यत्कर्तव्यमिति कश्चिद्विधः प्रकल्पते, यस्य प्रश्नंसार्थे निन्धेत । न-पादनृष्टातुं विचिः, वर्जियतृशुपदाद इति ॥ ११ ॥

( पुरुषार्थदानपाकहोमानां दीक्षित । र्नृकःवपर्युदासाधिकरणम् ॥ ७ ॥ )

[ ७ ] दीक्षितस्य दानहोमपाकप्रतिषेधोऽविशेषा-स्सर्वदानहोमपाकप्रतिषेधः स्यात् ॥ १२ ॥ पृ०

ब्योतिष्टांसे श्रुवते, दीक्षितो न दराति, न जुहोति, न पचतीति । अत्रैषोऽयः सांश्रीयकः । किं सर्द्रानहोषपाकानां प्रतिपेषः, उत्ताकतु-युक्तानाम्, अथवा अतुयुक्तानामपि चेदकवाक्षानां प्रतिपेषः, अथवा पर्युदास इति । किं वाक्षम् । सर्वदानहोषपः इतानां शतिषेषः । कुतः । अविश्वेषात् । नास्ति विश्वेषवचनः अवदः । वस्मादसर्वेषां प्रतिपेशः इति ॥ १२ ॥

अकतुयुक्तानां वा धर्मः स्यान्कतोः प्रत्यक्षाशिष्ट-

#### त्वात ॥ १३ ॥

बाशब्दः पक्षं व्यावर्तयति । न सर्वेषां प्रतिषेदः । केषां बहि । अकतुयुक्तःनां धर्यः स्यात् । कुतः । क्रतोः प्रत्यक्षश्चिष्टत्वात् । प्रत्यक्षं हि क्रेनोर्शनादीनां शासनयस्ति । तस्थात्यत्यक्षं वर्जयित्वा प्रतिषेषः स्यात् ॥ १३ ॥

तस्य वाऽप्यानुमानिकमविशेषात् ॥ १४ ॥ अपिवा तस्यक्षतोर्थदानुमानिकं चोदकमार्सु, तत्यतिष्यपे । आनुमानिकं हि तेंच प्रत्यक्षयु । प्रत्यक्षयु । विशेषाः ॥ १४ ॥

१० ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥

९ सामगानस्थेषा-ग. । २ अस्मे च-ग. । ३ एवमुपादेयतया कर्तव्य-क. मु. । ४ करी-क. । श्रुती-मु. । ५ तमाप्रत्यक्षम्-मु. ।

## अपि तु वाक्यशेषत्वादितरपर्युदासः स्वात्वतिषेवे विकल्पः स्यात् ॥ १५ ॥ सि०

तुश्रवरोऽवधारणायाम् । वाक्यभेषः स्वात्वतिषेधः । उक्तानामिन क्षेपेण दानादीनां ज्योतिष्टोभिकपर्युदानेन प्रतिपेत्री वाक्यश्रेपः स्यात् । अहरहर्दद्यादित्यस्य चेषेः, न दीक्षित इति । एवं होमपाकवाक्षयोः रापि । असति पर्युदासे, प्रतिषेत्रे विकलाः स्यात् । स चान्याय्य इत्यू-क्तम् । तस्मात्पर्यदास इति ॥ १५ ॥

( ज्योतिक्रोमादी विशेषात्रीहिनवस्मीदिना सामान्यविहिताहवनीय-बाधाधिकरण । ॥ (॥)

अविशेषेण यच्छास्त्रभन्नाय्यस्याद्धिकल्यस्य तत्सं-दिम्थमाराद्विशेषशिष्टं स्थात् ॥ १६ ॥ सि॰

इदं समामनन्ति ज्योतिष्टोमे, बर्स्भनि जुडोवीति । राजमुथे, बर्मी-कर्वपामुप्रश्र जुहुबादिति । इदम्पि श्रूयते, यदाहबनीये जुहोति, तेन सोऽस्याभीष्टः भीतो भवतीति । तत्रेषोऽर्थः सांबधिकः । कि ज्योति-होंगे बर्स्भान होतन्यं, राजसूचे बल्नीकवरायाम्, उत्र विकल्र एतयो-राहवनीयेनेति । किं प्राप्तन । होमार्थत्वाचावद्वत्भवरनीकवपयोः सप्-

#### 29 11 ]

नन्बष्टशर्यत्वःस्तद् हत्रनीययोर्ने विकरोत् न बाद्यबावकमातः । क्यमद्रष्टार्यता । थाग आधारं नाउऽक्षित्रति । विताडप्यावारेण सिन्यमानस्वात् । यदि चाऽऽधार-माक्षिपेत्तथा सत्याहवनीयो नियम्येन । यथा, 'आग्नेयोऽष्टाकपाछो मनति ' इत्यधाकपाछे द्रव्यमानिष्ठम् । तत्र त्रीह्यो नियम्यन्ते । इहाऽऽधारो वचनसामध्यीः द्विधीयते । तस्माद्यथा प्रयाजा अहटेनीपकुर्वन्तो नोपहोमाद्दिमिः सह विकल्प्यन्ते । न च बाध्यत्रायक्तमावः । एमिहाप्याह्यनीयपद्योः । तथा च, न देवताक्षिशान्द्र-कियाणां प्रतिनिधिरित्यक्तम् । तेन प्रतिनिधिकाण्डन्याये स्थिते समृज्ञयस्यैव एकः स्वात्कथानिद्यमधिकरणमारम्यते ।

१ क्याची-- १ १ इन्समिति-- वर्तिसविश्वकृतिद्वन्यविश्वकः । ३ इस्कृतिन- १ अन ५ पा॰ ३ अ॰ ५ सु॰ १८ ) इस्बर्जीते होतः ।

चयो न प्राप्तः। अन्यतरेण होपनिईतः क्वतःवातः होपार्यता चैतयोः प्रतिद्वायेत । क्वतः। भूरभव्यसमुद्रवारणे भूतं भव्यार्थं भवति । न च चापोऽत्यन्त्रमेव वर्ग्ययिपयः। आहदनीयहोपोऽपह्तुतो भवति । विकल्पे, पक्षे नावद्वुष्ट्यत् इति । एयं शक्षे, बूगः।

अविशेषेण यच्छालं तस्याऽउराद्वियेषश्चिष्टं स्यात् ! यद्विषेषेण विष्यते, तद्दस्य दूरं स्यात् । त्रमंत्र इमिरार्थः । संदिर्ग्यं हि तत् । क्षमित्र । यदि सामार्थं विश्वेष्टलाणार्थं ततो विशेरेशी भाष्तस् । अय न रुक्तार्यं ततां न श्वार्तः । एतं संदिर्ग्यम् । अय ना, सामार्थं विशेषा विकर्यने, त विश्वेषा संदेर्ग्यम् । अय ना, सामार्थं विशेषा विकर्यने, अर्थार्थं संदेर्ग्यम् । अय्वाः, सामार्यं वर्षिम्य विशेषा स्वार्थं विशेष्यः । अय्वाः सामार्थं वर्षिम्य विशेषा स्वर्थाः । स्वर्थाः विशेषा स्वर्थाः । क्षमार्थः विशेषाः । क्षमार्थः विश्वेषाः । क्षमार्थः विश्वेषाः ।

उच्यो । सत्यम् भाषे प्रेशेऽष्ट रुपाले माति । इत्योत्त यथा द्रश्यालेपस्तया मायागेनाऽऽक्षित आह्वर्नातः । त्रणात्रिय नानाकाली काः संबन्ध्यो । ध्याह्वर्नाये । इति सष्टस्यतं साकाल्तं जबु कियो न सिंगकाल्ह्सं कियो । जुह्नक्रियपि साका-द्रश्यमह्वर्नायेन निरकाल्ह्सं कियो । याकाल्हा न स्थान्य साति । यदाह-वर्नाये जुद्धात । इति संबन्ध एव न स्यान् । साविक्यमानो दृष्टेनैवोपकेसीते । व्यवदानस्थाऽऽवेयस्थाऽऽव रता सिक्यस्यि ।

હૈને વર્ગમાને વિલ્લામાં ત્રાલિ હિસ્તુ માર્કોલિ ( દશાપેલાલ્ટ્રક્સા-સ્ત્રવહિતિ ) ઉચ્લેલ ( યુલ્કે ફ્રાંસ્કાલેટ) તાર ' અહિલોડ્ટાસ્પાએ મહતિ ' ક્રાયમ થામ: મહે લોવિત: ( સ. સ્ક્રિકો માર્માત પ્રકારો અમેગિ, તલાડાપે થામમોડના ફ્રેલ્યમાર્કેસારે ( ફ્રારંગ હેવા લાગો માર્નિકોલે ( થદા સ્લાફનનોલ પ્રજ્ઞાસ્ત્ર અમેગિ વાર્મિક, તાર્કા તારા સાક્રદ્રેસસ્થાર્ગમાં મુક્તિ વિનાડવાફ-વનીયેન યામસ્યોયલ્યમાનેલ્સા ( ) તેલાનાહિલા સ્લાફનનીયસ્થ પ્રતિનિધિ: ( નૈન્યનેન સ્થાયન હેલ્લામાં વર્ષાનાક્રક્ક સ્લાક્ષ્ય સામિતિ )

१ उरक्शोति ति—द्यांनश्मेत छेष १ कोश्यति—द्याधित । ३ अनवेक्तिस्वात्—कः ।
 भवि यागचीद-वाडकाकितस्य म अतिनिध्यत्व यागचीद्वयाऽऽक्षिप्तवादेश्यायाः प्रतिनिधि-भेवांविति छङ्गते—मीमाति ।

अभीक्यते । ब्रादि वस्यांक किल्स्याना एषु होमेषु अूपते, सांपत्ते स्व अवतीति विकल्पपाश्रयता स्थाणायेता कल्पपिक्या । अय वस्यांव्याके करणार एषु स अूपते, तकः पक्षे सा अवतीति प्रपाणायेते । वल्के- ब्रह्म के कृप्यामणायेत्वस्य के क्वान्ता । अधारपते भावः । से चाओं हांमिल्लिए इनतीयेति । तन्न । यदि होमिल्लिपात्रे कर्तन्यम् । तत्र आह्वतीयेन स्पर्धारसम्बद्ध । इह तु वस्यांविकरणनात्रिय विशेष्णते । माऽह्वतीय जास्यायाने नोर्थिहिया अनुपर्सहोते विषये के स्वार्थ विशेष्णते । माऽह्वतीय जास्यायाने नोर्थिहिया अनुपर्सहोते च प्रयोगन्ति नोर्थिहिया अनुपर्सहोते च प्रयोगन्ति नीर्थिहिया अनुपर्सहोते च प्रयोगन्ति नीर्थिहिया ।

तत्र केंधवरणंशित । साहरथेन प्रतिनिदिः । यदि देवताशव्देश न सम्बेते ततः साहरथेन न द्वार्थत । अय समर्थते तथा सति स एवं बारणीयः । एवं वर्ण्याने, यदा बीह्या नष्टः प्रकारते कमीणि वचतेन्यम्पर्श्वद्यागेऽबद्दंय समापनीयः । न च बीह्यं नम्परति, कीट्या बीह्य इति । तेषां चाम्मरणात्र शक्तीति साहर्यं सं-पाद्यिद्धम् । ईट्द्यामवस्थायां यागो नैन कार्यः । न चेह्द्यवस्था नास्ति । कदा-चिद्विद्यते । तस्मारसाहद्वयामवाहेवनायाः प्रतिनिधिनीस्तिह्येतद्युक्तम् ।

तेनात्र्यापपतिर्विकंडया । सा च षष्टे वार्णितं, न प्रतिनिधीयमाना देवता सव-तीति । तेनःहृदार्भत्वादाव्यनीयस्थानःश्लेषाःभानितिष्ठिक पडेन नेदं विरुद्धत् । अपि चाः ऽइन्तीयः पदनिरवेशः सक्षम्यार्ध्वचारस्वं प्रतिवयते । पदमप्याह्यनीयनिरपेशस्य । यथा 'ब्रीहिप्तः' इति कारकविभक्तियेनीतरपेशान्यतिपादयति यागसायनस्वेन, तथा 'ब्रीहः प्रति ॥ इत्र यः समुख्ययं कुर्यालासी पुगेडादां न निर्वतेयति । शास्यते मिश्रीरेषि । किंतु नायभेन योऽर्भः शनिपादिनस्तं बाँचेत । एवमिहापि ।

अपि च म्री स्थाभ्यां मिश्राम्यां पुरोहाक्को निर्देते, न प्रत्यक्षविरोधः । वदा-इवनीययोध्य समुच्चेय, पदे बाऽ म्वन्यनीयो निक्तिम्येत, आहवनीये वा पदम् । तत्र यदाऽऽहवैनीयोऽथिकरणं, उँद्राचवशनात्यव्यक्षिकरणं न स्यात् । एवं पदेऽांच । सस्मात्र वस्तुनो न झटेर्ने पदाहवनीययोः समुच्चयो वटते ।

१ सर्वार्थो स्थानिकृतिः — क. ग. । २ वचनतामण्यादिनि निष्ठष्ट हि प्रारस्थकर्मणोध्यारिक-मापने वि हैरने प्रकासकोडन्द मिन । अगः विष्यःचाराञ्चामितं व वनत्यमण्यादेशकान्तं कमे परिसमा-पनायमेशस्यार्थः । ३ वक्कवेति — देवनायाः प्रतिनिष्णमाण् इति त्याः । ४ ( अक ६ पा० ६ अ०५) १ स्पत्रेति चेदाः । ५ विश्वेरपति –दुरोहोडाडोधीनवंत्रविश्ववेशः । ६ वाषते – क. ज. मु. । अ आवृत्तानीवोडिप स्वामिति – आवृत्तानीवा देवनिकृतः च च होत्राप्तः स्व नु हात्राधिकार्यः । ४ तद्व-वक्षवानाविति – वाह्नकोचैन पदस्यः वच्यानावित्यवेशः ९ कम्पनी वा — स्व

भने। च्यहे । युक्षि वस्याँद्याधिकत्रम्मात्रानि विभागे होवे, गुणभूव-स्वाद्धिमं समीचीनं करोतीति । तत्रामुत्रसंहारोऽषि न द्रोषः । आंधकर-णान्तरेण समीचीनो भविष्यतीति । तस्याद्विकत्य एवेति । नेम्युच्यते । वस्याद्विश्वसंबन्धोऽत्र विभीयते । सःच प्रथानभूतः, न होषा। नस्य-स्वयुक्तांद्वियमणे न यथाश्चतं कुनं स्यात् । अनेच्यते । संवर्षेऽपि विभीयमाने द्रयं विभीयते । एकं साध्यम्, एकं साध्यन् । यस्साध्यं, तस्यभीनम् । सःच होषाः । तस्याद्विकत्यः । संवर्षेऽपि च भूववाणेऽव-क्योषादातस्यो भवति होषाः । होष्येदाहवनीयः गान्नोत्येवेति ।

तथा। आइवनीयस्यानङ्गस्वात् । क्यमनङ्गस्यम् । विशेषेष्वशक्षेः । क्षममाक्षिः । वर्ष्याधिकरणनायां सत्याम।इषनीयाविकरणनायां झानं करणं च मत्यसंभवात् । यद्धि वर्ष्यधिकरणभिति झावते, न तदा- इषनीयाधिकरणं शक्यं झातं कर्ति चा । आह । यथा अवये तथा कर्तिन्वसित्याक्ष्यावार्थे भविष्यति । नश्माहर्त्यादि वाधित्वाऽऽ- स्वनीयो भविष्याधि । उच्यते । स्वादेवतेनं, यदि वर्ष्योदिवाधानत्वते । स्वादेवतेनं, यदि वर्ष्योदिवाधानत्वते । स्वादेवतेनं, यदि वर्ष्योदिवाधानत्वते । स्वादेवतेनं पाऽऽइदनीयोषदेशो नावकरोत । द्वेषा दि अवयेव कर्तु, वर्ष्योदि पारिहर्ष्य चा । अत्र वाधायां वर्ष्यनीयोति । तस्मात्विद्वाद्या अयानिति ।

१ प्रधान-गः । २ विकार पृति-गः । ३ उपनिति-स्यक्तमस्य सम्यन्त स्थ्यये ।

साइ । ब्रास्ट्रिटेडिंग, स्वाहरवायि भवतीति तत्ययोऽगहन्येत । अप-ह्रास्थाबद्दे । अवत्याहर्ववीयमत्ययः । अवस्योऽमी कट्टीमत्यय उत्यवे, भवति । अश्वत्यं न करिष्यते । आह । योऽयं सामान्यमत्यय उत्यवे, स सर्वेषु विश्वेषेषु कार्यमासङ्खाति । च्वं चेद्दत्यीदिहोपेषु चान्यत्र च तेमाऽऽहत्त्रीयो विहितः । तत्र यो वन्मीदिहोपे आहवनीयमत्ययः स न शक्यः परिहर्त्य । अतो वर्त्मीदिहोपे वास्थित्वाऽवितेष्टेति ।

अभोड्यते । नैतद्वम् । न हि सामान्यवाची बब्दो विशेषान्धि-बद्ति । यदि वासिबदेत् , अधानाते गांव नावकदरेत । पूर्वदर्शना-भावात् । सामान्ये च दृष्पूर्यत्वाद्वकत्यते । तस्मान्न सामान्यं विशेषा-नाभिवद्ति । तस्मान्त्र वत्यादिद्योम आह्वनीयगत्ययः । अभिवदन्या न सुरुवया दृष्ट्याऽभिवदेत् । क्यं तर्हि । छन्नणया । छन्नणा च स्नुत्या बाध्येत । तस्माद्वन्भोदिद्योम श्रुत्या बत्भोदिषु शामुष्वश्वय आह्वनीयो विद्यातुं कर्तुं चेति ।

आह । नतु विपरीतमप्पेतस्यात, आहवनीये प्राप्ते बस्पीदिमस्ययो न शक्ये इति । अवेदेवं, किंतु विश्वेषे बस्पीदिमस्ययः श्रीतः, स्राहु-वर्नीयप्रस्ययो छक्षणया । तत्र श्रुतिमस्ययो वळीयानिस्युक्तम् । नतु-सामान्येऽप्याहवनीयपस्ययः श्रीतः । उच्यते । वस्पीदिमस्ययोऽपि

अपि च बाक्यार्थे पर्देवचनिम्दम् । बाक्यार्थक्षेत् , न सामान्यं प्रत्याययति । तस्माद्धिग्रेव एव शब्देनोच्यते । तत्र चानन्तरः एव कार्यम् । इतरिमन्सामान्येन, विश्वेषः प्रकरणादिमिर्वच्छेतव्यः । तस्माचत्र विप्रकर्षः । इह द्व संनिकर्षः । अनेन न्यायेन विशेषेक्षुतेन गार्द्यपयेनाऽ ऋवनियो वाध्यने ।

अधवा-हृदमेवीदाहरणं संभवि । आह्वनीयः पवमानेष्टचादिमिहत्यादितः प्रयो-जनवपेसते । तस्यानारम्बवादेनाधिकरणभावो होनेषु विधीयते । इह तु पदिविद्यष्टी होम उत्पाधते । तत्राऽऽहवनीयो न खक्यते विधानुम् । पदेन होमस्य न्याप्तस्तत् । आह्वनीयो विधीयमान उत्पत्तिनानयेन यादशा होमा अवगतास्तादशानन् विधी-

९ आह्वनीचः—ह. म. । २ अवन्तिन्तः । ३ आह्वनीचे—म. । ४ वरशीदिहोमं वाधि-स्त्रीति—होने वस्त्रीयिश्वरणा व पित्रेझमं । स्वयता "वस्त्रीरि वाधिन्ता" हते वा पाठ अग्रव-व्यक्त हति स्त्रीतं । ५ शक्षत हति—ह. । ६ ० ६० चन्तिवस्त्रिति—कुण्डनस्यापयं गोत्रसिति पूर्णम् । ७ विश्वप्रकृतिन—पत्तिवस्त्रम् प्रतिन्दर्यः ।

( वेमुधादिषु सम्बन्धयमुनः अवणन्यानाः रम्बाचीतः साष्ट्रदश्रीयसंहः सुधै-स्वाधिकरणम् । ९ ॥ )

[ ९ ] अप्रकरणे तु यच्छास्चं विशेषे श्रूथमाणमविक्रत-माज्यसागवस्त्राकृतपतिवेधार्यम् ॥ १७ ॥ पृ०

अन्तरभ्य किं बिराम्नायते, समुद्रज साभिषेतीरमुद्रुशाद्दित । तत्व-कृती विश्वेषविद्वितेन पश्चिद्दयेन वाशितं सर्वेषवक्रतीरनुपासं, कासुचि-दिक्कतिषु पुनः श्रूयते— वेस्त्वेष्ट्यस्वन्तायां पश्ची चातुर्वास्येषु यित्र-विन्दायां त्रेषातव्यायामाप्रयणेष्ट्याधिति । नासु विकृतियस्य श्रवणं दिश्यपेतिति विचार्यते । किं शासम् । अन्तरणं स्वरूपस्वामात्री विकृत् तिविशेषे पुनर्विकृतं श्रूपते, त्रत्याकृत्यकृतां प्रतिपेद्ध्य, वेस्त्यादिक् समुद्रम् सामिषेतीरनुद्रयादिति, न त्र्यत्यकृतं कुर्यादिवि । न वेदं विज्ञायते, वस्त्यादिकतं सामुद्रवर्यं नात्त्यमु दिक्कतिवित्ततं । नासु तत्त्रस्यक्षेण वावयेन श्रुतं न स्वत्यं वाधितुष्ट्वा १७ ॥

विकारे तु तदर्थं स्यात् ॥ १८॥

पदि तु सामिबेमीनां विकारः कश्चिन्छूपेब, ततो विकारार्पभान्ना-क्षमिति सम्पते । न तु विकारः भूषते । तस्मास्त्राह्नवविवेषार्थ-मेपेति ॥ १८ ॥

वाक्यशेषो वा ऋतुनाऽध्यक्ष्मात्स्यावनारभ्यविधा-नस्य ॥ ३५ ॥ त्रि०

यते । तत्र ग्रुँद्धेषु विवाद्धं मुज्यते । ऑप्रेक्सणोत्पक्षेषु न घटो ॥ १९ ॥ [१७॥ १८॥

<sup>1</sup> विशेषयति—सुः २ किंतिरहर्शाः —गः । ३ सद्दागर्—शीः कः गः सुः । ४ श्रद्धेषु— काथारविषुरंतु होभीव्यत्ययेः ५ अधिकर्मात्यमी-येनी –ये सम्बेक्टरणाः स्टब्सा होमास्तोधित्ययेः ।

(काचिद्गविहोने स्व.हाकारपुनः अवगस्यानारम्याधीतस्वाहासारानु रसंहारः कस्वाविकरणम् ॥ १० ॥ )

[१०] मन्त्रेष्वबाक्वशेवत्वं गुजीवदेशात्स्यात् ॥२०॥ सि०

दर्बिहोमं प्रकृत्व श्रूपके, दृष्कि स्वाहा, अन्तरिक्षाय स्वाहा, वायवे स्वाहा, हित । अस्ति चानारम्थवचनं, वषट्कारेण वा स्वाहाकारेण वा स्वाहाकारेण वा सेवेहारा वि वेष्म्योऽनं पदीयत इति । तत्र संदेहा । किं तस्यायं वावयवेषा, स्वाहाकारेणानं प्रदीयते देवेश्य इति । एतस्मिन् दर्बिहोमे पूषिके स्वाहा, अन्तरिक्षाय स्वाहेति, उत नायं वावयवेषा, येष्मिष प्रदानेषु स्वाहाकारो नाऽप्रनातस्व प्रदानेषु स्वाहाकारो नाऽप्रनातस्व प्रवाहाकार इति । किं प्राह्म । अन्तरस्व स्वाहाकारो नाऽप्रनातस्व प्रवाहाकार इति । किं प्राह्म । अन्तरस्व स्वाहाकार इति । किं प्राह्म । अन्तरस्व स्वीवाहाकारो नाऽप्रमातस्व प्रवाहाकार हिता । स्वाह्म ।

मन्त्रेषु वाक्यक्षेपत्वं न स्यात्। न हि विश्वायकाविश्वायकवाकवधीरे-

अनारस्य प्रेट्रानसंयोगन स्वाहाकारश्यद्कारी श्रुपेते । सीडवारस्यवादी मस्त्रेण न शक्यो विशेष्ट्रत् । मन्त्रस्य प्रमाणान्तरवाद्यत्ये प्रकाशियों सामर्थ्यः नानारस्यः

<sup>[</sup>۱۱ کار

१ द्वे एवेते.—प. । २ प्रधा (न्यः मु. । ३ ती चानारभ्यवादी मन्त्रेण विशेष्ट्वं न शक्येते.— व. मुरु ।

बाक्यत्वं भराति । विधायकं ब्राह्मणम् , अविधायको मन्त्रः अपि च, अनन्तराधिकरणे न कतुनंत्रः विधि च, अनन्तराधिकरणे न कतुनंत्रः विधि । इह तु संवन्धो गम्पते, वपट्काः रेण स्वाह्मकरोण वा देवेभ्योऽकं प्रदीयत इति । प्रदानं क्रत्र प्रधानकर्ष । अपि च, गुणापदेश्वो भवति तिस्पन् दर्विहोसे । पृथिव्ये स्वाहा, इत्येवं समुचारणं भवति, न स्वाहा पृथिव्या इति । तस्णादन्येष्वपि दर्विहोने भेष स्वाहाकरारेऽस्त्रीति ॥ २०॥

बादं विशेष्ट्रम् । अभिगायकस्यात् । नै चार ' छौगो वा मन्त्रवर्णात् ' इति स्वातः । कथम् । तत्र यावद्क्षीयोभीयपूर्व तावस्तरतः प्रयोक्तेंत्रयः । ' अक्षीयोभीयं पशुभालमेन ' इति न कश्चित्पदानातित्रोयः श्रूपते । तत्रावदः । जातित्रियेषो सदी-तत्त्वः । स यद्यानियमेन मृद्यते ततो यद्यापे चेद्वा न विरूपते, यत्तु नियवस्त्रुतं मन्त्रास्तानं तत्त्वातिकं द्वतं (यात् । तस्मार्थया नियमेन चोद्दरः या मन्त्रवर्णालो-चनेन जातिविश्वेषपरा स्ट्रपते । न च मन्त्रविद्वेषित्वानियान् । प्राप्तर्यक्षान

अपि व ' ष्टशिये स्वाहा ' इति प्रविद्या १ यनेन देव ग्रंच गत् । तर्यनेद्रसार स्वानम् । तस्याश्च संभदानन्यास्याहरका । वस्तु ग्रांत अस्तु ति । तत्र स्वाहकररे नियस्यते वपट्करनिवृत्त्वयम् । व ट्कारान गतिसस्य व्यव वात्रस्य स्थेतु अहतु स्वाहरकारो व्यक्तिरिवासङ्का सान्ति । स्वाहा पूष्टिया इति स्रोत् स्वेत तथ्ये सिति योजसावमारस्यवादेन विहितः स्वाहर सम्यान् गतिसे । यस्येत्वयादे । अस्ति अ यसे नान्येषु । में दिसामित वात्यमिति ॥ स्वाह

### अनाम्नाते च दर्शनात ॥ २१ ॥

यत्रापि दविहामे नाडडम्नायते स्वाहाकारः, तत्रापि कविदृहृदयते । घुनेन धादापृथिवी आपूणेथामित्यौदुम्बर्या विश्वाखे जुडोति, आन्त्रौर दयसावयात, भूमिमाने स्वाहाकरातीति पानं स्वाहाकारं दर्श-याति॥ ४१ ॥

### प्रतिदेधाच्य ॥ २२ ॥

कव्य प्रतिषयो भवति, न स्वाहेति बचनं करोति, पन्त्रं च नाऽऽहेति : प्रा प्रेपूर्वेद : प्रतिषेधो भवतीत्यवाक्यशेषलाऽध्यवसीयते॥२२॥

( ल्फरातिम्र ह्ययोर्विक्कतावितदेशःचिकरणम् ॥ ११ ॥ )

# [११] अग्न्यानियाह्यस्य विख्तावुषदेशादप्रवृत्तिः स्यात्॥२३॥ पू०

इदमाम्बायते. य एवं विहानिधि चितुत इति । तथा, उपष्टमभनं वा एतद्यब्रस्य स्टन्धियाद्या इति । तत्र संदेदः । कियम्ब्यतिग्राह्यं वि-कतौ चेद्दा प्रत्यति, उन नेति । किं प्राप्तम् । अग्न्यतिग्राह्यस्य विकृतावपद्यान्तिति । अग्निश्चातिग्राह्मश्चरम्यनिग्राह्मम् । तिहेकृतौ न मवर्तते । कुतः । विकृतायुपदेशात् ः विकृतौ हि तदुपदिश्यते । अथा-तोऽश्विपश्चिष्टोमेनानुयजाति, तुन्वयेन, तपतिरात्रेण, तं चतुरात्रेण, तं पञ्चरात्रेण, तं षडरात्रेण, तं सप्तरात्रेण, तम्ष्टात्रेण, तं नवरात्रेण, तं दशराव्योती । तथा, यत्प्रह्माविगृहीत्पाताव्यं यद्गं प्रष्ठानि संगृहीयुः, चदुवयेऽतिगृह्णीकादिति । न नुनमस्त्यानिग्रःश्चं चोदकः पापपति, यत्सार क्षात्कस्थांचिद्विकृतौ चेध्यत इति ॥ २३॥

### मासिग्रहणं च तदत् ॥ २४ ॥

इदं चाऽऽम्नायते, मासि मास्यतिग्रःह्या गृह्यन्त इति । यदि चोदकः मापयेका, मासि मास्याविगृह्यन्त इत्यूपदेशः स्यात् । ॥ २४ ॥

ग्रहणं वा तुल्यत्वात् ॥२५३ सि॰

#### [ २१ || २२ || २३ || २२ ||

९ ' आर्थेथामित्यन्तरा कणौ जुहोति 'सूमिनत आज्ये स्वाहाकारः ' इति साहदीपिकायां पारो दृश्यते । सोमनाथाँये तु, अपृणेयाभित्यौद्म्वर्यो जुहोति । सुमिण्ते स्वाहाकारं करोति ' इति च ( अ० ८ पा० ४ अ० ३ ) इत्यत्र दृश्यते । २ अन्त्रान्-मु० ।

मृद्धते वा चोदकेनास्यतिम्राधां, न द्यस्यात्येरङ्गस्ति विशेषः । अन्यात्यङ्गानि मृह्याते, एतम्र मृह्यताति नैतदकरुपने ॥ २५ ॥ टिङ्गदर्शनाच ॥ २६ ॥

िळक्कं सत्यपि इस्पते, करूकचितं चिन्त्रीत, श्रीपेचितं चिन्दीत, यः कामयेत सुशीयो अस्मिळीकं संपर्वेषिति । तथा, पश्चेन्द्रानतिग्राक् ग्रान् गृह्यातीति । करूकाकारताभेन्द्रयां च विशेषं खुवस्रान्यतिग्राह्यस्य चिकतो पाप्ति दर्शयति ॥ २६ ।

ग्रहणं समानविधानं स्यात् ॥ २७ ॥ अथ यदुक्तं, विक्वताबुविदेधत इति । तत्यिरिहर्गेच्यम् । अत्रोच्यते । यस्यो विक्वताबुविद्यते, तस्यां प्रकृतो च समानः स विधिः । अवधि-ष्टासु विक्वतिषु चोदकः प्राययतीति ॥ २७ ॥

मासिम्रहणमध्यासप्रतिषेषार्थम् ॥ २८ ॥ अय मासि ग्रहणं कथमिति । तदभ्यासक्तिषेषार्थम् । नादश्यहानि गृह्यन्ते, मासि मासि गृह्यन्त इति ॥ २८ ॥

#### 29 11 28 11 ]

यसमानविधाने गुणकःमानां श्रृत्तिस्तैलोषप्यते । कथर्। प्रकृतो वैकिल को प्रशिः, उत्तरवेशां निधानव्यः, स्थले वा । सः चोदकेन वैकल्यक एव प्राप्तोति । तत्र प्रत्येकां निधानव्यः, स्थले वा । सः चोदकेन वैकल्यक एव प्राप्तोति । तत्र प्रत्येकां निधमार्थम् । वैद्याप्तिहें राज्ञार्यानां प्रकृता कार्यक्ष कर्षक्ष इति, एव निधमार्थम् स्थात् । यथा प्रशार्थानां प्रकृति स्थात् । यथा प्रशार्थानां प्रकृति । अयं स्वित्तरनारस्य मितिकस्थमाको विहितः । तं विधाये-पिवेषसस्य कृतसम्यः किवते । एतानि च वाक्यान्यस्थिते विधाये-पिवेषस्य स्थाति । अयं तिकिल वाक्यान्यस्थिते प्रत्येक्त प्राप्तस्य निधाय-क्राप्ति प्रकृति प्रत्येक्तं विधाये-प्रयादिषु चोदकेन प्राप्तस्य निधाय-क्राप्ति स्था ति । विधाये-प्रयादिष्ठ चोदकेन प्राप्तस्य निधाय-क्राप्ति स्था ति । विधाये-प्रयादिष्ठ चोदकेन प्राप्तस्य निधाय-क्राप्ति स्थाप्ति । विधाय-प्राप्ति । विधाय-प्ति । विधाय-प्राप्ति । विधाय-प्ति । विधाय-प्राप्ति । विधाय-प्राप्ति । विधाय-प्राप्ति । विधाय-प्त

९ उपदिश्यः—मु. । २ तत्रोपपवत इति-गुण्यामप्रवृत्तिः समानविषातप्रयोजनामि ते मीमां-षडममयिक्यं नोपपवते, विस्पष्टवयोजनाम्तरसद्भावादित्ययः । ३ उत्तर्भवादित्वकृतिपु चयनपुत्रःध-गणस्य यश्रियमाधेस्तावाद्वितं तिन्नराकराति—यद्यात्वादिना । ४ एभियांक्यीरिति—' अयातोऽपि-मानिकामेनापुरणन्ति, तमुक्येन स्वादिवावनैरित्यर्थः ।

( उपस्तरणामियारणाम्यां सह चतुरवत्तर्सपस्यविकरणम् ॥ १२ ॥)

[१२] उत्पत्तितादर्थाच्चतुरवत्तं प्रधानस्य होमसंयोगादधिक-माज्यमतुरुयत्वाल्लोकवहुरः।तेर्गुणभूतत्वातः॥ २९ ॥ पू०॥

# तत्संस्कारश्रुतेश्व ॥ ३० ॥

मधानाबदानसंस्कारार्थेन चौपस्तरणाभिघारणे श्रूयेते । यदुपत्नु-णाति, अभिघारयति, अधृताहुत्मिवैनां करोतीति । तेनोपत्तरणापि-घारणसँभुक्तं प्रधानद्रव्याचतुरवत्तं होतव्यमिति गम्पते ॥ ३० ॥

ताभ्यां वा सह स्विष्टछतः सङ्क्ते द्विरभिघारणेन तदाप्तिवचनात् ॥ ३१ ॥ सि०

ताभ्यां वा सह द्विदेविषोऽबदाय चतुरवत्तं कर्तव्यम् । कुनः । स्विष्टकुतः सकुत्त्वे द्विरिभेषारणेन तदाक्षिववनं भवति । सकुदुपस्तृ-

**२९॥३०॥**]

यज्जुहे तीःति यदि जुहोतिरन्देत तथा सति हिविर्छलणार्थमुचार्येत । अयं दोषः

भवति—ग.। २ अतुल्यं हि तत्।पुरांशाशी होमार्थाः तहणभूतमाज्यम्—ग.।
 भोदनार्थानांति—ग.। ४ संयुष्तप्रधानद्रन्याच्युरवर्त्तं कर्तच्यं, होतव्यमिति—ग.।

णाति, सङ्घदवद्याति, द्विरिभ्रधारणितं, चतुरवत्तरसाऽऽऽस्ये, इति द्विर-भिर्मारणेन चतुरवत्तं पूर्णं दर्धयति । इत्रवस्या घटवत्तः तेन पूर्वेत । आहः । दर्धनेमस्तृ । मात्रिक्त्यतामिति । अत्रोत्यते । चतुरवत्तं होमे अरते, चतुरवत्तं इहोशीति, न होरायं पूरोदाशे सांत्रयं वा । नैवं अ्यते, बद्धामार्थं द्रयं स्वतुरवत्तं कुर्यादिति । चतुरवतं श्रूयमाणं होमेनासंबरयवानवनवर्षेकं स्थात् ।

अयोच्यते । स्योगवधनग्रहणःद्येवस्त्र विष्कृति । तस्त्र । साक्षाद्वोमसंबन्धे वचने सित चतुरवत्तं नुहोतीति, नान्यत्ययंगर्वचनं वरुपते । अस्मिश्र साक्षाद्वचने तद्याद्वचनं नातद्याद्वित न त्रिश्रपः श्रु :ते । तद्याद्वव-द्याद्वा चतुरवत्त्वचत्त्वन्यद्वाद्वा चतुरवत्त्वचत्त्वचत्त्वचत्त्वचत्त्वचत्त्वचत्त्वचत्त्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्तिक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत

# तुल्पवद्याभिधाय सर्देषु भक्त्यनुक्रमणात्॥ ३२ ॥

बस्वारि वा पतानि देवद्यान्यवश्चानि, यहुपस्तृणाति तदनुः बाववाये, यरपूर्वपदानं तदाज्याये, यहुवरं न्द्रशाये, यद्विधारयाति तहुपद्वागयेति, चतुम्बनस्य चरवायेवदानानि संकीदर्शानुवाक्यादिन मिर्मक्तिवादेनावयवडः संबीतेवन्तुपस्तरणारीनि दर्भयति । तस्मास्तन

स्वात् । तस्मादियं वचनव्यक्तिकीत्तः । यच्चेतुरत्ततं तच्नुहोत्तीते । तखदुरवर्ते विद्यते ।विद्यमानत्वात्तस्वक्रवतेऽनुवन्तिः । अनैत्व चदुरवत्तत्व होमसंबन्दाः क्रियते । तत्र होमो वा चदुरवत्तार्थः, चदुरवतं वा होनार्थोगिते । यदि हेमस्बतुरवतार्थः, तदाऽदृष्टं कैशमीयम् । अय चतुरवत्तं होमार्थं, ततो दृष्ट एवार्थे होमनिवृत्तिः । तस्मा-खतुरवत्तं होमार्थमिति ॥ ३१ ॥

१ वननवृत्यं कहरते—क. सु. । २ का ताई वन कारिकारिति चेतर्हायति —यबसुरवस् मिति । ३ विद्या दिन्दिवयो द्वित्वदानियानादुणस्तरणाभिषारविश्वनाच प्राप्तं विद्यत हस्यये। ४ अनुस्य च तस्य होन- य. व. । ५ इतिनु—हति प्रवङ्गाधिनस्यर इति शेषः। ६ कहरनीय-मिति—नं हि होनेन चतुरस्त विदृष्टं ये.जनमस्तिति शेषः।

होपस्तरणाभिषारणाभ्यां चतुरचचिति । दधश्वद्शे भागधेयवचनः । तद्यया, कङ्कटकाय दर्धं, नापिगाय दयमिति । देवदधानि —देवपागा इत्यर्थः ॥ ३२ ॥

( उपांशुयाजे, उपस्तरणाभियारणयो क्रेंपेऽपि हविष एव चतुरवत्तसं-पत्त्यविकरणम् ॥ १३ ॥ )

# [ १३ ] साप्तदश्यवानियम्येत ॥ ३३ ॥ पू०

देश्चेष्णेवासयोक्ष्यांश्चराजोऽस्ति । तत्रे, चतुरवत्तं खुहोतीति । तत्र संख्या । किन्नुयांश्चराजे चतुरवत्तं कर्तव्यमुत्त नेति । कि पास्त् । साप्त-दृश्यवश्चियम्येत । पया, साक्ष्रभ्यवनारभ्यात्रीतं परिगणितासु विक्व-तिषु पूनः श्रुत्माणं बाँचयत्रे सत्तास्येव । नियम्यते, एवधिद्विष चतुर-वत्तपुत्रस्तरणाभिवारणाश्चयस्यात्र ते तत्रेव नियम्येत, औषयसाना-ययोः । उश्चित्रांने न स्मान्ति ॥ देवे ॥

हिविषे पा गुणशुक-शाच्याकृतविषक्षा स्वस्त् ॥ ६४ ॥ बाबव्दः पतं व्याप् वाव । नैतर्दाहा, नोवाश्ववाने चतुर्वच-तिति । दोवे चतुर्वचं गुणां स्वीयने । स उपांश्वावादोके प्रस्ताना वान्यान् । अय पदुक्तः । औपप्रसाना वान्यान्यां विष्य चतुर्वच् । अपप्रसाना वान्यान्य । यथा, सत्तद्र्य साधि-भेनीरलुक्त्यादिति, विश्ववद्रादित्व सत्तर्याल्यक् यथा, सत्तद्र्य साधि-भेनीरलुक्त्यादिति, विश्ववद्र्यादित्व सत्तर्याल्यक्ष्यादिति । नैतिषद्, चतुर्वच्यान्ते, कृष्णम्, अस्तृत्यो स्वयं, अभिचारपे वेति । कथं विद्र्य स्वयं प्रसान क्ष्यं क्ष्यं ह्रव्यं हुष्यानित्व । कथं विद्र्य स्वयं वाच क्ष्यं क्ष्यान्य क्ष्य क्ष्यान्य क्षयान्य क्ष्यान्य क्ष्यान्य क्ष्यान्य क्षयान्य क्ष्यान्य क्षयान्य क्ष्यान्य क्ष्यान्य क्ष्यान्य क्ष्यान्य क्ष्यान्य क्ष्यान्य क्ष्यान्य क्षयान्य क्ष्यान्य क्ष्यान्य

#### [ 42 || 43 || 48 ||

९ दर्शवृर्णमास मेरस्युपाद्धगामः------। २ अस्। च तत्र-------। १ वाक्यशेषस्वात् ---ा. । ४ यागे---ग. । ५ अनुक्रमस्त-मु । ६ चतुरवर्तं, तरुवम्,-ग. ।

( दर्शपूर्णमासयोरसोनयाजिनः पुरे डाशद्वयश्रवणस्यानुवादत्शः विकरणम् ॥ १४ ॥ )

[ १४ ] पुरोडाशाभ्यामित्याधिकतानां पुरोडाश-योरुपदेशस्तच्छ्रुतित्वादैश्यस्तोमवत् ॥३५॥ पू०

दर्शपूर्णवासयोत्दिवास्तायते, पुरोडाश्वाभ्यायेवासोषयाजिनं याज-येत्, यावेवावाग्रेयकैन्द्राग्वति । वनैय संबयः । कियिकारश्वातिवा-वयश्चेगेऽवम्—दर्श्वगूर्णवासाभ्यां स्वर्गकामो यज्ञेतेत्वाभ्यां पुरोडाश्वा-भ्यामसोवयाजीति, अय किमिथकयोः कर्मान्वरयोक्ताचिः—अवसा-भ्यामेवंजातीयकाभ्यां पुरोडाश्वाभ्यां यज्ञेतेति, अयवा, अङ्गकर्तुव-पदेशः— आभ्यां युरोडाश्वाभ्यागृत्विय्याजयोदिति, अयवा, असोवया-गकाले, आभ्यां यज्ञेति कालेवदेशः, जैनन्द्र ग्रस्य विधिराग्नेय-य चानुवादः, अथवोधयोरनुवाद इत्येते पक्षाः।

कि ताबरवाह्म । अधिकार वेष इति । यदेतरस्वर्गकायो यजेतेति । इतः । तच्छुतिस्वात् । तच्छुतिस्वाते । द्वितरस्वर्गकायो यजेतेति । इतः । तच्छुतिस्वात् । तच्छुतिस्वाते हि पुरोडाश्ची अव्हेत्तानुद्वि । तेन नाम्याधिको । असोमयाजिनध कर्तुवर्षापार आभ्या संवध्यते अस्या, न कालः । साहि क्रस्येत । अतिथ अंत्रणाया गरीयसी । तत्र सोमयाजिनो वा न पुरोडाश्ची । असे स्याजिनो वा न सानाध्यम् । यदि पुरोडाशाविश्व हत्यासोययाजी ति तथिने, तत्रो नासोमयाजी सांनाध्ये । तत्रैव कारा समर्थितो भवित । पुरोडाशम्यां केवलाभ्यायसोनम्याजी, न सांनाध्येनेति । अथासोमयाजिनविश्व पुरोडाशो विश्वीयेते, तथा न सोमयाजिनः पुरोडाशो । तवास्याने, प्रश्वदिशे भवित । पुरोडाशाभ्यामोमयाजीनवित । यथा—

ं यैमेव विद्याः शुनिमनमत्तं भेघाविनं ब्रह्मचर्योपपत्रम् । यस्ते न दुधेत्कतमचनाइ तस्ये मां बृधा निधिषाय ब्रह्मन् ॥ इति ।

१ किंगा-ग.। २ छञ्चणात्-ग.। ३ निस्क्तम्-(अ०२ पा०१ ख०६)।

यं कुचिमेन विद्या इति बदितव्ये यमेन विद्याः कुचिमेति । एतम-भाषि । तदुभयोगणि वचनव्यक्त्योर्गिकारश्चेतिवाक्यरोग इत्युभवधाऽयं पूर्वपक्षो भवति । यथा वैश्यस्तोपेऽधिकारश्चेतिश्चेषः, वैश्यो वैश्यस्तोग्मेन यज्ञेतेति । तदुदनारपिकारश्चेतिश्चेष एवति ॥ ३५ ॥

## नः त्वनित्याधिकारोऽस्ति विधेर्नित्येन संबन्ध-स्तस्मादवाक्यशेषत्वम् ॥ ३६ ॥

तुरुव्दः पक्षं क्यावर्तयति । नैतदेवम् , अधिकारवाक्यशेष शति । नित्यी हि दर्शपूर्णमासी, यावडजीवं दर्शपूर्णवासाभ्यां यजेवेति । निस्यो च तत्रेमी परोडाशी फलं शति सहकारिणो । तावनित्यम-सोमयाजिनं प्रति विधीयेते इत्यत्पपन्नम् । कथम् । नित्यौ हि दर्भपूर्णमासयोर्भविष्यतः । यथासोमयाजी तस्योपकरिष्यत इति नोप-पद्येत । पुरोडाग्रविधेर्नित्येन दर्भपूर्णपाससम्बद्धायेन संबन्धः । तस्पां-न्नासीमयाज्यधिकारश्रविचानवशेषः । कि तर्हि । अधिकयोः कर्मा-न्तरयोक्त्वित्तिति । नेवमभिसंबन्धः क्रियते । यावेती पुरोडाशी दर्भपूर्णमास्रयोविंदिती, ती पत्यसोमयात्री विश्वीयत इति । कर्यं तिर्दे । असोमयाजी यः रैवर्गकामः स आग्नेचं कर्यादैन्द्रःग्रं चेत्येते कर्मणी विधीयते । विधीयते चेत्युविभयां कर्यान्तरे । तत्र, यावेतावित्यस्ववाद-वचनं धर्मापेलं भविष्यात । यथा, एतस्यैव रेवर्ताष्ठ बारवन्तीवमाग्नि-श्रोवसाम कृत्वेति । एवशब्दश्च प्रनिरित्यस्मित्रोर्थे भविष्यति । यथा क्षीरेण भवत्वा देवदत्तः क्षीरणैष ईस्त्रीतेति । सुस्रीतैबेति प्रनारिबे गम्यते । एवभिदावि सोपयाजिनश्वासोपयाजिनश्च दर्शपूर्णपासाविधानेन विदिती प्रशेष्टाकी पनरक्षांत्रयाजितस्ती विकायते, प्रशेष्टाकाभ्वामेवा-सोमयाजिनं याजवेदिति । तद्धवैकाभ्याभिति गम्यते ॥ ३६ ॥

सति च नैकदेशेन कर्तुः प्रधानभूतत्वात् ॥ ३७ ॥

11 11 34 11

९ विश्रो-- क. सु. १९ तस्यास स्रोम-क. गं. १२ स स्वर्यकामः सन्नामयं-क । ४ भुद्धौ-पुति । कुन्नवा देवदाती कुर्वस्वेदील-क. १५ प्रधानत्वान्-श्री. ।

सित चाथिकारश्रेषे पुरोडाश्योरसोमगाजिकर्तृभवन्यो नोप-पद्यते । अधिकारश्रेषे हि प्रधानभूनः कर्गा निर्दिश्यते । न चासिति फल्छे प्रधानभाव उपपयते । न च दर्श्यूर्णवासकदेशभूनौ पुँरोडाश्री फल्डस्य साधकी भवतः । न च वचनगावाण्यात्फल्डं करशयिष्यते । वच-नव्यक्तपुरत्सस्य भावात् । तस्माद्गि नाम्स्यायेकारश्रेष इति ॥ ३० ॥

### क्रत्स्नत्वाच् तथा स्तोभे ॥ ३८ ॥

चदुववर्णिनं, वैश्वस्तोनवदिति । युक्तं वैश्वरानीने । क्रस्तो वेश्वर स्तोषो न कश्यविदेकदेशः । तत्र फर्कं संवदिति । न वात्र फर्कं संप् वति । न व तत्र किंचिरेकं नित्ययनित्येन संवध्यते । तस्माहैभैस्यं वैश्वर्स्तोमेन ॥ २८ ॥

## कर्तुः स्यादिति चेत् ॥ ३९ ॥

इति चेन्यन्यसे, नाषिकारश्चितिशोऽनकत्य द्वी । तश्रीच्यते। कर्मान्तरयोक्त्याचिर्नावकत्यते । यावेती न्द्रति वैवयेक्षाव वर्ग लक्षणया कृत्येत । क्यं तर्दादमिति । अङ्गकर्त्तकत्वा । अङ्गे कः कर्ना, न प्रधाने । याजयेदिति देतुकर्तुर्वेतन्तस्यसं वचनम् । ळ्याणया यश्चेः कर्तुः । अपि च नित्वानित्ययोधिकद्यः संबच्धेऽभ्युपगरो न भिन-ष्यति । न चैकर्देशस्य फळं कत्ययिष्यते । अक्षेम्याजी युरोडाग्राभ्यां याजयितव्य इति याजयितुष्वदेशोऽभ्युद्याय भविष्यति ॥ देशः॥

## न गुगार्थतातात्रे च नोपदेशार्थः ॥ ४० ॥

नैतर्देवस्, अङ्गकर्तुकार्देव इति । अङ्गकर्ता हि १४ गक्तितेव कि-योपर्देशन गुणभूतः नामोति । न चास्य फर्ज अ्वते । न च कस्यितुं श्वक्षम्, उपश्चावश्यात् । न च अञ्चस्य पुनक्पदेशे किविद्दत्ति प्योग् जनस् । अर्थशासस्य त्वजुदारः पुरोडाशयोषीर्य विचानुस् । न च परि-संख्या । विदेशस्यात् । सोयदानितश्च विचान्द्वस्तर्योऽनेमवान् । सस्मास्कर्यन्तरयोकस्यितिति । ४०॥

<sup>3011 36 11 39 11 80 11</sup> 

१ तिर्दिर्यत— १. १२ पुरेखासय थै— ग. १ अद-क. मु. १ ४ विदर्स — ग. १ ५ व्यपे-श्चवंत्रने - ग. १ करोत — ग. मु. १ ७ अङ्गकर्तुः - ग. ।

## कर्मणोस्तु शकरणे तन्न्यायत्यः दुगुणानां लिङ्गेन कालशास्त्रं स्यात ॥ ४३ ॥

नव्दः पक्षं व्यावर्त्तयति । नाधिकयोः कर्पान्तस्योजन्यत्ति । एतयोः कं फोः प्रकरणे काल उच्यते । नासोग्रयाजिलं कर्तारं प्रति पुरे डाशी वि शिवेयाहाम् । कृतः । तन्न्यायत्वात् । स हि न्यायः, योऽ-साजुकः । अपि वा काळवात्रं स्वाददर्श्वनाद्विश्वेषस्येति । इहापि स एव न्वायः। असोमयागकाले दर्शपूर्णपासयोरेतौ परोडाशौ भवत इति। किमेवं भविष्यति । फलकल्पनादोषी न भविष्यति । यदा समुदै।यः परिविष्यते, सदा सर्वेशं संहतानां फुळं भैविष्यतीति । श्रवयते चासो-मयागेन विशेष्छिङ्गेन काले छक्षयितुम् । तस्मिन् काछे पुरोडाशा-भगायेव यजेत. न भांनाट्येनेति ॥ ४१ ॥

यदि त सांनाय्यं सोमयाजिनो न ताभ्यां समवायोऽ-

स्ति विभक्तकालत्वात् ॥ ४२ ॥

तुष्ठब्दः पक्षं ब्यावर्तवति । यदि सानाव्यं सोमयाजिनः, न का-लार्थे अवर्ण भवितुपईति । सांनारुषं च सोपयाजिन एव । अनाशाङ्किते र्तेस्मिन्नाशङ्कितवचनम् । यथा —

शास्त्राणि चेत्वपाणं स्युशतास्ते परमां गतिम् । इति ।

एवं हि अयते, नासोमयाजी संनयेदिति। एवं सति न कार्छार्थ श्रवणम् । कथम् । नैव ताभ्यां पुरोडाश्वाभ्यां सोनाय्यस्य समवायः भागः । विभक्तकाळस्वात् । शक् सोमयागान्युरोडाश्ची । ऊर्ध्व सांनें।य्यं प्राप्तमेव । न तदर्थं यतितव्यम । तस्मास्त्र काळार्थं श्रवणं कर्शन्तरचोः **दैनैवेति ॥ ४२ ॥** 

अपि वा विहितत्वाद्गुणार्थायां पुनःश्रुती संदेहे श्रुँतिर्द्धिरेवतार्था स्वायथाऽनिभेषतस्वथाऽऽमेरो दर्शनादेकदेवते ॥ ४३ ॥

#### 1 58 (1 58

१ (अ. ४ पा०४ क्ष० ३ स०६)। २ समुदारे व्यापरिध्यते—क मु.। ३ भविध्यति – क. सु.। ४ अस्मिन्-ग.। ५ सानाय्यं, प्राप्तत्वे च न-ग.। ६ चोदनेति —ग.। ७ श्रातिहिं देवतार्था--ग.।

स्वि बेति पसच्याहृतिः। नैतत्क्वमांन्तरचोदनीतः। अनुवाद आसे-पस्य। विद्वितःचात्। विद्विते छसानुभयत्र, यदाग्रेयोऽशक्यालोऽमा-वास्यायां पीर्णवास्यां चाच्युनो भवनीति। ऐन्द्राग्रस्य भवति विद्यिः। उपयत्राचिहितत्वात्। स यत्र न शाप्तीति। पीर्णास्यामेद्राग्रविधाना-वैषा श्रुतिः। यथाऽनिभिनस्त्याऽग्रेय उचितिः। विषानं चौभयत्र। तस्य दर्शनं च, आरोपं चतुर्थो करोतीति। तथा सार्कनस्वायीये, आरुषभामास्यां वच्योऽद्योगेत प्रतिद्वोजनित्॥ ४२॥

## विधि तु बादरायणः ॥ ४४ ॥

तुष्टर प्रभिष पक्षं व्यावर्जयति । नेतदेवन् , अःवेपेऽनुवाद् ऐदाग्ने विभिन्ति । जगयोः कालविधः स्यात् । कृतः । वादरायण आचार्यो मन्यते स्म, मागपि सोमयागास्तानाव्यविभिन्ति । असोः गर्यापानोऽपि सांनार्ज्यं अपने, तदु संनयेदिनि । तथा, तथेह स्माऽऽहु-गर्यापानाः सांनार्ज्ययेवानोषयानिनः । तस्यास्कालार्थः संयोग इति ॥ ४४ ॥

### प्रतिषिद्धविज्ञानाद्दा ॥ ४५ ॥ सि॰

बाइन्दर १सं न्यावर्वयति । नैतद्दास्त, काळाविधिरिति । नाष्याधिकयोः कथोः कर्मणोक्त्यक्तिः । नं बाऽऽवेयस्यानुवादः, ऐत्य्रावस्य विदिः । किं वहिं । उभयोरनुवादः । कथ्म । सोमयाजितः सांतारविधानार्थ- मेवद्वावयम् । अतो नैद्यावस्यापि विश्विः । भियेत हि तदा वाक्यम् । यवपिसंवन्यः किंवते । असोमयाजितः पुगोङावादेती, यौ माही । सोबयाजितः सांनाद्यभएसपीति । पुरोहाशास्यापेवानोत्यापितं सांवयाजितः सांनाद्यभएसपीति । पुरोहाशास्यापेवानोत्यापितं प्रविक्ते सांवयाजितः सांनाद्यभयाजिते । सांवयाजित्यिति । व्ययेत्वानोत्यापितं सांवयाजितः सांनाद्यभयाजितः सांनाद्यं विश्विपते । अपरेणापि वाक्येन् नास्योदमाजितः । तस्याद्वयाह्यस्याद्यस्य हाति ॥ ४५ ॥

#### 8 <del>1</del> 11 8 8 11 8 4 11

प्रकारमध्ये—इस्पेद सर्वेवादर्शनुसारेषु वाठा दावते । वरंतु स वाठो आकरणात् प्राव स्युपेक्षितः । डिब 'सांस्रस्थानीते सिव्हार्षः । व तदः '(अ० ३ रा० ५ अ० २ सु० १३) सेते कृते तसस्यात्रे च सार्वश्रस्थावीवयन्द २० पटनानी हरवते । २ विस्स्यु—औ० । १ मिनियदिभानाञ्च-औ. न. । ४ न चना, ।

### तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥ ४६ ॥

अन्यार्थेऽपि चैतमर्थे दर्भयति, न केर्पेन्तर इति । कथम् । चतुर्दश्च वीर्णमास्यामानुत्रयो हुयन्ते, त्रयोदश्वामावास्यायामिति । कर्मान्वरोत्य-चावभ्यविका आहुत्रयो भवेगुरिति ॥ ४६ ॥

( उपांशुयाने ध्रीवाज्यविधान धिकरणम् ॥ १९ ॥)

[ १५ ] उपांशुयाजमन्तरा यजनीति हर्विर्छिङ्गा-श्रुतित्वाद्यथाकामी प्रतीयेत ॥ ४७ ॥ पू०

दर्भपूर्णवासयोराज्ञावते, उपाद्ध्याजवन्तरा यज्ञविति । सत्र द्रव्यं मति संदेशः । किमनियम उत्त नियनं किंचित्र्द्रव्यमिति । किं मासम् । न किंचिद्धविरूपं श्रूपते । नस्माद्ययाकामी मतीयेन । तत्रोक्यते । श्रूषते हवीक्षम्, आज्यस्यैव नावुर्णातु पौर्णवास्यां यज्ञिति । तस्मा-दाज्यहृत्यकं स्यात् । उत्यते । एवमप्यनियमः । यस्किंचित्रवर्षाः ग्रहीत्वेष्ववेति ॥ १९ ॥

### धौवाद्वा सर्वसंयोगात् ॥ ४८ ॥ सि०

प्रैं बाहाऽऽध्यादिच्येन, न यतः कुनश्चित् । कृतः । सर्वसंयोगात् । सर्वयज्ञतिभिद्धं संबद्धं, सर्वर्धः वा एनग्रज्ञाय गृष्ठते यद्श्रुवावार्षाञ्च-मिति । तस्माद्रप्रैवाच्यायज्ञेतेति ॥ ४८ ॥

( उपांजुकानस्य दर्शपूर्णमासतन्त्रमनदेवतान्यनमदेवतानियमाधिक-करणम् ॥ १६ ॥ )

## [ १६ ] तद्वच्च देवतायां स्यात् ॥ ४९ ॥ पू०

देवर्गा मन्यूर्भोत्रुवाजस्य संजयः । किःनिययः, नियम इति । किं प्राप्तस्य । बद्ददृरुष्यं प्रस्थानियमः पूर्वाधिकरणपूर्वयक्षे, बद्ददेवतायाम-नियमः । नन्वभीयोभी विभीयेते । उत्त्यते । पुराकल्पसस्योऽसं न विभिनस्यः । इमास्ताई, विष्णुरुपांकु यष्टन्य इत्येवमादिना देवता विभीयन्ते । उत्त्यते । उत्तर्भकानिकरणवचनार्था एते अर्थवादा इति । तस्मादनियमः ॥ ४९ ॥

#### 84 11 80 11 85 11 86 11

१ क्मोन्तरमिति-ग.।२ तसंबद्धम्-क.।३ आव्यम्-सु०। ४ पुराकलपहरः-क. सु.। ५ क्फ मिरिः--( अ०२ पा०२ अ०४) इत्यन्नि शेषः ।

### तान्त्रीणां प्रकरणातु ॥ ५० ॥ सि०

न हि देवतायन्तरेण यागी भवति । न च चचनपन्टरेण देवता । न चान्यस्य विहिता देवताऽन्यस्यावकन्तरे वन्नान्यक्रनानी तैन्त्रभ चानायन्यतमया देवतथा प्रकृतन्त्रदेकराक्यां कृत्वा टेवशायवगयि-रुरायः । एकया च कृतार्थस्याद् यां क्रीतेवृदेवतायिति ॥ ५० ॥

( उपांद्वायाजे वैकाहि।कातेण्यादिदेवता-पौर्णनासीमात्रकारिकस्वीम-यप्रतिपादनाधिकरणस् ॥ १७ ॥ )

## [ ९७ ] धर्माद्वा स्यात्मजापनिः ॥ ५९ ॥ पू०

षौष्ठीणामन्यतमा देवतेत्युक्तन्। जि संदृद्धः । कि तान्त्रीव्यत्तिमाः, अथवा प्रजापतिः, अथवाऽधिः, अथवा विष्णुः । अमावास्यायो चौषां- श्वयाजः, अथवा पौणेमास्यामुषां गुपाजः, विष्णुश्च देवता । अथवा पौणेमास्यामेवोषां गुपाजः, तेव विष्णवाद्या देवता इत्येते एसाः । कि तावत्यासम् । मजापतिर्देवता । कृतः । धर्मात् । तस्य खुषातुः व पर्माः, तस्याद्यास्त्रिक्तवत्याजाः पत्यं यक्षे क्रियते, व्यापेव तिक्त्यत इति । व्याप्त्रिक्तवित्याजाः पत्यं यक्षे क्रियते, व्यापेव तिक्त्यत इति । व्याप्त्रिक्तवाजाः पत्यं यक्षे क्रियते, व्यापेव नृत्यस्यावाज्ञात्यं धर्मः इति । आत्यानि सावनेषु व त्रोवेद्यतास्य संयाप्त्र इति । तन प्रजापतिर्दिनि गस्यते । स समुखेषेकः । अत्यस्यां सत्याकृष्ठेसे वेनास्य संयायो भवेत्विति ॥ ५१ ॥

देवतायास्त्वनिर्वचनं तत्र शःदस्येह मृदुत्वं तस्मा-दिहाधिकारेण ॥ ५२ ॥

तुबन्धः पसं न्यावर्गयति । नैत्यस्य, प्रमायतिर्वेवति । तांत्र्याणां सुरूपोऽधिर्वेवता स्थात् । प्रमायतेर्वेवताया अतिवेचनं धर्वस्त्र्योभावः, प्रमायतिर्वेवताया अतिवेचनं धर्वस्त्र्योभावः, प्रमायिर्विचि । नन्यांमुन्वं प्रमायतेर्वेभः, तस्पायिर्विचि स्थानायस्त्रेचि स्थानायस्य क्रियते, उशांचेव तिक्रियत हति । उत्त्यते । अनुवादसरूपायस्य प्रमायस्य प्रमायस्य प्रमायस्य प्रमायस्य प्रमायस्य प्रमायस्य प्रमायस्य प्रमायस्य स्थानस्य प्रमायस्य प्रमायस्य स्थानस्य प्रमायस्य स्थायस्य प्रमायस्य स्थायस्य स्थायस्य स्थायस्य प्रमायस्य स्थिति स्थायस्य स्यायस्य स्थायस्य स्थायस्य स्थायस्य स्थायस्य स्थायस्य स्यायस्य स्थायस्य स्थायस्य स्थायस्य स्थायस्य स्थायस्य स्थायस्य स्थायस्य स्थाय

<sup>90 11 98 11</sup> 

श्चयाजे तत्र शब्दस्य मृदुत्वम् । तस्यान्त पत्रापतिः, अधिकृतानां मुरूयोऽ-प्रिः स्यादिति ॥ ५२ ॥

विर्णुर्श स्याद्धै।त्राम्नानादमावास्याहविश्व स्याद्धौ-त्रस्य तत्र दर्शनात् ॥ ५३ ॥

बाज्ञव्दात्यक्षो निबर्देषेते । नैनदेवस् , अधिः स्वादिति । कवं विहें । विष्णुर्देवता स्वात् । हीशास्त्रातात् । अशवास्यां पकृत्व वैष्मवं हीश-मास्त्रायते, देदं विष्णुर्विचक्रमे, प्रवैद्विष्णुः स्ववते वीर्षेणेति । वदेवमर्ष-बद्भवति । यदि विष्णुरेवत्य उपांछुयानः । एवयमावास्यायामास्त्रात-मर्थवज्जवि, यद्यावावास्यायामुर्याञ्च । वस्माद्यावास्यायामुर्याञ्च-यामःस्यादिति ॥ ५३ ॥

अपि वा पौर्णमास्यां स्यात्त्रधानशब्दसंयोगाद्गुण-त्वान्मन्त्रो यथात्रधानं स्यात् ॥ ५४ ॥

यदुर्क विष्णुरेंबरोति तदगृहाते, न स्वमावास्यावायाद्वयांछ्वान इति । विधायको हि तस्य खब्दः पीर्णगास्याम्, आज्यस्पैन नासुवांछ्य पीर्णगास्या यज्ञशिति । तं बन्द्राम्मानं न खन्नोस्यमाबास्यायामाक-स्ट्रम् । उपसंज्ञयाजे मन्त्रस्य विधानाद्यत्रोयाद्यवातस्यत्र मन्त्र इति गम्यते, न यत्र बन्द्रस्यायाद्यवात्र इति । उपांछ्याजस्य हि मन्त्रो विधीयने, न सन्त्रस्योयाद्यवात्रः ॥ ५४ ॥

आनन्तर्थं च सांताष्ट्रस्य पुरोडारोन दर्शवत्यमा-बास्याविकारे॥ ५५॥

इत्तष्ट नामास्यावाषुत्रांतु राज्यः । अन्नतास्याविकारे हि साक्षेत्रस्था-यीवे सांनाव्यस्थाऽऽनरान्यं पुराडाजेन दृषते । कथम् । अञ्चयसारा-भ्यां प्रचर्याऽऽप्रेयेन पुरोटाबेनाग्नीचे सुची पदाय सह कुम्मीमिरमि-

#### 47 || 47 || 48 ||

१ विपरिवर्तते - १.१२ %). सं. ( अष्ट० १ अ०२ व० ७ ) १३ ऋ० सं. ( अष्ट० २ **अ.** १९ वर )। ४ विभानाच-ग. ५ सार्कप्रस्थाप्ये-क. ग. सु ।

क्रामभाह, इत्यान्नेयादानन्तर्य सांनाटयस्य दर्शयति, नोपांशुयाजस्य । तम्माभाषायास्यायागुपांशुयाज इति ॥ ५५॥

# अर्गाषोमविधानानु पौर्णमास्यामुभयत्र

### विधीयते ॥ ५६ ॥

तुष्णद्रः पर्सं च्यावर्तवित । नेनदेवं, पौर्णवास्यामेबोवां हुयाज स्ति । खभवव स्यात् । देव गांव कंत्यय । कुनः । अविश्वेषण खुवां हुयामः भूयवे, वर्षां हुयाजमन्दरा यजतीति । यदेवत्, अत्व्यस्यव नावृषां हु पौर्णवास्यां यज्ञिति । देवनावियानमेनत्वीर्णवास्याद् । तस्माद्रीयोन मदेवस्यः पौर्णवास्याद्ववां कुषाजः । यन्त्राम्नानादैर्णवोऽवावास्यायामिति देवताविकत्यः स्यात् ॥ यस् ॥

# प्रतिषिध्य विधानादा विष्णुः समानदेशः

### स्यात् ॥ ५७ ॥ मि०

न वैतर्दास्त, यदुक्तसूभयत्रोयाञ्चयात्रो देवताविकल्यभेति । किं तर्दि । पीर्णभारतायेवोगांसूयातः । तत्रैव न विष्याद्या देवता इति । इतः । मिलिपस्य विभानात् । किमिद् मिलिपस्य विभानादिति । अमावास्यां वर्षभिद्या पौर्णभास्या विभानादिति । कथम् । आख्य-स्यैष नाष्युपाञ्च पौर्णभास्या यत्रीकि मकुत्र समामनायते, जापि वा एतवत्रस्य क्रियम यद्यवश्चा पुरोहार्यो, उषाञ्चयाजमनत्तर् यदा-कीति । पौर्णभास्यामिति गम्यते । पुरोहार्यो, उषाञ्चयाजमनत्तर् यदा-कर्षोकासित्वाय, मनायतिक्यांत्र यष्ट्रस्यान्त्रस्य , अन्नीपोश्चर्याञ्च यष्ट्यावनामित्वायंत्र । तत्र पौर्णनास्यायेवायान्याः । तत्रैय च विष्यवादा देवता इति ॥ ५७ ॥

## तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥ ५८ ॥

६६भ नामाबास्यायाद्ववाद्यवाजः । कृतः । अन्यार्थोऽप्येतम्ये द्वी-यति । कषम् । चतुर्वेश पोर्णयान्यानादुषयो द्वानेत त्रयोदशामावान्या-स्यायामिति । इतरयाऽमावास्यायापि चतुर्देशाऽऽदुषयो मवेषुः, जयो-दशेति नोप्ययते । तस्याज्ञानायःस्यायाद्वयात्रयात्र इति ॥ ५८ ॥

<sup>99 11 98 11 98 11 136 11</sup> 

न चानक्कं सळच्छूताबुत्तवत्र विभीयेतासंबन्धात् ॥ ५९ ॥

इतश्र नावावाश्यायाम् । न हि सङ्ख्रूयवाणवनङ्गपुमयत्र भवति । अङ्गं हि प्रवानार्थत्वादुभयत्र स्वात् । प्रशनं चेदं, नाङ्गः । तस्पा-स्वीर्वमाश्यां श्रूयमाणं नामावाश्यायां भवेत् । असेवन्धात् । न हि प्रवानं भैषानेन, अङ्गमङ्गेन सेवन्यं यातीति ॥ ५९ ॥

गुणानां च परार्थन्वात्मवृँतौ विधिलिङ्गानि दर्शयति ॥६०॥

गुणानां च परार्थस्वात्त्रशानेषु षष्टतौ विधिलिङ्गानि दर्शयति । न प्रधानानार्, अवरार्थस्वान् । कयम् । अप्सुवन्ताबाज्यपाणौ यज्ञतीकि, एकादश्च भयात्रान् यज्ञत्येकादशानुयाज्ञानिति । वस्मादप्यूपाश्चवाजो नामाबास्यायामिति ॥ ६० ॥

### विकारे चाश्रुतित्वात् ॥ ६३ ॥

अमावास्याविकरि च सार्कमस्याँयीये, उपांज्यवाजो न श्रूयते । कथम् । आज्यभागाभ्यां प्रचयोऽऽग्नेयेन च पुरोडायेनामीये स्नुवी प्रदाय सह कुम्भीभिरीभकाषकाहेति, आग्नेयादनन्तरं सांनाव्यं दर्वे-पति, नार्याज्याजम् । तस्यादि नामावास्यायाव्याज्याज्ञ इति ॥६१॥ ( एकपुरोडाञायामि गीर्गमस्यानुषाज्ञयाजिवानाविकरणम् ॥१८॥ )

ि १८ ] हिपुरोडाशायां स्पादन्तरार्थत्वात् ॥ ६२ ॥ पू० दर्भपूर्ववासयोदित्वायन्ति, ज्यांज्ञवाज्ञपन्तरः यजनीति । तजन्यवर्धः स्वाधिवरः, पौर्ववास्वायुग्रंज्ञयाज्ञ । तत्र च विक्वाया देवता इति । आस्त चौध्वै सोमान् हेपुरोडावा पौर्ववाती । माक् सोवादेक्षपुरोडावा । तजायमर्थः साज्ञविकः । कि दिपुरोडावायावेबीयांकुः याज्ञ द्वाद्युरोडावायावेबीयांकुः याज्ञ द्वाद्युरोडावायावेबीयांकुः वाज्ञयां स्वात् । कुतः । अन्तरार्थवात् । अन्तरार्थनेवित हि सूचते, ज्यांकुराज्ञवायावेबीयांकुः वाज्ञयां स्वात् । कुतः । अन्तरार्थवात् । अन्तरार्थनेवित हि सूचते, ज्यांकुराज्ञवान्वरः याजवीति । माक् प्रगोडावासं हीवैनात्युरोडावायाव न्वरंति नम्परोत्ता । विद्युरोडावायाव विद्यात् । त्वाद्यायाव विद्यात् । त्वाद्यायाव विद्यात् । त्वाद्यात् । विद्युरोडावायाव । त्वाद्यात् । विद्युरोडावायाव । विद्युरोडावायाव । विद्युरोडावायाव । विद्यात् । विद्युरोडावायाव । विद्यात् । विद्यात्यात् । विद्यात् । विद्या

१९॥ ६०॥ ६१॥ ६२॥

भितिद्वमहं निनिन्गः। २ प्रथानेव संबन्धं यातीतिन्कः सुः। ३ प्रकृती-सुः। ४ प्रस्थापये-कः
 सः सुः।५ तन हि किववाये न यथापुर्वं कृते स्वाः-यः।

### अजामिकरण:र्थत्वाच्च ॥ ६३ ॥

इत्य द्विषुरोडायाभेवेति । कुनः । अज्ञाभिकरणार्थस्यस्य श्रूयते । जापि वा एतस्यस्य कियते यदःवश्री पुरोडाशावुशांद्वपाजमन्तरा यज्ञति । विश्वपुरुषांत्रु यष्ट्रस्थोऽज्ञाभित्वाय, प्रजापतिकर्षात्र पर्ट्टस्थोऽज्ञाभित्वाय, अश्रीपोक्षायु यष्ट्रस्थोऽज्ञाभित्वायि । जापिसाहर्य-भिति । पुरोडाश्रभेश्र सःदृश्योग जन्मते । जापि वा एतस्यस्य कियते यदन्यश्री द्वांडांजी, पुरोडार्ज क्ष्मत्य पुनर्त्वृत्रीतः पुगेडार्ज ए-विति । यत्र दंगस्त्रत्र दोपनियानार्थेन भवितन्त्यस् । तस्यादः द्वेषुरोडाञ्चान्यस्थेति । दृशे ॥

### तदर्थभिति चेत्र तत्प्रवानत्वात् ॥ ६४ ॥

इति चेत्यस्वसि, तद्येत्वादन्तरार्त्तास्तिषुरोडाजायायेव साथि-व्यतीति । तन्न । तत्यवानत्वात् । पौर्णवासी प्रधानतः, अन्तरार्थो गुणतः । उपांजुयानः पौर्णवर्गत्या विश्वयते । उरांजुयान-स्वाच्यन्तराळं गुणः । एकपुरोडाग्राऽपि भवत्येव पौर्णवर्गते । तस्या-मुपांजुयानः केन न स्यात् । अन्तरीळं तु गुणोऽसंपवरः सार्विष्य-तीति । तस्यादसत्यन्तराळे, एकपुरोडाज्ञायामुपांजुयानः कर्नव्य इति ॥ ६८ ॥

### अशिष्टेन च संबन्धात्॥ ६५॥

अभिष्टेन चाश्रुवेनास्प्रसाखार्थनीयांजुराजन्य संक्रम्यः कांत्रन्यः स्वात् । अन्तराखगुणक उद्युप्त इति । न अन्तराखं सुणान्त्रेन विधीयमानं पद्यामः । तस्यात्त्रपुष्टिःशायायायुगोजुराजः कर्तन्य इति ॥ ६८ ॥

जल्पेस्तु निवेशः स्थाद्गुणस्याजुपरोधेनार्यस्य विद्य-मानत्वाद्विधागादन्तरार्थस्य नैमितिक-त्याचदमावेऽश्वतौ स्यात् ॥ ६६ ॥

**६३ || ५8 || ६९ ||** 

१ सादस्यमिति-स्तया रा नैरन्तयंत्र पुरोकः शहसकरणमालः त्यस्टर्शं भवशेखर्यः । २ पीकै-मारस्यावययः---कः। ३ अन्तरालं तुरो---कः सु.। ४ भविष्यति --प.।

हरुष्टरः पूर्वं च्यावर्तयाति । नैतद्दरितः गुणाखेनान्तराखं न श्रूयतः । उन्तिविश्वते । अन्तराख्यस्य गुणा उत्त्वित्वायं स्थानं, उग्रंजुणाज्यन्तरा यज्ञभीति । तस्या- दस्य गुणस्थानुष्योचेन गुणी निविश्वते, नैकपुरोदाश्वायां स्थान । नैकपुरोदाश्वायां स्थान । नैकपुरोदाश्वायां स्थान । नैकपुरोदाश्वायां प्रत्यान । अन्तराख्यां दि दिपुरो- दालायां विश्वते । तद्याव-अन्तराख्यां स्थान । अन्तराख्यां दि दिपुरो- दालायां विश्वते । तद्याव-अन्तराख्यां स्थाना । अस्ति । त्राचान्त्रया विश्वते । त्राचान्त्रया विश्वते । त्राचान्त्रया विश्वते । विश्वत

## उभयोस्तु विधानात् ॥ ६७ ॥

तुक्रव्दः यसं व्यादर्भयति । उपयोः पीर्णमास्योक्ष्माक्ष्मयाः एकः
पुरोडाशायामान् स्वादित्यर्थः म्कूनः । विभानान् । विभीयते हिं
स एकपुरोडाशायामयि । साऽपि हि पौर्णमासी । अन्व्यस्यैव नाबुषाशु पौर्णमास्या यज्ञिति पौर्णमासीब्रव्ह एकपुरोडण्डा वर्षेत्रकुः परुध्वेत । तन्नादेकपुरोडाञ्चायामपि स्यात् । ६७ ॥

# गुणानां च परार्थत्वादुपवेषवद्यदेति स्यात् ॥ ६८ ॥

गुणश्चान्तराळं प्रधानार्धे श्रृयन व्यांज्याजार्थेन, अन्तराळेनोर्धान्छ्याजस्वोपकर्वन्यभिति। नासत्वेकपुरोडाशायाष्ट्रपांतु गर्न निवर्विषत्तुव-हेति। पौर्णमस्यां श्रृयमाण वर्षाग्रयाज एकपुरोडाशाया अपि पौर्ण-मासीस्वाचन प्रामाति। अन्तराळं च श्रुनवादन्तराळेऽपि शामाति। एकपुरोडाशायामन्तराळामावालान्तराळे स्वात् । तस्मदन्तराळस्य गुणस्य शास्त्रं यदा पौर्णवासी तदेति स्यात् । उत्त्वेषवत्। यथा, वय-वेषण कराळान्युपर्याजीति वैदीपवेषस्पत्तं। तनेति गम्यते । एसमि-हावि यदाभ्वान्यं, तदाऽन्तराळे भविष्यति । तस्मादेकपुरोडाश्चाया-मर्षि स्यादिशि ॥ १८॥

अनपायश्र कालस्य लक्षणं हि पुरोडागौ ॥ ६९ ॥

**६६ || ६७ || ६८ ||** 

१ अश्रुती-न हि द्विपुरोडाशीः न श्रूयेने-गः। २ यदा नोपनेषस्तदा नेति गम्यते-गः।

उच्यते । नम्बन्धरास्त्रमुणक उपांज्यानः श्रूपपाणोऽन्तरास्त्रामान्यस्वस्थानोऽपि पोर्णगास्त्रादेवस्तुरोहात्रार्था वैगुण्यान्तरुरूपाराधक इति न क्रियत । न हि पोर्णगास्त्रीक्षेत्रेषे स्वान्तरास्त्रविद्यन्तरास्त्रमुर्णाता विभीयते । अविश्वपेण हि हिसुरोहःसाय्योकपुरोहात्रायां च तिहिषानम् । तस्मादेकपुरोहात्रायां पर्योजनःभाषात्र करिष्यत इति । आहा एवं सन्युपाञ्चराजाभावादेकपुरोहात्रा नैव कर्तव्या । अत्रोप्त्रवे । नैव दौषा । कस्वती हि सा भविष्यति, थेदा हिधुरोहात्रा संमिष्टिपति ।

अवीचयते । यथेकपुरोहाशायो वैगुष्पमुपंद्वयाजस्य स्थात्, ततो न क्रियेत । न तु वैगुष्पमित । न तु वर्ग्यमादि । कि ति । क्षम् । अन्य । कि ति ही । क्षम् । अन्य । कि ती हुन्या । कि ति हुन्या । कि त्या । क्षम् । अन्य । कि ते न स्थान । क्षम् । अन्य । क्षम् । अन्य । क्षम् । अन्य । क्षम् । त्या व्यव- । हितो भवतः , तयोपांद्ययाजः कर्व्यमः । तिमन् काल इति गम्यते । अन्यायस्य तस्य कालस्यैकपुरोहाशायामिय । क्षम् । यो हि द्योः पुरोहाशयोभिय । क्षम् । यो हि द्योः पुरोहाशयोभिय । त्याप्ति कालाऽन्यम्यते । स्य पूर्वस्थाहक्तर इति । प्रवे वेत्, यथ्येकपुरोहाशायां द्वी पुरोहाशो न स्वः । तथाऽपि स प्रवे वेत्, यथ्येकपुरोहाशायां द्वी पुरोहाशो न स्वः । तथाऽपि स प्रवे वेत् , यथ्येकपुरोहाशायां न क्षम् । यो स्वन्यत्यामानन्यम् । क्षम् । तम् त्याः । तथाऽपि स प्रवे वायाः । तथा । तथा । वस्त्याः न वस्त्याः न वस्त्याः न पर्वस्वास्यामानन्यम् । क्षम् । तथा क्षम् । तथा । तथा । वस्त्याः न वस्त्याः न वस्त्याः न पर्वस्वास्यामान्यव्यामान्याः न वस्त्याः न पर्वस्वास्यामान्यव्यामान्याः । तथा हामान्य । वस्त्याः न पर्वस्वास्यामान्याः व वस्त्याः न पर्वस्वास्यामान्याः । तथा हामान्याः । वस्त्याः । तथा हामान्याः । वस्त्याः । वस्याः । वस्त्याः । वस्त्यः । वस्त

प्रशंसीर्थमजामित्वं यथाऽमृतार्थत्वम् ॥ ७० ॥ अय यदुक्तम्, अजामिकंरणार्थत्वादिति । तत्वरिहर्तवस् । अत्री-

**₹९**॥

१ यदि-६ मु. १२ मध्ये-६, १३ यस्मित्रिय यामे न नागः, शङ्कः, पश्ह्य-प १४ प्रश्ने-सार्थमणमित्रम् १ स्येव सर्वत्र मृद्धितपुस्तवेषु पाठो दृश्यते । परंतु औत्सृङ्के पाठान्तरस्य माध्य-स्मेशस्त्रीपकम्मारस्य पृत्र पृत्राधितः।

च्यते । प्रशंसेषं पांशुवानस्य वैचित्रपेणः न स्वेतदेवात्र फलं विषीयते, यहणामिस्विमिति । कुतः । विदिनस्य दि ययोजनं विशीयते । न चैवं स युपांद्वयाजो विद्वितः स्वात् । विशानं चार्थद्वयविधानं दोषः । न च जामिकरणं नाम किंतिवरिष्टं फल्टन् । तस्यास्ययंभैषः । यथोपस्तर-णाभियारणयोगस्थार्थतस्य । अपूनं वा आज्यं मन्यं हविर्यद्वयास्त्रणान्यभियारणयोगस्यस्यमुदाहुतिषवेनां करोतिनि । तस्यादेकपुगेदाशायामध्य-पांशुयाजः कर्वत्य प्वेति ॥ ७० ॥

इति श्रीज्ञवरस्वामिकृतौ मीमांसाभाष्ये दश्चमस्याध्यायस्याष्ट्रमः पादः ॥ दशमाध्यासश्च समाप्तः ॥

90 || ]

इति श्रीभष्टकुमारिकविरचितायां मीमांसःभाष्यव्याख्यायां दुष्टीकायां दशमाध्यायस्याष्टमः पारः ॥

द्यवाध्यायश्च समाप्तः ॥

#### अधैकादशेऽध्याचे प्रथमः पादः ।

( दर्शपूर्वभासादिष्याप्नेयादीनां समुच्चितानामेकस्यर्गफळकम्यात्रि-करणस् ॥ १ ॥ )

[ १ ] प्रयोजनातिभंबन्धात्पृश्क्ष्मतं ततः स्यादेक-कर्म्यकेशब्दातिभंगोगातः ॥ १ ॥ ति०

दशमेऽध्याये बाजाभ्युचयनस्य हतम्। इदानीनेकालो तत्त्राचा पलसणं निर्वतिविध्यायः। तत्र यत्मकृत्कृतं बहुनामुपकारेति तत्त्रतन्ति। पित्युच्यते। यथा, बहुनां ब्राह्मणानां यथ्ये कृतः नदीसः। यस्त्वा-हृस्योपकरोति स आवापः। यथा, तेषावेत्र ब्राह्मणानायनुस्त्रेत्तम्। श्लीकरण्यताहरति—

साधारणं भवेत्तन्त्रं परार्थे त्वत्रकोजकः ।

एवदेव प्रसङ्घः स्वाद्वियमाने साके विश्वी ॥ हाते ।
साधाःणं भवेचन्त्रभित्युकार्यवृ । परार्थे त्ववयोजक इति । पः
परार्थेकुप्यवस्वद्ययेव चानुष्ठीयमानः यदस्योपकरोति, स परस्वरमान् प्रयोजका । प्रया, पदवाळक्यो यातार्थेकुप्यकरादियेभेव चानुष्ठीयमानो छोहित्यकुत्वक्रस्यभेषार्य्युवकरोतीति । प्रयोप प्रयाप्य । विश्वी विश्वी

दशमेऽच्याये बायाम्युक्ययी वृत्ती । तत्राम्युक्ययां नाम न किनिद्वस्वरूपं नियने । किनुपहीसेरत्यात्रा न बाध्यरत इति वात्रामाव्यात्रमम्यूक्य इत्युच्यते । अभिनश्च दश्यमे चोदकपाष्ठानां प्रश्यसाविहित्तानां च पहार्थनेनियत्ता चिनितता । इह न्वेकादशे, इयताविशेषच्यित्स्यते । यत्र त्रयो यापाः श्रूयन्ते तत्र, सेयमियता किं तन्त्रणोताऽऽशस्येति ।

नमु द्रमानन्तरमङ्कानां तन्त्राकाशिचन्ताः युक्ता, तेषामियताववारणात् । प्रयमेऽ-विकरणे फल्लं विन्त्यते । तथे प्रता न मर्वति । तत्वात्तरण दशमेन नास्नि संबन्धः । किभेकैकस्य फल्मुत संहतानामिति कटियो दशमसंबन्धः ।

९ वर्तियव्यते—ग.। २ स्टोकमुदा-क. स मु.। ३ प्रयानाः परार्थाः पशोः-ग.।

मक्रुनमिदानीप्रुच्यते । तन्त्रावायस्त्रतां प्रतिद्वातम् । तदुःच्यते । दर्शपूर्णमासयोः प्रधानान्याग्रेगारीनि । तेषां सर्गाः फर्स्टं श्रूयते, दर्शः पूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यमेगेनि । स किं तेषां तन्त्रेण भवनि, उत भेदेनेति । एवं चातुर्यास्यादिस्वापि द्रष्टच्यम् ।

ननु च नैवाब स्वर्भः फलं श्रुयने । स्वर्भक्षापदेन ताबरपुरुषोऽधि-धीयबे । यजेतस्यनेनापि यामानिष्टेचः । तबोर्बाक्पेन संवन्धः । केने-कानीं फल्युक्पते । अनेनेव स्वर्भकामपदेनेत्याइ । ननु पुरुषस्पार्यं वक्ता । न स्वर्सु कथिरपुरुषः स्वर्भकामो नामास्ति । ननु च यस्य स्वर्मे कामः स स्वर्भकाम इति । ऐत्येव न जानीयः कस्य स्वर्मे काम इति । य एव दि स्वर्भकामः स एवास्वर्मकामो भैवनीति । एवं तर्दि कालोपदेवी व्यं भवति । यदा स्वर्भकामस्वर्मे स्वर्मितायः स्वर्गात्वा

उच्यते । यहि समुदिनानामेकं कलं ततस्तत्रावायभित्रा घटने । अभेकैकस्य कलं, तास्तत्र्वं नास्त्येव । तस्मात्वयनाधिकरामगरम्यते तत्त्रावायसिद्धये । द्वितीयानित्यि पसक्षेत्र, कि संस्तात्त्र्यक्षात्रकं कत्त्वकर कृतित, उत निरवेसा-णीति । अथवा तत्त्रवाससामन्येत अयमप्रधिकरणं विस्त्यते । 'यजेतें ' इत्य-नेनाऽऽक्षिष्ठः कर्तास दिशाय्यो स्वर्गकायक्षत्रेत्। यथा ' राजा राजसूयेन यजेत ' इति । विशेषणं च कर्गक्षं सत्तीति ।

्षेतं व यदि रैतमी नित्यमेव कामर ते, वात्यानि ब्रह्माचेमादीनि, तथा सत्यातावा-रणस्तादि वेरणार्वकारको । न विद्याः कथि शति । यदि वा स्वर्गे न कश्चिरसान् यते, तथा प्राप्त केरोक्श विद्यार्थ व्यत् । स्वर्वकार एव च इति । किरबीहासे प्राप्त नास्ति यो न कश्चिरसर्वा कानवते ।

अबोच्येत यस्यां देळायां स्वर्गकानः, तस्यां वेजाया दर्जार्गमासादीनि करिवेयति । एतदपि न यटो । यावस्यातं प्रयत्नं निवेदेशति तावद्वेके कामा उत्पद्यते ।

९ एतद्भि — १. १ न भनतीि — इ. १ ३ प्रमाधि इत्विभित्तन्तरभाषपिरताया छपोद शतकरमार स्थत इत्वर्थः ४ भन्तु भवात्र हर्षाः फळे अव १ इति माध्यार्थमञ्जू — युनेतेस्या-दिना । भीन स्कुळांब्द १ इत्युक्त सामार्थमञ्जू — तुने ने स्थिति । ६ इसी निरम्येतेति — इसीम्ब निमामिरको । ७ विद्यो स्थाप कत्य १ इति । इति स्वाप्य इति स्वयुक्ति । अवक् रूपदी-मु० । ६ सम्पेश्वि - अहस्योक्त मनपेद नेत्या । १० क्वरिय मेति - अतः । अवद्वरिय विद्योत् व्यवत् युज्य । इति प्रमा ।

सर्वेषु काळेषु सर्वे कःमा अनियमेनोत्स्यन्ते । तत्र न कश्चित्कास्त्रविशे षोऽनेन शक्यते व्यवदेष्ट्र ।

एवं तहिं नेवार्य पुरुषोत्देशो नापि कालोपदेशः । कि खल्ल ।
फलकायो निभित्तप् । स्वर्गविषयं काप उत्पन्ने यनेतेति । यथा कपाले
नष्टे यनेतेति । अस्य प्रसुरं सूत्रेणैन परिहार उक्तः । फलकायो
निभित्तपिति चेत् । ने नित्यत्वात्, इति । नित्यात्वशिक्षोत्रादीनि कर्माणि । तानि यदि निभित्ते विश्वीयन्ते, नित्यत्ववेशां विद्ययेग ।
सत्र नित्यत्वचिद्या यावश्त्रीविकाया उर्पवश्येरत् । स्त्रिङ्गानि च,
अप वा एप स्वर्गालीकाण्यत्यते यो दर्श्युणीवासवात्री सन् पौर्णमाभीवमावास्यां वाऽतियातवेदित्येननाइनि । परिश्वेषात्कलसंयोग
एवायव् । कथं पुनरनेन सवयने फलं विषात्व ।

यदि च शुद्धमेत स्वर्ग कामथेत तथा यथाश्रुती दर्श्वर्गमासी छत्ती स्थानां, नेतरथा | म चेटेश: कश्चिद्धियते । तस्मास्कान्द्रहोश विशेषणं नघटते ।

र्षोऽपं तिस्वानिक्यविरोध उकः स नोयवधित । कपम । यस्यापे स्वर्गकामदावित्र फड्टमभिष्यिते, तस्यापि तिस्वानिस्यविरोधो भवस्येव । दर्शनौजैमासी यावज्ञातं कर्तेच्यो ज्ञातो, पुत्तः ज्ञानेक कांस्याक्षित न कश्चित्रिमितंत विदेशीकिरित । न चेट्टसो निस्यानिस्यविरोधो मसि । आग्नेयास्य उत्यक्तः । नेयानुस्यक्तित्रको न तिस्यस्यप्य-क्रम्यते, न कस्यस्यम् । ते तु विश्वितित्रका एक्षेत्र बावनेत यावज्ञातं प्रति विधी-सन्ते, अपरेण स्वर्णम् । न च यावज्ञातिकर्तिक्षयचोद्दन ग्रेस प्रतस्यानिक विदेशे । वेन य एव यावज्ञाविक क्रीस्थान एव कस्येक्षतिक्षयो होते । तस्यास्यान्य-निस्यान्यानुस्यतिसेक्षतस्या ।

तेन नर्श्वन्यया वैर्यने । स्वर्ग श्रामशब्देन निभिन्ने नामिश्रीयने । सर्वस्यन्तेन निभिन्नमुच्यते । यथा 'मिन्ने जुदेति 'हति । ग्रृतिन या, 'यस्योगयम् 'हति ।

<sup>1 (</sup>अ०६ पा०२कः २ स्०१)। र (अ०६ वा०२ अ०२ स् २०)। र विख्यो-स्वा—स्व. १४ उपस्थाने—कः। अपस्यन्य-च्यः सु.। ५ दृश्यः इति-साङ्गप्रधानप्रवेशसम्। स्विपेत्रतं सर्वेषम् बानदमान द्वयं । ६ वार्क्षपरे एक क्रामी निमतं मार्वेक्षस्य बङ्कण्, निस्पा-निस्पानं विशेषपर्वर् रेपेक्षिद् राज्याक्षित्रपर्वे ने प्रविद्यान्ति । ७ विशेषो अर्वाति—क रच्येति पूर्व वेदाः। ८ स्पर्वेषोदन्त्री-नः। १ १ कृतिनि—हरववामादिरोषः स्वादिति प्रम्म । १० वर्षेव इति-निशित्तक्वतिसाङकामिति वेदाः।

तदच्यते । स्वर्गकामो यजेवेति, यदि वा स्वर्गकामो यागायोपादै-इयते । यथा छोहितोष्णीषाः भचरन्ति । यदि वा यागः स्वर्गकामाय । यथा मिलनः स्नायात्, बुभुक्षितोऽदनीयादिति । तत्र यदि स्वर्गकामः कर्मण उपदिश्यते, उपदिशेऽपि न पवर्तेत । को हि परार्थ प्रवासमार तिष्ठेत । तथा कर्षचोदनाऽनधिकैव भवति । अय चागः स्वर्गकामार्थः, ववोऽसी पुरुषस्योपकरोति । तं पुरुषः स्नार्थेन करोवीवि । तथा कर्ष-चोडनाऽर्थवती भैवति । अपि च यागविषौ श्रत्यर्थः परिग्रहीतो अवि-ष्यति । स्वर्गकामविधी वाक्यार्थः । तस्माद्यागः स्वर्गकामस्योपकारकः। स्वैर्गकामस्यानेक उपकारः पञ्चप्रत्रप्रामान्नाद्यादिकामः । स वादे प्रवा-काद्यादीनामन्यतमं करोति, ततः स्वर्गकामश्च्दोऽविवक्षितार्थः प्रद्रपाः-त्रवचनो भवति । तथाँ चाऽऽनर्थक्यमेव । अनन्तरेणापि हि तद्रचनं प्रकृषमात्रमारूपातादेव गम्यते । तस्माद्यागात्स्त्रगों भवेतीति ।

न चार्य सष्ठभ्यन्तः । न च यद्वतेनै युक्तः । तस्माद्नेन स्वर्ग कामयमानः पुरुषोऽ-भिर्धायते । स च पुरुषः कि स ध्यत्वेन स्वर्ग कामयते, उत साधनस्वेनेति । विः भैकाराऽपि कामनाऽस्ति । यद्ययं साधनत्वेन स्वर्गामेच्छति तथा सति प्रीतिविशिष्टेन द्रव्येण यागः सावनीयः. र्तदाऽपि न कश्चिच्छव्दोऽस्ति, येन फलप्रिमिधीयेत। यो क्षेत्रं स्वर्गकामदाब्दः स साधनवचनः । अनेनापि प्रकारेणानारव्यवस्थिकरणस ।

इदं द्व पछे निराकृतम् । र्द्धर्गस्य साधनत्वेन न कामना । किं कारणम् । सर्वे होवं कानयन्ते, स्वर्गो मे स्थादिति । साध्ये च मुख्या कामना, साधने त नान्तरीयकी, सायनेन विना साध्यासंभवात् । तस्मात्साधने या कामना सा गौणी । अपि च 'यजेत ' इति भावनावचनः श्चन्या पुरुषार्थमाक्षिपति । स चाऽऽक्षिष्ठः ्रा किमेशं प्रथमं पुरवति । यदि च किमेशो यागेन पूर्वेत तदा चोदितमपि यागं न कश्चित्कर्यात् । तत्र विधिव्यहिन्येत । तस्मत्यः स्वर्गे साध्यत्वेन कामयते, तेन छक्षण-योपाय आक्षिप्तः । तत्रोपायस्वेन यागो विश्वविते ।

१ लोहितोष्णांपाः । यदि—क. ख. सु. । २ माविष्यति—ग. । ३ स्वर्गकामस्यानेकप्रव-पश्चमामान्नाथादिलामकरः-क. ख. ग.। ४ तथा चोदबानर्थक्यमेव--ग.। ५ भवति--क. ख.। ६ यद्वृहे ने।ते--इयं चान्वाचय्याकेईर्काः र्रमासादिवूपन्यस्ता । अन्यया 'यः कामयेत प्रजा-थेय' इत्यादिष यच्छव्दयोगात्कामनाया निभित्तःनं स्यात् । मूलयाफिस्त विधिना फलस्यापेक्षितस्ता-दिति । ७ द्विप्रकारा-ज. सु. । ८ तदा च-च. ज. । ९ योडप्ययं सर्व-च, ज. । ९० स्वर्तस्य शाध्यरवेन कपनता-च. ज. । ११ कि शब्दं-ज. सु. । १२ कि सन्दो-च, ज. ।

सनानेककभैसंनिवाते दर्श्वपूर्णवातः रिष्ठु भराते संखयः । किं तत्त्रन्यस्थि फळ्युत भेदेनेति । किं नाप्तम् । भेदेनेति । किं कारणम् । स्मान्यामेषाद्वीति प्रधानानि परस्परानवेक्षाभित्रोदनाभिः पृथमम्तान्युरपन्नानि पृथमेव फळ्याकाङ्क्षितः । तत्संतिषी स्वर्णादि फळं श्रूपवाणं भेदेनाऽऽकाङ्क्षितः बाजेदेन संबध्यते । तस्यात्मित्रभ्यानं फळभेद इस्वेवं माप्तम् ।

एवं श्रीहे, इदसारभ्यते, मयोजनाभिसंबन्धात्य्यवसतां ततः स्वादैकक्ष्म्येमेकश्रव्दाभि संयोगात् । पृथग्युनानाम्यवेषेषामाग्रेयादीनां ततः
स्यादैककर्थम् । कुतः । भयोजनाभिसंबन्धात् । भयोजनं कुळम् ।
कैरम्यदैवेषां समेतानां संबन्धात्—संयोगादित्सर्थः। ऐकक्ष्म्य्यभिति ।
कर्षश्रव्देनात्र फळपुच्यते, क्रियत इति । वद्येषायोक्षं तान्येकक्ष्मिणः।
तेषां भाव ऐक्क्ष्म्यम् । एक्क्ष्म्यस्यः। कथं पुनर्वायते समेतानासाम्यस्यादीनां फुळेन् योग इति । एक्ष्यव्दाधिसंयोगातः। य पृषां सुवदिवानाभिकः बन्दो वाचकाः, वेनैवान्यभिषाय क्ष्यस्यः कृताः, दर्यपूर्णवासाभ्यां स्वर्यकात इति । अतः सप्ट्रिनेभ्यः फळप्तन्यः कृताः, दर्यपूर्णवासाभ्यां स्वर्यकात इति । अतः सप्ट्रिनेभ्यः फळ गम्यते, न सदेन ।
यथा प्रार्मेणोदपानः स्वेषः, प्राप्तेण वडागः स्वेषः इति, प्राप्यव्देन
समुदायवचनेन संस्यस्य कृषो विधीवपानः सपुर्दिनेः पुर्वपेकः सन्यते,
न शितुष्ट्षं क्ष्यभेदः। एचिव्हापि ॥ १ ॥

अत्र प्रन्यः । य एमं सञ्चित्तानामेकः सन्दो वाचकरतेनेवान्याभिषाय फळसंबन्यः कृतः, दर्भवृणेमासशन्देनेति । य एमं समुदिवानामिति । केषा-मू-आग्नेयादीनाम्, एकः सन्दो वाचक इति-दर्भवृणेमासशन्द इत्यर्थः । तेनै-तान्याभिषायेट-दर्शवृणेमासशन्द निर्मात्ते । तस्य प्रवास स्वास्था सित समुदाये न दर्शवृणेमासशन्द समुदायवचनः । यि समुग्रायवचनः स्वास्था सित समुदायो न दर्शवृणेमासशन्द समुदायवचनः । यि समुग्रायवचनः स्वास्था सित समुदायो न दर्शवृणेमासशन्द स्वास्था सित सम्राम्भविष्यः न स्वात् । अस्ति च सामानाविष्यः व स्वात् । अस्ति च सामानाविष्यः व दर्शवृणेमास सामान्यः न स्वात् । अस्ति च सामानाविष्यः व दर्शवृणेमास स्वास्था वर्ष्ये । स्वास्यान् स्वास्यान्यः । तस्यानमुत्रा वायाः स्वास्यम् वायाः स्वास्यम् वायाः स्वास्यम् । तस्यानमुत्रा वायाः स्वास्यम् । स्वास्यम् स्वास्यम् । दर्शवे स्वास्यम् । स्वास्यम् स्वास्यम् । स्वास्यम् स्वास्यम् । स्वास्यम् स्वास्यानिव्यामितिरितः योगो विश्वस्तः ॥ १ ॥

१ एवं प्राप्ते हुमः : प्रयोजन-मः । २ तत्रश्येषां – इ. । ३ ऐक सरूर्यं — इ. । ४ डु गः— सु. । ५ यापेन-क्रियास्वक्रपेशेनि दोषः ।

#### शेषवद्वा प्रयोजनं प्रतिकर्म विभज्येत ॥ २ ॥

नायरेकान्तः, यत्सम्भदायक्ष्यतेन संयुष्टेयोच्यते तत्ममुद्धितानामेव भववीति । मेदेनापि किंत्विद्धवति । यवा गणाय स्तानं, गणा-नुत्रेपनापिति, अनुत्रेपनादियेषो मणक्षन्देन समुदायवचनेनापि संधी-उयोक्तो न समुदायेन संवय्यते । केन तर्हि । समुदायिभिः । प्रति-पुरुषं हि स्नानायावर्तते । अतः क्षेपबद्दा फक्कं भिष्टेत, कूपबद्दा तन्भं स्यादिति, अवैशेषिकोऽयं हेतुः समुदायशब्दसंयोगः । तस्माद्धेत्वस्तरं वक्तव्यम्, अत्रेप विशेष इति ॥ २ ॥

सोऽयमुच्यते---

# अविधान।तु नैवं स्यात् ॥ ३ ॥

नात्र यागमुद्दिय फर्ळ विधीयते, स्वर्गेण यागं कुर्वादिति । किं ति । फर्ळमुद्दिय यागो विधीयते । स्वर्गे यागेन कुर्वादिति । किं कारणम् । याऽत्र विधायिका विभक्तिः यजेतेति, सा यागं अुत्या विद्याति, फर्ळ वाययेन विद्ययात् । न च अुत्ययं संभवित वाक्यायो प्राक्षः । अुत्यर्थस्य मुख्यत्वात् । किं चुना स्पाद्यदि फर्ळ विधीयते । फर्ळ विधीयमाने यजत्यर्थोऽनुयेन । न हि द्वयोविधीयमानयोः संवन्योऽक्ति । अनुवाद्य संनिदितानायाग्नेपादीनां स्पात् । तानि च परस्परानपेक्षाणि मियो विभक्तान्युत्यमानि विभागनेव तेः फर्ळ संवैध्यते । अय पुनर्यज्वयर्थे विभीयमान आक्षेयायो यागाः अव्येन समुद्रायवचनेन फर्ळानेट्रेताचुर्याद्यत्वेन वोद्यन्ते । चोदितानां समुदित्वत्वं गुणः संनिदानविश्वेषायो गम्यते स विवक्षितो भवति । अवियन्सार्या कारणाः स्वरंकत्वः सुन्यायचनेन फर्ळानेट्रेताचुर्याद्यत्वेन से विवक्षितो भवति । अवियन्सार्या कारणाभावात् ।

यदि याना विश्वीयन्ते, दर्शपूर्णमासशब्देन विश्वेष्टुं न श्वत्यन्ते । न हि विश्वीयमानस्य विश्वेषणं भवति । यत्कारणस् । विश्वेषणम-प्यविश्वीयमानं न भवति । न च द्वयोर्विशीयमानयोः परस्परसंबन्धो

<sup>[ 1 1 ]</sup> 

अत्र प्रैन्यः । विश्लेषणमध्वविशीयमानं न भवति । न च द्वयोर्विचीय-

१ संयोजय-ख. । २ संयुज्य-ग. । ३ संबच्चित-ग. । ४ अत्र प्रन्यः-वोद्यप्रन्य इत्यर्वः ।

मवति । किं पुनरत्र विश्वेषणेन कार्य, यावता रूपवतामाग्नेपादीनां संनियावरूपं दर्श्वपूर्णमासाभ्यां यजेनेनि यजनिश्वन्दः समुदायवयन हैति । किमर्य तार्ह दर्श्यपूर्णमासश्चरः । अनर्थक्रम् , नित्यानुदाद-सम्बद्ध । यथा, इन्द्रेण देवेन द्वष्ट्यं , इदान्वाऽऽतिथ्या संतिष्ठते, नातु-याजान्य पजतीति । अयदा, वाद्यपरियोज्ञ विश्वानं न्याय्यद् । श्व-स्वयं हि विश्वोयमाने दर्श्वपूर्णमासश्चन्द्रोऽजर्थक एवाऽऽत्यते । व्यव्याचि द्वर्ष्युर्णमासश्चन्द्रो विश्वेषणेनार्थवान् । यजित्रति भावनाविधानार्थे भारोऽपि पुनः सूपते । मास्त्रिय दर्शवुर्णमासश्चन्द्रोव विश्वनेष्ट्यते । स्विश्वनेष्ट्यते । स्विश्वनेष्ट्यते । स्विश्वनेष्ट्यत्व । स्व

शेषस्य हि परार्थत्वादिधानात्वतिवधानमावः

#### स्यात्॥ ४॥

यमु श्रेषवदिति-श्रेषस्यानुलेपनादेः परार्थेन विचानं, पुरुषसंस्काः रकत्वेन । एवं हॅप्टार्थो भवति । अन्यथा, अद्दष्टं करायितवर्षं स्वात् ।

मानयोः परस्परसंबन्धो भवतीति । अयुक्तमिदं दूषणम् । अहणादीनामध्ययं दूषणप्रकारः स्थात् । यथा भवता वर्णितम् । बैङीर्याध्यायमेव न्यायः, यद्भावनया सर्वेषां संबन्ध इति इतरेतरसंबन्धनत्वार्थः।

कार्त्र प्रमः। किं पुनरत्र विशेषणेन कार्य, यावता रूपवनामाग्रेयादीनां संनिषाबरूपो दर्शपूर्णमामाभ्यां यत्रेनेति यत्रतिश्वन्दः समुदायवचन इति । तद्युक्तम् । यथैवाऽऽग्रेयारीनां द्रश्यदेवतेन रूपवस्तम्, एवं प्रयानादीनामि । तत्र न कॅश्विद्वे विशेषो वियते । न च संनियाने । तस्मात्रकृतवाविशेषात्सर्वेषा-मैव फले विशासंस्थात् ।

यर्दिषे च दर्शपूर्णमासाम्यां स्वर्गीमिति संबन्ध इति । एतञ्जूषे मार्गायीकिकरणे निराक्तम् । याँग एव फले विशीयने । तस्माद्भावना सवैविश्लेषणविश्लिष्टा विश्लीयते ॥ १ ॥

<sup>ी</sup> इति ज्ञानम् ≔गः। २ दृष्टम्—कः वः। ३ विशेषेच-गः। ४ दृष्टोप्रभः—सः सुः। ५ दिःस् निरकालमेवेदं चौद्यमित्याद् —वज्ञायोशेतः। ६ अत्र प्रन्यः—यरिद्वारमन्य दृष्यवैः। ७ स्त्रीस्ट्वार्यस्य दृष्यवैः। ७ स्त्रीस्ट्वार्यस्य विशेषः—सुः। ८ वदिषे परिद्वारान्तरमुक्तं, अवदेश्यादेशस्येण, तदिषे निराकरीति—सद्यौ-स्वादिनाः। ५ (अ० २ पा० । अ० १) । ९० वाग प्रवैति—भावार्याधिकरणन्यायेन दृष्टि पृष्टं केवः।

( ब्रह्मानां प्राचानोपकारस्वीककार्याधेकरणम् ॥ २ ॥ । अक्लेप्बिदानां चिन्ता । किमङ्गानि संभूव कार्यं कुर्वन्ति, उत भेरे-नोति । तत्रेदमुच्यते—

ि २ ] अङ्गानां तु शब्देभेदात्कतुंवतस्यात्फलान्यत्वम् ॥ ५ ॥ पू०

यथा प्रधानानां समेवानायेकं फळं, नैवसङ्गानास्। अङ्गानां तु प्रयोजनान्यत्वस् । अङ्ग्रन्थाङ्गस्य पृथक् फळस् । किं कारणस् । अन्द्रभेदात् । चोदनायेदादित्वये। सिथयो यजलि, तन्त्रपादं यजति, इत्येवसादिभिः परस्परानपेक्षाभिष्योदनाथिः पृषवस्वनाङ्गानि चोधन्ते । तानि पृथगेव प्रयोजनान्याकाङ्कानिन, न साहित्यत्वानु-कत्वात् । अवस्तेषां पृथगेव प्रयोजनेत्याक्षाक्षानिन न साहित्यत्वानु-कत्वात् । अवस्तेषां पृथगेव प्रयोजनेत्रिभसंवन्यो विद्वायते । कतुवत् । यथा कतुषु सौर्यादिषु पृथगेव पानिन प्रयोजनेत्रिभ पृथगेव फळसंवन्यो प्रवन्ति ॥ ५॥

अर्थभेदस्तु तत्राथेहैकार्थ्यादककर्म्यम् ॥ ६ ॥ सि॰

युक्तं, यस्कतुषु फळमेदः । शब्देन तत्र भिषानि फळान्युक्तानि । सौर्यं चर्वं निर्वेपेद् ब्रह्मवर्चेसकामः, ऐन्द्राग्नमेकादशकपाछं निर्वेपेत्र-

<sup>[81]</sup> 

<sup>&#</sup>x27; सिमेचो यनति ' इत्येवमादीनि परस्परितरोक्षाध्युत्सधन्ते । उत्पद्यमानानि प्रयो-जनमपेक्षन्ते । प्रयोननापेक्षायां वैकेकं ऋतूपकारं साध्यतीतरितरोक्ष्यन् । नात्र कश्चिच्छव्दोऽस्ति, य इतरेतरयोगं कुर्यात् । वेनैतानि संहत्य कार्यं कुर्युः । षस्मा-देनैकस्य ऋतूपकारः कार्यम् ॥ ९ ॥

१ कतुवकळान्यस्वं—ग.। २ अङ्गानां पृथक् प्रयोजनम् ।—क. च.। ३ केंत्रुचे पृथक्तेव-क.
 ■ .। ४ एकेकिसिट—प्रशेकनेवाङ्गित्यर्थः ।

जाकाम इति । ११कार्थ्य — सर्वेषामङ्गानामेकोऽर्थः, प्रधानेषुपकारः । उपकारापेकार्या ग्रङ्गानि श्रूयन्ते । तानि सर्वाण्येकार्यामि भवन्ति । नन्वेषं सत्येकार्यस्वादेषां विक्रत्यः प्राप्तोति ।, वक्ष्यते तत्यरिहारः, विभेक्षेत्वेक् श्रुतित्वादित्यत्र यथा विक्रत्यो न ूभवति । अत ऐका-

अभेदं सुत्रं नेतरेतरयोगं प्रतिपाँदयेत्कत्पकारं प्रति । तथा च सति किं निराकृतं पूर्वपक्षस्य । वदि , अध र दुत्तस्य, इत्यादिना स्टेक्स्यंत्वन, इत्युक्त्या, न परिद्धिः यते । सर्वाणि च प्रधानस्योपकुर्युः । मिल्लानि च कार्याणि कुर्युः । तथ्यया कार्रक्षाणि कत्र्यदिनिर्द्धाति । अनेन किं सिध्यति पूर्वपक्षत्रादिनः । एवमिषि सर्वाण्येव प्रयोक्तस्यानि । सा च परिचोदना, या स्वपक्षं वा स्थापयित, परपक्षं वा द्वयति । यश्च दृष्टान्तः, असी सुतरामिककृत्यं प्रतिपादयति ।

अवमध्यमुको प्रन्थेः । समिदादिभिवीनथैरङ्गानां मयोग उच्यते, समि-चित्रः मयोक्तव्य इति । यदि सत्तामात्रमनेन कियते, तथा सित निर्शेकाङ्करदा-देषां प्रकरणेन संस्था एव न स्थात् । द्वयाहिं साकाङ्क्याः संबन्धो भवति । तसमादुक्यधमानानामेनैति वा तिस आकाङ्का उत्थयन्ते । विचायको नाहाति चेत् । अध्यादादिना करूपः । यत्र च विचायको विद्यतेऽङ्काना तत्राप्येकं कार्यं वाच्यं सिद्धादितन । तत्र योषवात्तिः साऽत्रापि भविष्यति, इत्यनयोषपत्येतस्य घटते, यद्वि-घायको नास्तीति ।

९ (अ० ९९ पा० १ अ० २ पु० १६) । २ इज्ञत्र । तथा च विकल्यो—ग. । १ अतियादयेत्, क्रतुष्करं अति लेकार्यय्—क. त. । ४ एवं ध्वार्यस्थाति च वत् 'हित सुन्ने साम्यायसम्ब तदय्यन्तास्थात् व्यव्यवस्थाति च उक्तवोदनया कार्यकेंद्र साम्यातस्य । १ ६ साम्यातस्य कार्यकेंद्र साम्यातस्य । १ ६ साम्यातस्य कार्यकेंद्र साम्यातस्य । ६ साम्यातस्य । १ साम्यातस्य साम्यातः । १ स्थातस्य । १ साम्यातस्य साम्

धर्यादङ्गानामेकं कार्यामिति ॥ ६ ॥

शब्दमेदान्नेति चेत् ॥ ७ ॥

अय यहुकं, चोदनामेदादङ्गानायधैनदीन्याय्य इति। तत्यैरिदर्वव्यम् । यिह्नं वदेकार्यस्व । न परिहिष्व । सर्वाणि च प्रवानस्योग हुर्युः । मिक्सानि च कार्याणि कुर्युः । वस्या कारकाणि कर्वोदीः । सर्वाणि तावस्कियाया उरकुर्विन्त, । अय च प्रतिकारकं कार्यभेदः । इदं तिर्हे परिहिष्य । यादे समिदादिभिर्वाचेन्द्रस्तानां प्रयोग उच्यते, सिम्बर्णिः प्रयोग्तक्यः, तृत्वाधायाः प्रयोग्तक्यः, तत्त्वाधायाः प्रयोग्तक्यः, तत्त्वाधायाः प्रयोग्तक्यः, तत्त्वाधायाः प्रयोग्तक्यः, विद्याप्तयोग । यादे सिद्धाः स्वरं मात्रमास्यायते । प्रवेश्वस्व । त्रवः प्रविद्योगः । प्रयोगवयनस्य प्रत्यस्याभावात् । अर्वन च प्रयोगस्य कस्याद् । प्रवेशस्य प्रयोगवयनस्य प्रत्यस्याभावात् । अर्वन च प्रयोगस्य कस्य हि । क्रम् प्रयोगवयनस्य प्रत्यस्य प्रयोगवान्यते द्वीपिष्यामः । न चेदत्र प्रयोजनाकाक्साः क्षाः । उत्तरम् वे द्वीपिष्यामः । न चेदत्र प्रयोजनाकाक्साः क्षाः । इत्तरम् वे द्वीपिष्यामः । न चेदत्र प्रयोजनाकाक्साः क्षाः । इत्तरम् वे द्वीपिष्यामः । न चेदत्र प्रयोजनाकाक्साः क्षाः । इत्तरम् वे प्रयोगित्वाकास्याः क्षाः । स्वाप्ति । अर्वाः । । ।

कर्मार्थत्वात्प्रयोगे ताच्छा्द्रस्यं स्वात्तद्र्यत्वात् ॥ ८ ॥
भवानानां भयोगे उद्यमानेऽङ्गानामित ताच्छा्द्रं स्वात्ययोगस्व । तेनेव भवानप्रयोगववनेनेव अन्देनाङ्गानामित वयोग उद्यते ।
दर्भपूर्णमासाभ्यां यदंजेति । कृतः । कर्मार्थत्वात् । क्रिवार्थत्वादित्यर्थः। कलस्य क्रिवार्थं दर्भपूर्णमासी श्रूयेते, दर्भपूर्णमासाभ्यां
स्वर्ग कुर्योदिति । तवाऽऽकाङ्का भवति, क्रयमिति । सा सामिदादिस्विश्रोदनामितंनवर्यते । समिश्रो यभति, तत्र्नपतं यज्ञतीत्वेवस्विति । तत्रकस्य हेतोः। तद्रभैत्वात् । तद्र्या एताः सामिदादिनोदनाः। तेनाऽऽकाङ्कितत्वात्, अफल्टत्यात्, फळबत्संनिर्वानावा । सैपा

तस्मदितानि सञ्चाय्यन्यथा वर्षकेतः । 'अवेभेदस्त तत्रायेहैकाय्यादैककर्षत् ' इत्यनेन मुत्रेण सर्वेषामङ्कानामितरेतर्णकानां कन्यकारनिर्शृतिः फछं कटवते । कर्ष-भावाकाङ्सावामुक्तवायामङ्कर्तवन्यः । सः कर्षभावः यस्मिनेव सर्णे प्रयानान् गृह्णाति तस्मिकेवानुयानादीन्यपि । न च भित्रः कर्षभावः, पेन भिन्नानि संबब्धेरन् । तस्मास्सर्वेषामितरेतर्णकानां कन्यकारनिर्शृतिः फछम् ॥ ६ ॥

शब्दभेदाकोति चेत्-इति प्रत्यनुभाषगमूत्रम् ॥ ७ ॥

९ तस्यारिहयते । सर्वाणि य-मु. । २ न त्यत्र तेषी-ग. । ३ निर्करित-४. न. । ४ सनि-धानाच्येवर्षो दर्श्यमूर्ण-ग. ।

दर्भपूर्णभासबोः फर्कं सावयबोरितिकर्तन्ववाः न चेतिकर्रेन्यवायन्वरेण कर्षेचोद्दनाऽर्थववी भवति । तस्मात्तेतीकर्तन्ववाकस्य कर्षणः भयोग-श्रोयते । तथा च सिद्धमेवत्यधानमयोगवचनेनैन छन्देनाङ्कानां प्रयोग-श्रोयत १ति । एवं च सत्येकश्चन्दचोदितान्येनाङ्कानि । तत्र यंथा प्रधानानावेकश्चन्दायिसंयोगात्कक्षेत्रवयु , एवमक्गानावपीति ॥ ८ ॥

अत्र।ऽऽह । नैतद्युक्तम् । इतः ।

## कर्तृविधेर्नानार्थत्वाद्गुणप्रधानेषु ॥ ९ ॥

केर्नुर्धस मनाः विभिन्न, दर्शपूर्णभासाभ्यां यजेतेति । यशक्क्षंयु सा-क्काभ्याभिति, तयोनीनार्धस्तस् । मधानिश्विः फलार्धः । अक्क्षियिः मधानार्थः । तम मधानानि फलं प्रति विधातस्यानि, अक्तानि मस्यन्यानि । न च विध्यत्वादो वृगयस्यंभवनाः। दंश्याक्षेकेन वास्येन मधानानि, तेषां चेतिकर्तव्यता सम्या विधातुम् । अतो न मधानचोद-नाष्ट्रशितान्यक्गानि ॥ ९ ॥

तेत्र(ऽऽह। नेतदयुक्तम्। युक्तंभतत्। कुवः।

#### आरम्भस्य शब्दपूर्वत्वात् ॥ १० ॥

आरम्भो व्यापारः क्रियेत्यनर्थान्तरस् । वागेनेह स्वर्गस्य क्रियो• च्यते । यजेत-थागेन स्वर्गे कुर्यात् । स्वर्गार्थे च्यापियतेव्यर्थः । हर्द

कर्र पेतः त्वयोगे ताच प्रत्यं स्वाच्तर्यत्वात् । हाते प्रत्यनुगावणवरिहारः ॥८॥ क विदे तीनार्यत्वाद् गुणवद्यानेषु —हाते प्रतः प्रवेशसः । यद्यपि वागः कर्ष्ठं मति वेशंः ते, हतिकत्व्या प्रत्यत्वेत । न हि तकुदुचरित उपयायाँ क्रम्यते । आधुक्ते च वाचयरेरः । अयोच्येत न यागमन्य संकर्ष कारिच्यति । कि ताहि । भावनया सन्त्री संवर्ष्व होते । तथा सतीतिकर्तव्यता न दर्शपूर्णमासाक्षं स्थात् । तक्ष को दोषः । सार्थे, आरोव्यविद्यन्तो न स्यात् । अरोन्यस्येतिकर्तव्यताभावात् ॥९॥

नैवात्र यागमन् धे.रेकर्तव्यता विधीयते । किं तर्हि । मावनयैवेतिकर्तव्यतासंबन्धः ।

<sup>.</sup> हेतिकतंत्रमताकः—क. च. ध. । १ जझते.ते—ा.। १ कर्ने ये यन प्रथानेषु विधिः—त.। ४ तस्यावेन प्रधानतेन—ए.। कताक्षत्र—म.। १ दुकतेन-म.। ७ वर्षेन!—अन्यानां प्रधानामां वेस्तर्थः। ८ स्यादिति—किंद्र फक्रमध्यावेषण्यस्वस्याद्वरम् इक्जक्षसेय स्वादिति वेषः।

त न इत्यते, कौऽसी व्यापार इति । तत्संनिधी चामन्यन्दाधानादि श्रुयते । तस्मिन् आकाङक्षितत्वात्संनिधानाचैतद्भवति, अयपस्मिन व्यापारः, येन यागः स्वर्ग करोशित । तस्मिन विवीयमाने नास्ति बाक्यभेदः ।

अथवा प्रधानानां फलं प्रति, अङ्गानां च प्रधानानि प्रति विधि-रविरुद्धः । कथं कृत्वा । दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गसाधनमपूर्वेगुरुवते । तस्य सविशेषस्य वचनं प्रयुज्यते। यथा, एतस्यैव रेवतीयु बारवन्तीय-मिष्ठिमसाम कृत्वा पश्चकामा होतेन यजेतेति। तस्मात्मधानमयोगवचने-नैवाङगानां प्रयोगो विद्यीयत इति ॥ १० ॥

कथम् । यजेतेत्यस्मिन्भावनावचन उच्चरिते तिस्न आकाङसा जायन्ते । तत्र कि-मंशे भाव्यो यः पुरुषार्थः स उपनिषताति । द्वितीयस्यां करणम् । तृतीयस्यामिति-कर्तव्यता । एताश्चापेक्षी यौगपदीन संबध्यन्ते । ऋगेणाऽऽख्यायन्ते । यथा ' अरु-णया ऋगिगाति ' इति चस्मिन्नेव क्षण एकहायनी संबध्यते तस्मिन्नेव क्षणेऽरुणाऽपि । न च भेदेन । एवभिहाप्येकत्त्वणोपनिपातस्त्रवाणाम् । प्रयोजैकस्य प्रयोर्जैयं प्रति यो व्यापारः स मावनेत्यच्यते ।

यदुक्तं सीर्थे, इतिकर्तव्यता न प्राप्नोतीति । उच्यते । मावनया संबध्यमानेवेति-कर्तव्यता करणॅमनुगृह्यती संबन्यते । यथाऽरुग एकहायनीपरिच्छेदद्वारेण करोण संब-ध्यते । एवं स रीतिकर्तव्यता पौर्णमासीयागेष्वावर्तते । अनावास्यायागेषु च । तस्मा-दाभेयादीनां फलं साधयतामञ्जाभितिकर्तन्वता । सीचेंऽपि फलं साधयाति, इतिकर्त-व्यतया मनिव्यम । अर्थ न्यायस्ताबद्वार्णन एव । प्रत्ययार्थेन हीति कर्तव्यता संब-ध्यते न यागेन । यागस्तु पूर्वापरीभूत इतिकर्तन्यता गृह्वाति न निध्यन्नस्तपः । यदा घातुमात्राभिदं तदा नार्भार्थे वर्तेत । न च द्वयोर्नास्त्रोः संबन्धोऽस्ति ॥ १० ॥

दर्शपर्णमासाभ्यामिति—ग. । २ अपेक्षा इति—अपेक्ष्यन्त इति व्युत्पत्सा त्रयोऽशाः क्रम्यन्ते । ३ प्रयोजकस्य-उत्पादकस्येत्यर्थः । ४ प्रयोज्यं प्रतीति-जन्मायं प्रतीखर्यः । ५ करणम-नगह्नतीति-करणानुप्रहृद्वारेणेत्यर्थः । ६ सीयॉऽिन-मु॰ । ७ अयभिति-भावनयेतिकर्तव्यवार्त-बन्ध इति न्यायो भाष्ये नवमाद्य एवोपवर्णित इत्यर्थः । ८ नामार्थे इति-नामपदस्य याग इत्याः देरथे दृत्यर्थः । ८ धारवर्थे-घ. स. । ९ संबन्धोऽस्तोति-क्रियागर्भस्वारतंबन्धानामिति धेदः । तया च भावनाद्वार एव सर्वेवां संबन्ध इति मास्ति यजेर्वेरूप्यभिति भावः ।

( समुचितानामङ्कानां प्रधानोपकारकत्वाधिकरणम् ॥ ३ ॥ )

## [ ३ ] एकेनापि समाप्वेत छतार्थत्वायथा कत्वन्तरेषु प्राप्तेषु चीत्तरावत्स्यात् ॥ ११ ॥ पू०

र्द् शिचार्यते । किमिन्नहोत्रादीनां कर्मणापेकैटेशाङ्गपुकानामिष्
स्थानाः, अयवा सर्वोङ्गोपसंहारेणेबेति । अय तत्र किं ष्टचप्, संबश्वको महातिः स्यादिति । तत्र नेयपिकपारम् मति चिन्ता कृता ।
यावस्त्रीसं दर्शपूर्णमासम्या यजेतस्यनया चोदन्या योऽपं वावस्त्रीः
विकः मयोगनियम जच्यते, किं तत्र सर्वाङ्गोपसंहार ज्ञतं नेवा सहैः
हानीं फलार्ये मयोगे चिन्ता । दर्शपूर्णमासम्या स्वर्गकामो यजेतस्यनषा चोदन्या योऽपं स्वर्गार्थ आरम्भः, तत्रापि किं नेयपिकवदेव
मयोग जत सर्वोङ्गोपसंहार हति ।

कि ताबस्यासम् । एकेनापि समाप्येत क्रुतार्थस्वाद्यया क्रस्वन्तरेषु मासेषु चोचरावस्त्यात् । एकदेश्वनाप्यकृतां समाप्येत-कर्ष मयुष्ये तेत्यथा। क्रुतार्थस्वात् । याऽसी, दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गार्थ च्या-प्रियेतत्युक्ते कर्य च्यापारितव्यमित्याकाङ्क्षा, सेकेनाप्यकृत कृत्यथां भवति । समियो पर्जीत, एवं च्यापारितव्यम्, सेकेनाप्यकृत कृत्यथां भवति । समियो पर्जीत, एवं च्यापितव्यम् त्यारङ्कृत्येनाङ्कृत्रयेण वाचो यावस्यकृति तर्प्याते, स्वावस्यकृत्यत्वप्रकृति व्याप्यकृत्यत्वे । यावस्यकृति कर्पाणि क्रस्यन्तेयु-सीवार्यस्याप्यमानाप्यम्वकृतितियु, यो यावस्यि कर्पाणि कराति, स तावद्रयः फळवरत्वते । तेत्र तस्यानाविश्वपास्यक्षीयस्य वाच्याति वाच्या, वाय्यतस्यक्षेत्रस्यात् । तय्या, वाय्यतस्यक्षेत्रस्यात् । तय्या, वाय्यतस्यक्षेत्रस्यात् । तय्या, वाय्यतस्यक्षेत्रस्यात् । त्यस्य स्व

पूर्विस्मित्राधिकरण इदमवगतिमतरेतरयुक्तान्यङ्कानि कत्पकारं कुर्वन्तीति । बँहे नित्यं प्रयोग एकदेशेनाव्याधिक्रयते । कान्ये तु क्रम्ब्यामितिकर्तव्यतां यः शक्तोति कर्त्तं सोऽधिक्रयत इति स्थितम् । एतेव्यिकरणेषु स्थितेषु केयं चिनता, कान्येषु किमेकदेशप्रयोग उत्त सर्थाङ्गोपसंहार इति । तस्मादश्वकोऽयं विचारः, गतार्थ-

१ एकदेशयुक्तानी-ग. १२ (अ॰ ६ पा॰ ३ अ० १ सू॰ १) १३ किमत्र-ग. । ४ यजवीवि-ग. १५ व तु-सु. १६ वष्ट इति-वद्याप्यारे तृतीयपाद प्रवसद्वितीयाधिकरणयोरिस्सर्वः

बत्यो गावः स तावधीदोंहयवीति तावतीव्यपि कृतार्थं उत्तराश्चरः, एविषद्वापि यो यावन्त्यङ्गान्युत्सहते स तावन्ति करिष्याते ॥ ११ ॥

#### फलाभावाझेति चेत् ॥ १२ ॥

इति चेळवान् पश्यति, एकदेशाङ्गयुक्तानामनियनानां कर्मणां प्रयोग इति । तम्न । कुतः । फलाभावात् । यावच्छ्रतं स्वर्गकामस्य स्वर्गकामे-नेढं कर्तव्यामिति, तत्साकल्येनाकुर्वतः फळाणावः स्यात् । सर्वे चेदं श्चतम् । स्वर्गकामी यजेतत्युक्त्वा सर्वस्याग्न्यन्वाधानादेः कर्षकळाय-स्याऽऽम्नानात् ॥ १२ ॥

## न कर्मसंयोगात्त्रयोजनमशब्ददोषं स्वात् ॥ १३ ॥

नैतदेवम्, अङ्गविकल्पे फलाभाव हति । कृतः । कर्मसंयोगात् । मधानकर्षणा हि फर्ळ संयुक्तम् , दर्भपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकाम इति, नाङ्गेः । अङ्गानि तु तदाकाङ्क्षया गृह्यन्ते । सा चाऽऽकाङ्क्षेकेनापि कतार्था भवतीत्यक्तम् । एवं चेत् , प्रयोजनगङ्गकत उपकारः । फर्ळ च स्वर्गादि, अशब्ददोषं स्थात् । दर्शपूर्णभासयोः फर्छार्थत्वे, दर्शपूर्ण-मासाभ्यां स्वर्गकाम ईत्येवंशब्दों न दुष्वेतुं, तत्संनिधी चौक्मानां विधायका ये समिदादयः, ते च तदपकारित्वे न दुष्येयुः । तस्याखाः क्गाभावे फलाभावः ॥ १३ ॥

### ऐकशब्दचानेति चेत्॥ १४॥

इति चेरपश्यासि, दर्शपूर्णमासाभ्यां तत्फलं, न समिदादिभ्य इति । नैतशुक्तम् । किं कारणम् । ऐकश्रव्यात् । एकः शब्द उपदेशकः मयोगस्य दर्शपूर्णमासयोः समिदादीनां च दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेवेति । वेन च फळसंबन्धः कृतः । तत्र कर एतन्, दर्शपूर्णमासतः फलं नेतरेभ्य इति ॥ १४ ॥

त्वात् । तेन 'अङ्गानां तु शब्दभेदात् ' इत्यारम्य यावत् 'विधेस्त्वेकश्चितित्वात् ' इत्येतावदेकमधिकरणं द्रष्टव्यम् ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १३ ॥

१ फलार्थत्वात्-गः । २ इत्ययं शब्दः-गः । २ वाङ्काना - कः खः । ४ अङ्काभावेन-गः। ५ ऐक्शब्दवादिति चेतू-ग. । ६ इष्टब्यमिति-अद्गानां विकल्पसमुख्यविवारार्ध इष्टब्यमित्वर्थः । एवं यदपरं एत्रप्रयं ' तथा कर्मोपदेशः स्यात ' इत्यादि तदन्वाचयहेतूपन्यासेन पूर्वाधिकरणस्यै-ब क्षेत्रभृतं द्रष्ट्रव्यमित्यपि द्वेयमित्यर्थः ।

### नार्थपृथक्त्वात्समत्वादगुणत्वम् ॥ १५॥

नैतेदेवम्, सर्वाणि फल्टसंयुक्तानीति। किं तहिं। दर्शेय्वेषासावेव। कवं ज्ञायते। दर्शय्वेषासाव्यां स्वर्गे कुर्योदिति दर्शय्वेषासयोरेव स्वर्गे प्राप्ते करणत्वं श्रूयते, न सामेदादीनाम्। आकाङ्क्षया हि तेषां ग्रह-णम्। सा च कथंभावस्याऽऽकाङ्क्षा, कवं कुर्योदिति। न करणस्य, केन कुर्योदिति। न करणस्य, केन कुर्योदिति। नस्य निर्देष्टत्वान्, दर्शय्वेषासाभ्यायिति। तस्यास्य सामेदादीनां फल्टन संयोगः। यदि च रंयुक्यस्य, समान्याग्नेयादिषिः स्युः। समत्वाद्यागुणत्वम्। तत्र यदुक्यत् एकदेशाङ्गयुक्तानामिष प्रयोग शैंते, तदेव नास्ति, ॥ १५॥

#### ऐककर्म्यादिति चेत् ॥ १४ ॥

ये तु—ऐककम्पीदिति सूत्रं पटन्ति वेशामयपर्थः । इति चेत्र-भ्यासि प्रधानानामङ्गवत्त्रचारङ्गानि क्रियन्त इति।तस्पादैककम्पै भवतु। एकपेवाङ्गं पशुस्यतास् । एकेनापि प्रधानयङ्गचद्भवति ॥ १४ ॥

#### नार्थपृथक्त्वात्समत्वादगुगत्वम् ॥ १५ ॥

नैतदेवम्। कस्मात् । अर्थपृथन्त्वात् । अर्थपृथन्त्वं भवति । उपकारपृ. यक्त्यम्। एकेनाङ्गेनाथेवत्वायामवर उपकारो वहुभिर्महान्। कयं झायते । समस्वादगुणत्वम्। यद्येकेन वदुभिश्र सम उपकारः स्वात्, तैत एकस्पै-वाङ्गत्वं भवेत्, अन्येषाभगुणत्वं स्यात् । अनङ्गत्वभित्वर्थः । तत्र वहुनामाम्नानमनर्थकं स्यात् । न चेषां विकल्प इत्युक्तं, विवेस्त्वेकश्रुति-स्वादित्यत्र । तस्यादङ्गमुगस्त्वे फङम्बस्त्वमिति ॥ १५ ॥

विधेरत्वेकश्रुतित्वादपर्यायविधानान्नित्यवच्छ्रत-

भूताभिभंयोगादर्थेन युगपत्याप्तेर्यथा-प्राप्तं स्वशब्दो निवीतवत्सर्वप्रयोगे

भव्वत्तिः स्यात्॥ १६ ॥ सि०

#### 89 11

१ न सर्वाणि-क. स्त. १२ १२६२६ देव-च. मु. १३ एकेनापि हि.-म. १४ तत्र-क. ख. १ ५ इत्युक्तमिति-( अ. १९ पा॰ १ अ० २ सू० १६ ) एतत्सूत्रव्यास्यावसरे, बस्यते सपरिः इ.र इत्युक्तमित्यर्थः।

नत्वेतदेवम्, एकदेश्वेनाप्यङ्गानां विषाग इति । कवं वाहि । सर्वाः क्ष्मोपसंहारेण । कुतः । विधेरेकश्चित्वात् । एकेन श्वन्देनाङ्गानां भयोगो विषीयने, दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेतेति सर्वापेसपेनुक्तम् । सा त्वपेसा कुरन्ने वाध्यन्यमायानादिन्यापारे, वदेकदेश्वे वा । तवेकदेशा-पेसा न युक्ता । कस्यात् । अपयोयविधानात् । हमान्यङ्गानि न पर्या-पेण विषीयन्ते, कदाचित्, समियो चलित, कदाचित्, तनूनपातिवित । कर्ष वाहि । नित्यवय्याभूतानि च श्वतानि तथाभूतान्यपेसपाऽभिसंव-ध्यन्ते । अयोच्येत । नित्यवय्युत्तानावि सतावेकदेशाध्यक्ति । अर्वाच्यत् । जित्यवय्युत्तानावि सतावेकदेशाध्यक्तिप्रवादि । अर्वेन प्रयानोपकारेण स्वके कपोवयुत्तप् । कुतः अर्थेन प्रयानोपकारेण स्वके कपोवयुत्तप् । कुतः अर्थेन प्रयानोपकारेण स्वके कपोवयुत्तप्त । कार्यक्ति । अर्थेन प्रयानोपकारेण स्वके कपोवयुत्तप्त स्वति । अर्थेन प्रयानोपकारेण स्वके विधीनविद्यानायान स्ववि । अतः सर्वाणि प्राप्यन्ते । यथाप्तानं च स्ववश्वद्योगे निवीनवद्य । यथा, निवीन क्रत्यिनाः प्रयत्ति विक्रत्यिनश्वापावासन्व व्या । त्वीता क्रत्यनाः प्रयत्ति क्रत्यिनश्वापावासन्व विद्या । स्वति । १६ ॥

### तथा कर्नोपदेशः स्यात् ॥ १७ ॥

तथा च कृत्वा, चतुर्दश्च पौर्णवास्थामाहुतयो इयन्ते त्रयोदशामा-बास्थाबामिनि, आहुतिश्रंख्या पासिकी न भविष्यति ॥ १७॥

### ऋत्वन्तरेषु पुनर्वचनम् ॥ १८ ॥

तत्र यदुक्तं, यथा ऋत्वन्तरेष्विति । युक्तं तथा ऋत्वन्तरेषु पार्थ-ववस् । श्रीधं चकं निर्वपेद्रझावर्चसकाम इत्युव्तःवा पुनक्चयते, ऐन्द्राय-मेकादश्वकपाळं निर्वपेद्रजानकाम इति । किमतः । अतस्तेषां परस्परान-पेक्षाणां कार्यः, न संभूयेति गम्यते । परिस्ताक्षे हि पूर्वस्य विचान जवरः पृथवत्येन विधीयते । अथेह, विधेस्त्वेकश्चातित्वादित्यनेन न्यायेन संभू-वकार्यकृक्षानां युक्तम् । तस्माद्वैषम्यं ऋतुभिः ॥ १८ ॥

> उत्तरास्वश्रीतत्वाद्विशेषाणां कृतार्थत्वास्वदोहे यथाकामी पतीयेत ॥ १९ ॥

₹ 11 ₹ 11 ₹ 2 11

भैप्तेषु बोचराबरस्यादिति यदुंकः । युक्तं यदुवरासु याबत्स्वं दोइनम् , अश्रुतित्वात् । नाशेचराणां दोइनं विषीयते । किं तिहैं । अनुवते । किं कारणम् । इतार्थस्वात् । विशेषाणां वाग्विंसर्जन् नादीनां विधानेन कृतार्थं तद्वावयं नोचराणां दोइनं विधातपुत्तहते । विषीयपानेऽर्थद्वये भियेत वाक्यत् । अनुवादश्च मानुत्वार्थस्य भवति । अशिष याबत्स्वं दोइनं मानुष् । अर्थोदस्या न दोह्याः । स्वास्तु सर्वाः कवं दोह्याः । उपरिटादेतद्वस्यामः, तथाँ पयःविषेधः कुमाराणाधि-त्वाः । स्वारायाकाभी प्रतीयते । यावत्यो गावः स वावतीदाँ-स्वाति ॥ १९ ॥

(काम्यानां कर्मणां कामनानुरोधेन पुनः पुनरम्यासःधिकरणम् ॥ ४ ॥)

[ ४ ] कर्मण्यारम्त्रभाव्यत्वात्कृषिवस्यत्यारम्तं फलानि स्युः ॥ २० ॥ सि०

काम्येषु कर्ममु चिन्ता । किं काम्यं कर्म सकृदेव मयोक्तन्यम्, अथवा फलस्य भूयस्विष्ठता भूयोऽभ्यसिवन्यभिति । किं नाम्रम् । काम्ये कर्मणे भतिययोगं फल्येदः । आरम्प्रभावत्वात् । कर्मयोगं फल्येदः । आरम्प्रभावत्वात् । कर्मयोगं फल्यं साह्यते । बाबक्रवात्कर्मणः फर्लं नास्ति । विषयि स्वक्रियोगं प्रस्तं स्वात् । कर्मे क्रायते । यदि भवेत्कर्मान्येवस्यं रात् । कर्मे क्रायते । व्यव माक्ष्मेणं नास्ति कर्मोत्तरकां च भवति, तत्तेन कर्मणा भाव्यवे । क्रिवत् । यथा कर्षणेन भाव्यवस्यवे हाव्यवे । यथा कर्षणेन भाव्यवस्यवे हाव्यते, पुनः पुनरिष धान्यवदे । क्राविष्यति ॥ २०॥

अधिकारश्य सर्वेषां कार्यत्वादुषपद्यते विशेषः ॥ २१ ॥

एवं च कृत्वा सर्वेशं कर्मणां पुतः पुतः क्रियमाणानामधिकारो भविष्यति । तत्रेमानि दर्धनान्युपपतस्यन्ते । तेशं ये अथमं यजेरस्त्रेषां

#### १९॥२०॥

१ यबाग्रासे स—क. सु. । २ यदुवनं, तत्र युक्तम्, । यदु—सु. । ३ कि कारणम् । विके बार्णा-क. ख. । ४ बाग्विसमादीनां विवाने —ख. । ५ न दोबाः — सु. । ६ ( अ० ११ पा० १ अ० ८ स्० ५० ) । ७ कि प्राप्तम् । क्षांश्वारम्भशाव्यवास्कृष्यवस्त्रवारम्मं फळानि स्यु: । कार्ये—ग. । ८ सम्यते—क. ख. । ९ साठे-क. ख. । १० धान्यवदेव सवि—ग. ।

मौरातिसत्रः, ये द्विनीयं तेषामायुद्धिति । प्रथमं यज्ञरत्, द्वितीयं यज्ञे रिभरपेतदभ्यासे सीत भवति । तस्माद्यावदिच्छपभ्यासः ॥ २१ ॥

सक्त स्यात्क्रतार्थत्वादङ्गवत् ॥ २२ ॥ पू०

सकुदेव तु काम्यं कर्प प्रयोक्तन्यम् । कृतः । कृतार्थत्वातः । सकुः त्कतेन कृतश्रोदनार्थः। न च कृते पुनः कर्तेव्यमस्ति । कः पुनश्रोदनार्थः। चागस्य कर्तुः फलं, होपस्य कर्तुः फलामिति । कथं कृत्वा तदुच्यते । इह र्यंजेत, जुदुवादिति घातुना कियोच्यते । प्रत्यवेन कर्ता । तथोः कर्ती प्रधानभूतः, उपसर्जनभूता किया । प्रकृतिपत्ययौ प्रत्ययार्थं सह अतः । अनुप्रयोगश्य कर्तपाधान्य एव भवति, प्रचति देवदत्त इति । तेन होतुर्थेष्टुश्र फलपुच्यते । सङ्ख्रीन सङ्ग्रिदेष्टेन चौसौ होता यष्टा च जातः । तत्र द्वितीयादिवयोगोऽनर्थकः स्वातः । कुनार्थत्वादक्षण्यतः । तथया प्रधानस्य साङ्गत्वापपादनायाङ्गानि कियन्ते । सकृत्कृतैश्व तदपपादिविभिति नाभ्यस्यन्ते, तद्वतः ॥ २२ ॥

शब्दार्थश्च तथा लोके॥ २३॥

लोकेऽपि तथैव शब्दार्थों भवति । कःष्ठान्याहरेत्युक्तः सक्कदाहरति, न पुनः पुनः ॥ २३ ॥

अपि वा संप्रयोगे यथाकामी प्रतीयेताश्रुतित्वादि-थिषु वचनानि स्युः॥ २४ ॥ सि०

आपि वा नैवं स्यात् , अस्मिन्न थिंनः कर्मणश्च संपयोगे सक्रदेवार्थी कमें वयोगे वर्तेतेति । क्यं तर्दि । यथाकामी वतीयेत । सकुद्वा बहुकृत्वो बा । फलभूमार्थी बहुकृत्वः, संतुष्टः सकृत् । कृतः । अश्रुतित्वात् । नात्र वण्डुहोतुर्थं फर्छ श्रूयते । यनु मैकृतिमत्ययौ पत्थयार्थे सह सूत इति । तत्कर्मनिमित्तेषु नामपटेषु-पाचको लावक इत्येवमादिख् । आरूयाते तुर्नं कर्ना, न क्रिया प्रधानतः । किं तर्हि। भावप्रधानमा-

२१ ॥ २२ ॥ २३ ॥

१ सति । तस्मात्-क. स. । २ यजेत्-क. स. । ३ बाऽसी- क. स. ।४ ड्रोतः फले-स.। ५ प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थे व्रृतः—मु । ६ न कर्ता कियाप्रधानतः—मु.।

क्यातम् । भावनां कस्यापि त्रुते । भावमयुक्तस्य साधनप्रावस्यायोतितस्यात् । यजेत, केन, किमर्य, कथिति । कर्तृपाधान्ये कार्यायासम् साधानाकाकृक्षया भवितन्यम् । न हि भवति पायकः केन किमर्ये कथिति । भावना च फलस्योच्यते, न कियायाः । तृतीयान्दिदेशात्, जित्रदा यजेत, वक्षभिदा यजेतेति । भावपदेवे हि हितीयया निरदेश्यत । स्वर्यस्थीपितः कामसंयोगात्, स्वर्गकाम इति । वदतदेश्याययते, स्वर्यकायो यागेन स्वर्ग भावयेदिति । यच भाव्यते तद्वयक्रपस्त । सत्रो हि भावो नोपपायते । असवेत्कर्भणा भाव्यते, पुनः युनरिष भाव-विषयते, कृषित्व । तस्यान्कर्वार्थना काम्य यावदिच्छनभ्यासितव्य-पिति । यदि च नियोगतः सक्रदेव कर्वव्य भवेत्तवः, तेषा व मव्यं प्रवेतिवित्व । तथा च वावयानि थियोरम् । ये च दिवीयं प्रवर्गस्वित । तथा च

### ऐकशद्व्यात्तथाऽङ्गेषु ॥ २५ ॥

षस्वङ्कनिदिति । युक्तं यदङ्कानां सकृत्ययोगः । ऐकश्रव्यात् । एकस्तत्राङ्कानां प्रधानानां चोपदेशकः अंदरः सर्वाङ्कान्यपेक्षवा ग्रहा-शित्युक्तस् । सा चापेक्षा सकुदेनैध्यङ्केषु भवति कृतार्था । बेस्माचत्र पुनः पुनः कियाया हेतुर्नास्ति । इह त्वसतः फकस्य कर्मोत्यादकम् । वस्य प्रतिवयोगमन्यस्यान्यस्योत्पित्तिविद्देत्येवमपदिष्टो हेतुः । तस्या-दिष्यत्वसङ्गेः ॥ २५ ॥

# लोके कर्मार्थलक्षणम् ॥ २६ ॥

यस कोकवादिति, क्रोके कर्मार्थमधानम् । कार्यवद्यात्सकुष्युक्तोऽ-

#### 28 || 24 ||

१ भावता च न करपविच्छूयते । भावनाश्युक्तस्य—मु. । भावना करपापि युज्यते । कथं द्वायते । भावमयुक्तस्य—म्म, १२ भावभिष्यति—क. सः मु. । १ चिद्वतितस्याने 'न कम्ब्येत्त् प्रथमे ब्रिजीयं यवेशीक्षति तथा च वावस्थानि निर्थेत्त् । ये च प्रथमं यवेशेस्त्रेषां भीतिरात्र इति ' एवं बाठ कावस्यक इति भाति । परंतादर्षपुस्तकषु तथा नोपकस्यते । ४ इव्द. । च वाङ्गयन्यक्ष्या—क. प. १५ वस्यावपुन—म. । ६ कियाना—म. ।

सकुदाहराति, असकुदरयुक्तः सकुदाहराति, नाऽऽहराति षा । अयेह शब्दछसणे कर्माण यथाशब्दार्थं प्रवृत्तिः। तस्माङ्घोकवदित्यदृष्टान्तः॥२६॥

( दृष्टार्थानामनवातादिक्तियाणां प्रयोजननिष्पत्ति । र्यन्तमभ्यासाधि-

करणम्॥ ९॥)

[ ५ ] क्रियाणामर्थशेषत्वात्प्रत्यक्षोऽनस्तन्निर्वृ-त्त्याऽपवर्गः स्यात ॥ २७ ॥ सि ०

न्नीशीनबहन्ति, वण्डुळान् पिनिष्ट, इत्येवभादीनां दृष्टमयोजनानां क्रियाणामावण्डुळनिर्श्वेचः प्रयोगः स्थात् । कुवः । एतासां प्रयोगे प्रथमोऽर्थो निर्वर्णवे । वण्डुळाः पिष्टःनि च । तैयेद प्रयोगनं दृरो-दाइस्य कार्यत्वात् । तस्मदेतासां तदर्थं एव प्रयोगो विज्ञायते । यदि सक्देव सुस्रकस्योद्यमनियावने कृत्वोत्सृत्र्यत, उपकाया वा प्रकर्णणा-पक्ष्मेण, यदेषां कार्यं वजीव निर्वर्तेत । अत आसां वाजिष्टेत्यादप-वगैः स्थात् । आवण्डुळनिर्वृत्वेदा च पिष्टनिर्श्वेचस्थास इति ॥ २७ ॥

( चयनेऽदृष्टार्थस्य सर्वेषिधावघातस्यानम्यासाधिकरणम् ॥ ६ ॥ )

[ ६ ] धर्ममात्रे त्वदर्शनाच्छब्दार्थेनापत्रर्गः

स्यात्॥ २८॥ सि०

यब तु हष्टं कार्य न वर्तते। यथाऽप्रिचित्याम्, औदुम्बरसुद्धलं सर्वौषषस्य प्रियत्वाऽबद्दन्धक तदुवद्वश्वति । तत्र तण्डुळिनिष्टेच्या नास्ति
प्रयोजनम् । तण्डुळकार्थस्य पुरोडाबादेरचोदितत्वात्। तस्माचत्र सकुक्रियया कृदा अन्दर्थि इति न स्पादभ्यासः । येषां तु तण्डुळफळ
एव मुसळस्योचपननिषातन ६र्भण्यबद्गिनश्चनः प्रवर्भत इत्युष्पंगस्त्रेयापातण्डुळिनिष्टेचरेवाभ्यासः शाम्रोति । स तु मन्द एवाभ्युपगयः ।
यत्कारणम् । विनाऽपि तण्डुलैः प्रयोगो दृष्यते अप्यायमबद्गितः क्षण्यप्रवर्मात्वावि । न चासौ गौणः प्रयोगः, विश्वेषाभावात् । अन्यवयमानिद्या चावचावनामन्त्रचन एव भैश्वेषते। न च समुदाभोऽर्थान्तरे मसिद्धः।
तण्डुळच्यापारस्य तु प्रायो हृत्येस्तत्र प्रयोगभाञ्चर्यम् । अतोऽर्य स्यामोहः ॥ २८ ॥

२६ त २७ त २८ त

<sup>🤰</sup> कार्यं न निवर्तते—क, । कार्यं निवर्तते—ख. । ३ अभ्यूपगमः—ग्. । ३ झायते—ग्.

( एकरिमन् प्रयोगे प्रयाजाद्यङ्गस्य सकृत्नुष्ठानादिकरणम् ॥ ७ ॥ )

ि ७ ] केतुबद्धाऽनुमानेनाभ्यासे फलभूमा स्यात् ॥ २९ ॥ पू०

मवाजादीत्युदाहत्व चित्त्यते । किं सकृत्ययोग एपामुनाश्रुतास्याः सोऽपि कर्रव्य इति । तत्र, पंधेदात्रे त्वदर्शनाच्छव्रार्थेनापवर्षः स्या-दित्यनेन न्यायेन सकृत्ययोगे प्राप्ते, एवुच्यते— क्रतुबद्दाऽनुपानेना-स्थासे फलभूमा स्यातु ।

अभ्यासः कार्यः । कृतः । यतोऽभ्यामे फळभूगा स्वात् । कथं इायते । अनुभानेन । किं तदनुषातम् । प्रःगङ्वयोगःत्वधानोपकारो नासीदृध्वेतनो भवति । तेन विद्वायते नृत्यङ्गेन क्रियन इति । क्रियते वेरयुनः युनर्गि करिष्यते । क्रतुवन् तद्ययः कर्ममु सौर्यादियु फळं कर्भणा क्रियत इति कर्मभ्याने फळभूयस्त्वम् । एवमिहापितर्शा

#### सरुद्दा कारणकत्वात् ॥ ३०॥ सि०

सकुट्टाऽऽङ्गं प्रयोक्तव्यं, नाऽःवृत्त्यः : कृतः । कारणैकत्वात् । एकं कारणपङ्गानां प्रधानेपृष्कारः । कः एनरसी । येन प्रधानानि फळं दद्दति । विवेत्सकुत्प्रयुवतेनाङ्गेन कृतं जायाति प्रधानानि फळवन्तीति पुनरङ्गस्यापयोगः । अथ न कृतं, सुनरामयोगः । येन सकृत्कृतेन नोपकुतं स पुनः कियमाण उपकारिष्यतीनि काऽऽधा ॥ ३० ॥

### परिमाणं चानियमेन स्यात्॥ ३१॥

यैदि चानियमः सकुदसङ्कद्वा प्रयोगन्ताः, यहुर्देश सौणेपास्यायाङ्गयो द्वयन्ते, त्रयोदशामावास्यायाभिति योऽ में तित्यदद द्वृतिपरियाणानुबादः स न स्वात् । स तावझवतां पासिकः कल्प्येन, तेयाऽस्य रूपं वाध्येत। सस्मादनभ्यासः ॥ ३१ ॥

फलस्याऽऽरम्भानिवृत्तेः कतुषु स्यात्फलान्यत्वम् ॥ ३२ ॥

यत्तु ऋतुवदिति । युक्तं वन्क्रतुष्वभवासः। फळस्याऽऽरम्मनिष्पत्तेः। कर्भारम्भेण तत्र फर्ळं निष्पयते । अन्स्मान्तरेणावरं निष्पन्स्यत इति ।

#### २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥

<sup>)</sup> कतुवच्च-ग. मु.।२ (अ० ९) पा० १ अ०६ सू०२८)।३ यदि वा–क. स्त. ग.। ४ स्यात्–भवन् पाक्षिकः—क. स्त.।५ तथास्वरूपं–गृ।

अङ्गस्य पुनरक्तपरिमाणं फलं प्रधानानां फलवत्तासंपादनम् । तबेरसं-क्रस्क्रवेन कृतं न भूयः क्रियाऽन्तीति । एवयपदिष्टो हेतुः । तस्मादनुप-न्यासः ॥ ३२ ॥

> अर्थवांस्तु नैकस्वादभ्यासः स्यानर्थको यथा भोजनमेकस्मिन्नर्थस्यापरिमाणस्वास्य-धाने च कियार्थस्वादनियमः

#### स्यात् ॥ ३३ ॥

यदुकं, सङ्क्तिनाङ्गन कुनस्वादर्थस्थानर्थस्रोऽभ्यास इति । अव झ्वः । अर्थवास्त्वभ्यासांऽङ्ग्न्यामस्य । नानर्थस्रोऽभ्यासः । कर्य कुस्वा। एकस्वादभ्यासः स्थादनर्थकः । यद्येकभवाध्यमभ्यस्यमानपयङ्गः कॅसोति ततोऽभ्यासोऽनर्थकः स्थात् । यथा भोननपेकस्थिन् काळेऽभ्यस्य-पानमेकसेव फळं नृप्तिं करोतीति नाभ्यस्यते । अर्थहार्थस्यायसाण-स्वम् । इयन्तपुषकारं करोत्यङ्गनिति न झायते । नतु पावता मधानं फळवद्मत्वति नावस्करोतीति गम्यते । सत्यभेवम् । किंतु मधाने किया-धरवाद्गित्यपः स्यात् । मधानस्य फळक्यार्थबङ्गन् । ततु प्रपान-फळप्रपरिमितम् । तदङ्गोपकारस्य भूयस्य भूयो भविष्यति । अस्यविद्य-स्यम् । अभ्यासे चासंश्चरं भूयातुषकारः स्यात्, कार्यस्वात्तरम् । सस्यादनियमः स्यात्, सहदा वयोगाऽभ्यासो वेति ॥ ३३ ॥

पृथक्त्याद्विधितः परिमाणं स्यात् ॥ ३४ ॥

चक्याद्वितसंख्या विरुप्त इति । पृथक्तादुपद्वारस्यास्यासे
स्यायगप्ते योऽयवाहुतिसंख्यानुर्यादः, सः विधितः स्यात्-श्राहुति-विधीनाभिक्त्य, चतुर्देश योजैसारयासाहतिविषयस्रयोदशायासस्याया-

मिति । नहाँ हुतिसंख्या युज्येन । आहुनिविधिसंख्या तु छक्षणयोपप-षते ॥ ३४ ॥

घष ॥ २४ ॥

#### **३२ |**| **३**३ || ३४ || ]

९ सङ्क्षेन कृतं-ख. १२ अर्थवतस्यु-क. २० १ अभ्यासे प्राच्ये नानर्थकः-मु. । ४ **सुन्धौ त्तस्याभ्यासः-क. ख.** । ५ एकं फलं-क. ख. । ६ अनुवादः स्वाद्-क. **ख.** ।

अन्धासो वा प्रयोगवचनैकत्वात्सर्वस्य युगपच्छासा-दफ्ठत्वाच्च कर्मणः स्यात्कियार्थत्वात् ॥३५॥

अन्ध्यासी बाऽङ्गानाव् । कुतः । नयोगवचनैकत्वात् । एका मयोगवचनोऽङ्गानां न्यानानां च । तस्येकत्वात्, सर्वस्य युगवच्छासनं, अनेन कर्षणा साङ्गन यजेवेति । सङ्ग्रहतेश्राङ्गेन्दात्साङ्गं जातमिति न पुना कियावा हेतुरस्ति । नन्यकारभूयस्त्वं भविष्वति । यद्यङ्गान्यस्यपुत्रकारं कुर्यस्वतस्त स्थापेक् । स्थापेक स्थापेक्षाति कुर्वन्ति । स्थापेक स्थापेक्षाति कुर्वन्ति स्थानस्याङ्गचतान् । सा चाध्यासेऽपि तावत्ये-वाङ्गवत्ता । सा चाध्यासेऽपि तावत्ये-वाङ्गवत्ता । सा चाध्यासेऽपि तावत्ये-वाङ्गवत्ता । सा चेद फल्यवद्धा, साङ्गेन यजेवेति, नाङ्गानि । अङ्गानि वत्सेवादेननार्थवन्ति ।

नन्वेतद्युक्तिभिव । यदा हि मयाजाः, न तदा प्रधानयोजरपूर्वे वा । यदा च यजिरपूर्वे च, न तदा मयाजाः । तदेवमदष्टरहिते समिदग्रद-मात्रे सत्यङ्कचत्रेव नास्ति, कृत उपकारः । अपि च यदि यजिपाव-मेबाक्लोयु, नापूर्वफळमस्ति, ततः सोबाङम्तानामिष्टिपश्चवन्त्रानां चोदक प्य नास्ति । असरि खपूर्वे श्लिक्तेच्यताकाङ्ग्रः नास्ति । यज्ञक्षेः मुद्राबेबिक्कवेच्यताकस्वारिविक्तवेच्यता चोदको नाविदिक्षेत् । तवैतानि

सावयः व्यर्भः, भावको यागः । इतिकतिवता यागस्यानुमहं करेषित, च फल-साधिका । तस्याः फलं न श्र्यते । करणारकलिति । सस्यभं, करणस्य फलं साययतोऽस्वस्यमानितिकतिव्यता महान्तमुग्वकारं करेषित । तस्य महत्तिपकारेणानु-मृश्चितं महत्कलं करोति । अत्राऽउई-सङ्गितिकतिव्यता । कुतः । भावनया करणे-तिकतिव्यते आकाङ्तिते। तत्र करणं फले व्यापियते । इतिकतिव्यता करणमञ्जूद्धां, आकाङ्शिता । सङ्ग्रह्मस्य च निराकाङ्शिङ्कता मावना । द्वितीयादिययोगः केनाऽऽ-काङ्श्चते । तस्यासकृत् ।

अत्र प्रन्यः । यद्। प्रयाजा न तद्। प्रधानयनिर्पूर्वं वा । यद्। च याजिर-पूर्वं च, न तदा वयाजा इति । एतद्युक्तम् । कथम् । यस्मिनेव सणे स्वर्गो भवने कर्तृष्वं प्रतिपक्षेत तस्मिनेव करणमपि भावकत्वेन व्याभियते । इतिकर्तव्यताऽपि तसिन क्षेत्र करणमनुगृह्णाति । यद्यव्यस्मित्सणे स्वर्गो भवने कर्तृस्वं प्रतिपद्यते, करणमन्यन्य-

९ प्रश्नातेत्रिकर्तव्यत्वात्—म, । २ घोदयति–सत्यमित्यादिना । ३ आहुः-परिहारमाहेत्वर्यः । ४ देनाऽऽकार्२यत इति-चकरकृत्येवेरी वर्तव्यतया करणेपद्वारे फलं साध्यतो उकवे सतीति थेवः ।

दर्धनानि नोपपयेरन् । तस्वैकवरं प्रयानात्रुयानाः, न च सामिष्टर्वेच्चिं खहोति, प्रहृत्य परिचीन् जुदोति हारियोजनयिति । तस्यादियमन्या व्याख्या ।

अनम्पासो वाऽङ्गानां प्रयोगवयनैकत्वात् । एकः प्रयोगवयनोऽकृतां प्रयानानां च । वस्येकत्वात् , सर्वस्याङ्गन्रधानकलापस्य युगपच्छोसनस् । तम प्रधानानामनभ्यासः । कस्य देवोः । सकृत्कृतेः प्रधानेः कृतः
कृत्ययेः, दर्धपूर्णपासाभ्यां स्वर्गकामो यन्त्रेति । कृते श्रुत्यये यस्क्राल्वविद्वितं कळं व्हरूविति न पुना कियायां हेतुरस्ति । एवयङ्गन्विति सक्वकृतेषु यदङ्गानां प्राप्तं वास्त्रं वस्यायेः कृतः । तस्मन् कृते यच्छाल्वाचिगववङ्गक्तः व तहुव्यभिदानीभिववगन्वव्यम् । तथा च सत्व्यभवासोऽनर्वकः । यम् कल्यप्यस्त्रं सविष्यतीति । तदयुक्तम् । दर्थपूर्णसासप्रभिक्तकं वद्यावनायामङ्गोपकार चयुव्यते, नाप्वदेश्य कलस्योत्ययो । ययपूर्व कल्यव्यक्ति, अङ्गल्यव्यव तस्यात् । व चाङ्गानि कल्वन्ति । प्रधानानां स्वकार्यं साध्यतावदृष्ट चयकारस्तैः क्रिक्ते । सकृत्कृतेवासो हृतः । वस्यान्त्राह्वा कल्यपुरस्त्वमस्वि ॥३०।।

## अभ्यासो वा छेदनसंगार्गावदानेषु वचना-

#### साक्टत्वस्य ॥ ३६ ॥

अभ्वासो नाऽङ्गानाम् । कुनः । वितृषक्षे श्रूयते, सक्दान्छिणं महिषेषत्रीति । तथाऽर्नुयाने, सकृत्यरिषीन् संपार्ष्टीते । स्विष्टकृति ष, छत्तरार्थोत्सकृद्वयतीति । तथयसकृदङ्गानां भवोगस्तत प्रवानि षत्रान्यपुष्पयन्ते । तस्मादभ्यासः ॥ ३६ ॥

#### अनभ्यासस्तु बाच्यत्वात् ॥ ३७ ॥

स्मिन्भावकं, तथा सित भव्याभावकसंबय्व एव न स्वात् । तस्माधीगपद्यं स्वर्गयागयोः । एवमेव करणेतिकतेव्यतयोः । तस्मादेषां द्वरुग्कालता । न चावान्तरक्रियाः परस्या-विषेताः । भित्रकाला अपि सत्यः प्रयानादिकिया एवापिप्रेताः । तच्यायुक्तं, स्वरूपायां भित्रस्वादिति ॥ ३९ ॥ [ ३९ ॥

<sup>ी</sup> शासनम् । प्रधानानां –क. ख. । २ न वाड्झानि –क. ख. । ३ पितृय**हे हि—्धुः ।** ४ अनुवायेषु—ग. ।

अनभ्यासस्वक्षानां यथोक्तन न्यायेन । यसु छेदनादिष्ठ वयना-सकुत्त्वस्थान्यत्राभ्यासो विद्वायत इति । अत्र त्रृतः । यद्यप्यनभ्यास-स्त्रयाऽपि म्छेदनादिष्ठ वाच्यं सकुत्त्वम् । दर्श्यूणेमासयोः, असकुदा-स्थ्यक्षं विर्धिभवतीति वचनात् । तत्रकृतित्वारिष्तृपद्धेऽप्यसकृत्यासम् । स्था नान्ने सकुत्त्वं वाच्यम् । एवं त्रयाजेषु त्रिः संमागं उक्तः । सोऽतु-वाजेषु दुनरावतेते । तत्रापि त्रित्वं माप्ते सकुत्त्वं विधातन्यम् । तथा, द्विर्श्विचोऽवद्यवीत्यविष्येषेणोक्ते स्विष्टकृत्यपि द्वित्वं न्राप्तम् । तत्र सकुत्वचं विभीयते । तस्माच्छेदनादिषु सकुद्वचनास्नान्यत्राभ्यासो विद्वाद्वं न्यास्य इति ॥ ३७ ॥

(कपिझलाधिकरणम् । ८॥)

## ि वहुवचनेन सर्वप्राप्तिविकल्पः स्थातः श्राह्य वृद्धा पू०

बसन्ताय किषक्षलानैष्ठिभत इति श्रूयते । तत्र विचार्यते । किं तत्र मयश्रत्वारः पश्च वा त्विकत्येनाऽऽलव्यव्याः, अथवा त्रव एवेति । किं मात्तम् । विकत्येनाऽऽलव्यव्याः । करमात् । सर्वत्राक्षेः । सर्व एते संख्याविष्ठेषा बहुबचनेन प्राप्यत्वे । सर्वे तत्य वाष्याः । सर्वत्र पर्यो- मेत्त् । न साद्विकत्यः । नन्त्रेष सर्वाक्ष्यः यव्यस्यात् । तस्याद्विकत्यः । नन्त्रेषं सर्वे कर्मयत्वात् । वस्याद्विकत्यः । नन्त्रेषं सर्वे कर्मयत्वाते । वस्यात्वाद्विकत्यः । नन्त्रेषं सर्वे कर्मयत्वाते । वस्यात्वाद्विकत्यः । नन्त्रेष्ठ सर्वा । निक्षयं । सर्वे वस्यमेवम् । अस्ति त्ययं गातिः, यत्त्रिन्वं बहुबचनव्यार्थः । अस्ति त्ययं गातिः, यत्त्रिन्वं बहुबचनव्यार्थः । स्थात्वा । तथानाव्यक्षत्याद्विकत्याः । अस्ति त्ययं गातिः, यत्त्रिन्वं बहुबचनव्यार्थः । स्थात् । तथानाव्यक्षत्याद्विकत्याः । स्थात्वा । वस्ति वस्त्रेष्ठ वेषु विस्वसन्ताति ।

नैतपुक्तम् । यदि बहुवचनस्य त्रित्वपर्धः स्वाचनश्रवारो ब्राह्मणा इति सामानाधिकरण्यं नोषपयेत । ब्राह्मणा इत्यस्य त्रयोऽर्थः । चत्वार इत्यस्य चत्वारः । त्रयोः सामानाधिकरण्यं न मामोति । न हि सबति चत्वारस्रय इति । एवं सर्वत्र छक्षणया भविष्यति । यथा न्यब्रोबः क्षेत्र-

<sup>₹</sup>७ []

वसन्ताय किञ्जलानालमेत ' इत्यत्र पूर्वः पक्षः । यपाऽलश्चन्दः साधारणवचनो विदेवनादिषु, एवं बहुवचनं साधारण्येन वर्तते त्रित्वादिषु ।

९ पितृयहेऽसकृत—ग. । २ आङभेत—मु. । ३ प्रयोगाच—ग. । ४ न्यायः-क. स. ग्.। ५ सपसद्धा पतावाशीयते—क. स.

भिति । त्रिःवं हि चतुष्टादीनि साइचरीच्छक्रोति छस्पितुत् । सिध्यति । छस्रणा त्वाश्रिता भवति । कि कियवात् , अगत्याऽऽश्रीवते । सत्यां गतौ नाऽऽश्रितिच्या । अस्ति चेयं गतिः, यद्वहुत्वं बहुवचनस्वार्थः स्यात् । सर्वेऽपि ते वहव इति अत्येव सामानाधिकरण्यत् ।
यदि बहुत्वं विद्वायेत, कि तद्वहुत्वायैति उच्यते । बहुत्वं –हृद्धिः, उपचयः,
आधिक्यंभित्यर्थः । क्यं कृत्वा । वृंहतियं दृद्धपर्थः । तस्यौणादिक
जकारः मत्ययः, वृंहतेक्षेपश्रेति । तस्य रूपं वाह्निति । बहु — हृद्धपधिकाभित्यर्थः । सर्वे चैते ज्यादयोऽधिकाः । तस्मात्सर्वे बहुवक्यवाच्याः।

नन्वापोर्सक्रमेरुद्रहापिकामिति । यदेव हि बहु तदेवान्यापेसवाज्ञक्क भवति । सत्यमेवम् । यसु यद्येक्ष्य वहु नं वस्तदेवापेक्ष्यावहु । तस्यम, उत्तराः क्रुरवो दक्षिणान् क्रुक्तपेक्ष्योक्षरा इत्युक्ष्य । न च ततोऽन्ये उत्तराः क्रुरवो दक्षिणान् क्रुक्तपेक्ष्योक्षरा इत्युक्ष्य । न च ततोऽन्ये उत्तरां देश न सन्ति । अथ च नियवापेक्षरवादुत्तरत्वं न जहाति । यं त्रिक्षम्यो दिश्वप्रदेश । तयं पुनर्कायते दिश्वप्रदेश । तयं पुनर्कायते दिश्वप्रदेश । त्रयं पुनर्कायते दिश्वप्रदेश । त्रयं पुनर्कायते दिश्वप्रदेश । त्रयं द्रव्यप्रदेश । त्रयं द्रव्यप्रदेश । त्रयं संस्थाऽवि संस्थायते । त्रयं वहुव्यप्ति । वद्यप्रदेश । त्रयं संस्थाऽवि संस्थायते । त्रयं वहुव्यप्ति । तत्र-करवं वावक्षपर्वे । द्रव्यप्ति दिश्वप्रदेश । त्रयं विद्यप्ति दिश्वप्रदेश । त्रयं विद्यप्ति दिश्वप्रदेश । त्रयं विद्यप्ति दिश्वप्रदेश । त्रयं विद्यप्ति प्रवादि प्रवादि अवति । तदमावे च द्रव्यप्ति समास्त्याद । तदमावे च द्रयोक्षिति । यदि त्रव्यं वहुव्यनामिति । यदि त्रित्वं वहुव्यनामिति ।

अथवा यत्रैकस्वद्वित्वे न स्तस्तत्रायं वर्तते । एतस्मिन्यके सामान्धवचनोऽयम् ।

१ तालीयते—ग. । २ विद्यायते—क. स. । ३ मिरपुच्यते—क. स. । ४ न तदेश—इ. स. । ५ ते दद्गिश्यहृद्धः-क. स. । ६ अपेड्यते—ग. । ७ वाज्यवात्—ग. । ८ पा० पू० (१—४—२१)। ९ तद्दृयात्—क. स. । ९० सामान्यवनन हति—पूर्वस्थित् एके सहुवनस्था मार्गावेवारास्तरिद्वारार्थे दिलापिक्वकां सामान्यं निमित्तिकृत्य द्विलापिकवंक्यामानेव साम्स्यः क्लाकारो युक्त हति सावा ।

तस्माइहिस्तमपेक्ष्येते बहदः । अतोऽविस्थतं ॐपादीनां बहुत्वत् । प्रवं च सति नैकः शब्दोऽनेकायों भवति । सर्वेषां च बहुत्वाम कथिछस-णया प्रयोगः ।

अयोष्यते । त्रिषु निरुपत्रं मशुष्यते । चतुरादिषु तु सोपपद्य। चरवारो ब्राह्मणा इति । तच भिष्या । विष्वि सोपपदं प्रयुक्तवे । चया, त्रयो छोकास्त्रयो वेदा इति । यदि च निरुपदं त्रित्वं प्रत्याय-येचतो, वसन्त्राय किष्डाणानित्युक्ते विचार प्रवार्थ न प्रवर्तेत । चयाऽत्रेव न विचार्थवे न निरुप्ताः क्रयोता विति । क्षेत्रक्षव करिङ्काल आक्ष्यप्रवार न स्प्राः क्रयोता विति । क्षेत्रक्षव इति । । यदः क्षिद्धळ्याद्दस्य न मण्याः क्रयोता वा वाच्याः । इति यदि यद्वत्यवस्य त्रित्वभेव वाच्यं स्याने-तदाः संस्थाः, पूर्वविचार एवायं न स्यात् । ३८ ॥

#### रष्टः प्रयोग इति चेत् ॥ ३९ ॥

अयोच्येत । दृष्टी बहुबचनस्य भयोगश्चतुसादिषु, चल्वासे ब्राह्मणा इति । ततो विचार इति ॥ ३९ ॥

#### ત્રંયે ફાય છે ૰ યા

इहापि कपिक्षळक व्यस्य ६९: प्रयोगः कपोते मयुरेच । महान् कपोत उरुपते कपिक्षळोऽयं न कपोत इति । तथाऽल्यो मयूरः, कपि-इक्षळोऽयं न मयुर इति ॥ ४०॥

### भक्त्योर्व चेत् ॥ ४१ ॥

आह् । भक्त्या तम किपञ्जिल्लाहरू प्रयुक्त्यते । न च भाँको भयोने शब्दार्थभङ्कः भैयाते ॥ ४१ ॥

### तथेतरास्भन् ॥ ४२ ॥

इतरस्मिन्नापे नत्यारं ब्राह्मणा इति छन्नाणया प्रयुच्यत इत्युक्तम् । न च छन्नणामयोगे अन्दार्थगङ्का यसति । अपि च पातिपदिकार्थस्य या संख्या सा वचनेनामिनीयते । यथा ब्राह्मणा इति । पातिपदि कार्षे एव वा, यथा द्वावेक इति । न च जित्वं प्रातिपदिकस्यार्थः, न

सिद्धान्तेऽप्ययमेव इन्ड्यार्थे न व्यादर्तते ॥ ३८ ॥ [ १९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥

१ तर्य--६. छ : २ ः रे च पर्ध स्वितपुरवरेषु क्रवात्यप्रकाशितमपि श्रीसंब्रकेडस्यी-बुक्ममासकास्यि देवपु : र अस्ति--ल. : - सरवाति --ग. ।

वर्तसंस्वा इति । तस्माचन्यार इति चहुवचर्न न मान्तिति । अयो-च्यते । आस्ति चतुर्व्वचवभूतं भित्तं, तद्रोक्षं बहुवचनमिति । हित्व-मणि तमास्ति, एकत्तं च । काममैनेनैव हेतुना हिवचनमैक्स्वचनं चो-त्ययेत । तस्मास्र भित्त्ययोगाचतुरादिष्ठ बहुवचनमयोगः । बहुत्वादेव तेषां बहुवचनम् । अतः सर्वे ज्यादयः परार्थपर्यन्ताः बहुवचन-स्यार्थः। सर्वे चेद्येः, कपिञ्जळानाळमेत, इति सर्वे प्राप्यन्ते । तस्मा-हिकल्यः ॥ ४२॥

प्रथमं वा नियम्पेत कारणादितिकमः स्पात् ॥ ४३ ॥ सि०
प्रथमं वा बहुत्वं त्रित्वं नियम्पेत । किं कारणम् । न हि किन्नबतुर वपाददानो न शीतुपादते । यरकारणम् । अनुगतास्त्रवसुर्द्व ।
विद्य चोपाचेषु कृतः शन्दार्थः । बहुनाल भेवेति क्षुतम् । आलन्यन्यास्य
बहवः । एवं सित कारणादिकिकाः स्यात् । यदि च यथाक्षुतातुपादाने किंचिदन्यस्त्रारं निरवातिकाये स्वाचतोऽतिकायः । न तद्दिः ।
तस्मास्त्रितं नियम्येत । ननु कल्लभूयस्त्वं कारणं भविष्यतिति । नैतदित्तं । यत्र बहवः कल्याः श्रूयन्ते, तेषां कक्षिल्लपुः किष्य हुतः ।
तत्र गुरोः कल्यस्यानुष्ठानानानानाम्यान्यति चृत्रानात्रक्रभूयस्त्वमनुष्यायते। यया, एका देया षद् देना द्वाद्य देयाश्चतिर्वितिद्वा इति । इह तु एक एव करनो बहुनानालम्यः । स श्रिभश्चतुर्वितिस्तुन्यः ।
अवस्तत्र यो लपुष्तस्त्रस्य गुरुकस्त्यम्यस्त्वं न स्रिनस्रुवहित ॥ ४३ ॥

## श्रुत्यर्थाविशेषात् ॥ ४४ ॥

83 11 ]

र्कनेन हु नियमः । प्रश्रोतिरियं छोके । यथा न्ययोधतछ स्थातस्यभिति प्रथम एव न्ययोधेऽविषठते, ऍवभिहापि ॥ ४६ ॥

९ ताः घंट्या दिन्य—, । ४ अनेत्रैन दिवनं —क. यः मु. । ३ अतिकच्य वर्तेन-यः, ४ अतिकले—यः, । ५ दूरं च स्त्रं श्रीधेक्रके केत्रक्तपुत्रद्ये, साम्र श्रीपक्रितपुत्तद्वस्ति कृत व स्त्रं श्रीधेक्रके केत्रक्तपुत्रस्त्रों, साम्र श्रीपक्रकेत्रस्त्राद्यादिते आति । ६ वष्ट्यायोग व न्यायेन बद्धकारिक्ष्यों अति । ६ प्यावृतिदिवय्—स्त्रमायोऽयं कोहे, यद्दानिक स्तरं प्रयम्तियम् इतिस्यं । ६ प्यानीव्यायोले—अयं आवः । यद्यारि द्वयिककंत्रवेष व्यद्यानिकर्यः । ६ प्यानीव्यायोले—अयं आवः । यद्यारि द्वयिककंत्रवेष व्यद्यानिकर्यः । ६ प्यानीव्यायाले । । व्यत्रार प्रयानिकर्यः । । व्यत्र व्यत्र व्यत्र प्रयानिकर्यः । । व्यत्र व्यत्य व्यत्र व्यत्र व्यत्र व्यत्र व्यत्र व्यत्र व्यत्य व्यत्यस्य व्यत्यस्य व्यत्यस्य व्यत्यस्य व्यत्यस्य व्यत्यस्यस्य व्यत्यस्य व्यत्यस्य व्यत्यस्य व्यत्यस्य व्यत्यस्यस्य व्यत्यस्

बया, पशुमाल्येतेति श्रुने यो महान्तं महार्घं वा पशुपाल्येत्, न तस्य फल्लभ्यस्तं भवति । यस्तु भांसीयम् विष्टमिक्कालेन्स यदि त्वाबद्देदिकीप्वापि हिंसासु मत्यवायस्ततः मत्यवेयात् । अथामत्यवायस्त-बाऽपि शिक्षविगर्दणं च ल्लेखा कृते श्रुत्यये मांसीयम् पशुन् इन्तीति । तस्मात्मया कपिञ्चला आवडनवन्याः ॥ ४४ ॥

#### तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥ ४५ ॥

अन्वार्थोऽपि चैतवर्षे द्र्ययात, यथा न्याय उपदिष्टः। यथा, कृष्णा याच्या अवस्त्रिम्ना रोद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः, तेषभेन्द्रामी द्रश्यव इति । यदि च त्रय एते त्रिका एवं नियोगत ऐन्द्रामी द्रश्यमः सप-यते । इतरथा पान्निकः स्वात् । तस्माद्यपि त्रिस्वनिययः ॥ ४५॥

प्रकरवा च पूर्ववत्तदासत्तेः ॥ ४६ ॥

मक्रत्याऽधीषोभीयेणैक्त्वं प्राप्तते तस्याऽऽसत्तिर्भविष्यति विस्त खपादीयमाने । इतस्या विषक्षः स्यात् । इदं चापि तिक्कृत् । ग्रुर्स् मेथीये श्रूपणे, ओदनालुद्रत्तीति । तत्र मध्यमस्येति त्रयाणी निक-पपदं भवति । अन्यत्र सोषपदं, पश्चात्रां पध्यमः, अष्टानां मध्यम् इति ॥ ४६ ॥

#### (उरुरागोदोहाविकरणम् ॥ ९ ॥ )

[९] उत्तरासु न यावत्स्वमपूर्वत्वात् ॥ ४७ ॥ पू० क्षीनाय्ये दोहनं मक्रस्य श्रूयने, चाय्यवस्तिस्ते दोहथित्वा विस्टः चागवन्वारम्योत्तरा (दोहेवतीति । क्रिययं विविरत्वाद हति । क्रि माप्तव् । अपूर्वर्थत्वाद्विधारिति । अतुवादो झनर्पकः स्वादिति माप्त उत्त्यते ॥ ४७ ॥ )

### [88 || 84 || 84 || 86 ||

१ त्रिलंचनाः । १ वैदिशंपु-न्हः सः । १ कामान्त्रिल-कः सः । १ कामान्य्य-गाः । १ (दोहवर्ताति । कर्ष वेददः। जतरावां १ (दोहवर्ताति । कर्ष वेददः। जतरावां विध्यवादायद्वायाः । कि प्राप्तः। तिहो दोहिष्ठवयाः इति । यहववनशुक्रेः । तिहृषु बहुत्त्वराः भावः । तदुक्तं —प्रथमं वा निवम्मेतितः । याहि यत्रक्षां दोहिष्ठि दोहिष्ठाःमी तिलः। तद्वतुल-मात् । तिहृष्ठ बहुत्वर्त्त्योशाह्नते व थुरवर्षे वर्त्वर्ष्ठाः करणं वास्ति । न च फलम्पाद्वं कारणं व्यक्ति प्रकृत्या । अपि ५ जला दोहदतिति थुतिः । तिहृष्टवािति वास्तं स्थातः तत्मात्रित्वो दोहः । विष्ट्रवािति विकास्तं । एतं प्राप्तं प्राप्तं वास्तं । एतं प्राप्तं प्रथमं । ॥ ४० ॥ ) गः ।

यावत्स्वं वाऽन्यविधानेनानुवादः स्यात् ॥ ४८ ॥ सि० अनुवादः स्वात् । नायं विश्वः, उत्तरा दोहयतीति । अन्वोऽत्र बिधिः, विस्तृवागनन्वारभ्येति । बद्येषोऽपि विधिः स्याहावयं भिये-

त । उत्तरा दोहयति, ताश्चानन्याक्रभ्येति ॥ ४८ ॥ अथ कतः माप्तेऽनवादः-

साकल्यविधानात् ॥ ४९ ॥

साकल्यमत्र विभीयते गर्ना दोन्धव्यानाम् । नास्यैतां रात्रिं पय-साऽग्रिहोत्रं जुहुवात्, कुमाराश्च न पयो क्रभेरिश्नति । नन् क्वमाराणां पयोदानमतिवेषोऽयम् । न हि पयःमतिषेपे किंचिद् दृष्टमस्ति । अद्दर्धं कल्पियवच्यम् । नन्त्रिवर्त्रापि क्रम्नणाऽऽश्रयणीया । बाद्ध्ं। अद्यार्थाच्छव्दद्वात्तर्र्ध्वायसीति । तस्मात्साकर्यविधिर्गवां पयःपति-षेषेनायं लक्षणया । ततः माप्तेऽनुवादः ॥ ४९ ॥

बह्वर्थत्वाच्च ॥ ५० ॥

बहदग्वीन्द्राय देवेभ्यो हिविश्ति चं मन्त्रस्य सर्वाम दुखमानास्व-पाक्षिकत्वं भविष्यति । बहुत्वं च शक्त्यपेक्षम् ॥ ५० ॥

अभिहोत्रे चाशेषवयवागूनियमः ॥ ५१ ॥

अग्रिहोत्रे च श्रूयते, नास्बैतां रात्रिं पयसाऽग्रिहोत्रं जुहुयात्, यथाऽन्यस्ये देवताये प्रतमन्यस्ये देवताये द्धाताहक् तत्स्यात्, यबाग्वा जुहुवादिति । सर्वस्य पयसः सांनाय्यार्थतां दर्श्ववति ॥५१॥

तथा पयःप्रतिषेधः कुमाराणाम् ॥ ५२ ॥

इति व्याख्यातम् ॥ ५२ ॥

सर्वपाषिणाऽपि लिङ्गेन संयुज्य देवताभिसंयो-

गात्॥ ५३॥

वस्तेभ्यश्र इ वा एता मनुष्येभ्यश्र पुराऽप्याययन्ते । अधैतहिं देवेभ्य प्रवेता आप्याययन्तीति, सर्वपाप्तेरेतिछङ्गास् । कथस् । वा बरसेभ्यो मनुष्वेभवश्र पुराऽऽप्वाययन्ते ता एतहि देवेभ्य आप्यायय-

<sup>8 2 11 8 2 11 9 0 11 9 2 11 9 2 11</sup> 

१ क्षालभ्य-क. सु. । २ अदृष्टार्थादृदृष्टार्था लक्षणा लक्षीयसीति-ग.। ३ संयुज्यते-सु.। अ

न्तीस्याह । सर्बाश्च ता वत्सेभ्यश्च मजुष्येभ्यश्चाऽऽप्याययन्ते । शस्त्रात्स-वैमानेतेर्वाङ्कम् । अतो यावरस्यमुत्तरासु दोइनं स्यात् ॥ ५३ ॥ ( दर्षुवृजेमासादिवु तन्त्रेणाऽऽधारायक्कानुष्ठानाविकरणम् ॥ १० ॥ )

[ १० ] प्रधानकर्मार्थत्वादङ्गानां तद्भेदात्कर्मभेदः प्रयोगे स्यात् ॥ ५४ ॥ पू०

दर्शपूर्णभासकोः भयानात्र्वाप्तेयादीति । वेषापङ्गारवादारादीति । वेषु विन्त्यते । किं तस्य वस्य अधानस्य भेदेनाङ्गानां प्रयोगः, अध-वा सर्वेषां तरनेणिति । अध तत्र किं तृत्तं, कत्ववत्रानुमानेनाभ्यासे फळभूषा स्वादिति । तत्र क्रन्सनी दर्शपूर्णभासानुष्क्रिय कथा हत्वा । इह तु वत्तरम्यानं प्रति चिन्त्यते । किं प्राप्तम् । प्रधानकर्षार्थस्वादङ्गानां तन्नेदास्कर्षभेदः प्रयोगे स्थात् ।

अङ्गानां प्रयोगे कर्षभेदः स्वात्-िक्रयाभेदः । तस्य तस्य प्रधानस्य भेदेनाङ्गानां प्रयोगः । कृतः । प्रधानकर्षार्यस्वात् । प्रधानार्थस्वादिः त्यर्थः । प्रधानार्थेन इङ्गान्युपदिश्यन्ते । अङ्गदिन प्रधानानि कर्षः स्वादिति । अङ्गदेश्य प्रधानानि कर्षः स्वादिति । अङ्गदेशये च प्रधानानि सहस्यं न विवस्पते । न हि तत्र प्रधानानि विषीयन्ते । किं तिहैं । अङ्गालि । न चाविषीयपानस्या-धिस्य गुणो विवस्तिवो भवति । यथा, ब्रहं संनप्रशित्यक्तस्य । एवं वेदेकेकस्य प्रधानस्याङ्गाः संवस्यः कर्तव्यः । तानि यदि सक्वत्तिवे-द्रम् , विषयानस्याङ्गाः संवस्यः वर्तव्यः । तानि यदि सक्वतिव्याः स्तान्ति संवस्य संवस्यः कर्तव्य इत्युक्तं, विर्थेस्यक्षेत्रविव्यादित्यत्र । तस्मान्तिय संवस्य कर्तव्य इत्युक्तं, विर्थेस्यक्षेत्रविव्यादित्यत्र । तस्मान्तिय संवस्य सम्वत्य स्वस्यानसङ्गभेदः ॥ ५४ ॥

भावनयेतिकर्तस्यता करणमनुष्ठह्वती संबन्धत इत्युक्तम् । इदानी तु विवार्यते, किमाप्तेयादीनां तन्त्रेणेतिकर्तन्यतोषक्रितेत्युत मेड्नेति । मेड्नेति वृषः । कथम् । आग्नेयादीनां सर्वेयामितिकर्तन्यतोषक्राति । उपकाषवेश्ययं च प्रधानमूतानां तेषां साहित्यमिवन्तितम् । तस्मादेकैकस्येति ॥ ९४ ॥

<sup>93111</sup> 

१ (अ०११ पा०१ अ०७ सू०२६) । १ उत्वहा-ग. । २ उदवधानीययोरेकादिक- स्य-सं, ग. । ३ (अ०११ पा०१ अ०२ सू०१६) ।

### क्रमकोपश्च यौर्गपये स्यात् ॥ ५५ ॥

प्रधानानि च क्रमवन्ति । तानि च ययाक्रमं साङ्गानि कर्ते-व्यानि । तत्र यदि तन्त्रमङ्गानि स्युः, ततोऽकृत्वाऽऽग्रेयं साङ्ग्यग्रीणी-भीयः प्रकान्तः स्यात् । तथा च प्रधानानां ऋपकोषः स्यात् । अव तः भेदस्ततः साङ्ग्याग्नेयमपवृज्याशीषीमीयः साङ्गः प्रकान्तः क्रियत इति नास्ति क्रमकोपः । अपर आह । यदि तन्त्रं भवेयुरङ्गानि ततौ यावचनुनवादाग्नेयस्योपकरोति तावत्समिधाऽग्रीवोमीयस्योपकर्वव्यम् । स एव उपकारक्रमकोषः । आपि चाङ्गारायाज्ञनादीनि संस्पर्धादीनि प्रतिप्रधानं भिद्यन्ते । तैश्वाऽऽघारादीनामवैलक्षण्यं भविष्पति ॥ ५५ ॥

### तुल्यानां तु यौगपद्यमेकशब्दोपदेशात्स्याद्विशेषा-ग्रहणात् ॥ ५६ ॥ सि०

त्रशब्दः पक्षान्तरं परिजग्राह । न चैष पक्षः श्रेथान्, भेद इति । किं तर्हि । योगपद्यं, सकुत्त्रयोगः स्वान् । सकुदेव प्रयुक्तान्यक्षानि सर्वैः प्रधानैर्पुगपत्संबध्यन्ते । तुरुवानामेकश्रव्दोपदिष्टानां वैदमध्ये प्रश्चि विशेषाग्रहणात् । इमानि कर्तृनो देशतः काळतश्च तुल्यानि । दर्भपूर्ण-मासयोर्यज्ञकत्वोश्वत्वार ऋत्विजः । समे दर्शपूर्णपासाभ्या पजेत, पीर्णमास्यां पीर्णमास्या यजेत, अमाबास्यायाममाबास्यया वजे-तेति । प्रधानैश्च सहाङ्गानामेकदेशकाळकर्तृकत्वं वस्पति, बङ्गांनि तु विधानत्वात्मधानेनोपदिश्येर्जित्यत्र । एकेन च शब्देन प्रधानानि फर्क शत्युवदिष्टानि, दर्शपूर्णपासाभ्यां स्वर्गकायो यजेतेति । किपतः । अत्र-स्वेषां फले संभूवकारित्वम् । तेन स्वर्गकामस्य सर्वेषां युगपचिकीर्षाः, नैक्यः। सर्वविकीर्षया त्वाघारादीनां कियमाणानां तुरुपकर्शदीनां न गृबते विश्वेषः, कस्यैतानि, आग्नेयस्यान्नींपोबीयस्य वेति । सर्वेषां च युज्यन्ते । तस्मात्सर्वार्थानि भवन्ति । तस्मादनाद्वतिः ॥ ५६ ॥

एकदेशकालकर्तृकत्वं वक्ष्यत्यङ्गप्रधानानाम् । तेनागृष्यमाणावशेषस्वात्सङ्गोन प्रयक्तीपकरोतीति । तस्मात्तन्त्रमङ्गानामनुष्ठानम् ॥ ५६ ॥

<sup>99 11]</sup> 

१ सौगपदासस्यात् - मु॰ । २ (अ॰ ११ पा० २ अ० १ सू० ८ )।

### हेकार्थ्यादव्यवायः स्यात् ॥ ५७ ॥

यस, कमकोषश्च योगपथे स्यादिति । तत्र झूपः । ऐकाध्यदिन्यवायः स्वात् । न कमकोषः । कुतः । ऐकाध्यति । संभूयकारिण्येतानीत्युक्तस् । वेषां सह किया, नैकंशः । न हि तवेकेन कृतेन कियदर्षः । पकसंवन्यकिषायायायुक्वं स्थात् । तस्याक् तेषां प्रयोगे
कवः । कुतः क्रवकीय इति । यद्यापकारे क्रवकोष इति । तवापि
नाऽप्रयारः कृतवात्र एव नयानेष्यकारोति । यस्कारणस् । तस्यिन् काके
प्रधानात्येन न सन्ति । यदा तु सर्वाण्यङ्गानि कृतानि तदा तक्रायापूर्वाणि संभूय मथानेप्यकुर्वन्ति । अङ्गानापि हि संभूयकारित्यस्वर्केषः अधेदेकाध्यतिक्वस्थिति । तस्यादुषकारेऽपि नास्ति क्रयकृति । ॥ ५७ ॥

#### तथा चान्यार्थदर्शनं कामुकायनः ॥ ५८ ॥

तथा चार्न्यार्थदर्शनं भवति, यथा न्याय उपरिष्ट इति कामुकायन आचार्यो मन्यते स्म । किं पुनस्तत् । चतुर्दश्च पौर्णपास्पामाहुनयो हुवन्ते, त्रयोदशामानास्पापामिति । ययाष्ट्रितः स्यान्न त्रयोदश्च चतु-देश्च वा न्यवतिष्ठेरन् ॥ ५८ ॥

येच संस्पर्धवदारादुषकारिणायपावृत्तिरान्सिनि । तत्र ब्रूयः--तन्न्यायस्वादशक्तेरानुषूत्रर्थे स्वात्संस्कारस्य तदर्थस्वात ॥ ५९ ॥

स हि न्याया संभ्यकारिणां सैहिक्तयोति । तन्त्यायेन सर्वेत्रेव सहिक्रिया । अशक्तेस्तु वर्मसैस्पर्शेव्वातुपूर्व्यं स्थात्, भेदेन किया । न श्वव्यतः एकस्याङ्गारायोहनेन सर्वेषां पाकः कर्तृष् । न वैकस्मिन् पूरो-दाशे प्रियेत सर्वे प्रियेता भवन्ति । सेस्कारस्य तद्येत्वात् । संस्कारोऽयं पाकार्यो विषीयते । तत एवं शत्यक्षोपकारणः प्रतिवयानमावृत्तिः स्थात् । अन्यया याग एव न संवर्तेत ॥ ५९:॥

#### [ 94 || 96 || 98 ||

<sup>,</sup> १ नेकेक्सः—ग.। २ तज्जान्यपूर्वालि—क. स.। ३ ( अ० ११ पा० १ अ०१ सू० ६) ३ ४ अन्यार्वदर्शनमीप—ग.। ५ वसु—ग.। ६ सहकियोत सर्वत्रेव । सहक्रियासक्तेस्तु—क. स.।

### असंसृष्टोऽपि तादधर्गत् ॥ ६० ॥

असंस्ट्रोडप्याचारादिः प्रतिषयानपावर्तते । कुनः । तादध्यीत । यस्य समीपे कृतस्तदर्थ इति गम्यते विश्वेतः । आधारादीन्याज्य-भागान्तान्यामेयस्य, स्विष्टकदादीन्यमिशोभीयस्येति सूत्रमाणे विशेषे भेदः । तस्मादुपाञ्चयाजादीनां समीपे प्रामाघारादीनि, ऊर्व स्विष्ट-कटाढीनि कर्तव्यानि । एवं च संस्पश्चिमिरिवरेपामवैळक्षण्यं भविष्य-หลิแ ६ ๓ แ

#### विभवाद्या पदीपवत् ॥ ६१ ॥

यदक्तं यस्य संनिधौ प्रयुक्तानि बस्येमानीति गृहते विशेषः । बस्मा-दावृत्तिरिति। नैतयुक्तम् । विभवात् । कुतः । विभविष्यन्त्वेतान्येकस्याः पि संनिधौ कियम णानि सर्वेषामुपकर्तुम् । पदीपनत् । तद्यथा-पदीप एकास्पन् प्रदेशे अञ्चानानां बाह्मणानामेकस्य संनिधी पर्वेकितः सर्वेषामुपकारं केरोतीति । तस्पादनावृत्तिः ॥ ६१ ॥

## अर्थातु लोके निर्धितः प्रतिश्धानं स्यात् ॥ ६२ ॥

उपवर्णनापरिहारः पूर्व न कृत इति स ताबद्ववर्षते । बद्ववाणितं मदीपबदिति । तद्युक्तम् । अर्थाञ्जोके मदीपस्य सक्रदसक्रद्वा क्रिया । यदि सकृतकृतः सूर्वे प्रकाश्याति सकृतिकयते, अय न प्रकाश्याति बतोऽसक्त । ततथास्य मत्यक्षसामध्यम् । अवेह विवित उपकारोऽ-नुपकारो वा गम्यते, न पत्यक्षेण । न चास्ति विशानगस्योपकरो-तीति । संनिधानाद्विशेषग्रहणाद्वस्यते, यस्य संनिधी प्रयुक्तस्तस्यो-पकरोबीवि । बस्मादावृत्तिः ॥ ६२ ॥

## सरुदिज्यां कामकायनः परिमाणविरेश्यात ॥६३॥

अथ यदुक्तं सकृदिन्यां क मुहायन आचायों मेने, चतुर्दश प्रयोदः श्वेत्याद्वतिपारमाणस्य विरोधादिति । तस्य कः परिहारः । आभाषान्तं स्त्रम् ॥६३ ॥

#### **₹**• || **₹**₹ || **₹**₹ || **१**₹ ||

१ कियमाणः - मु. । २ करोति, तदुत्-ग । ३ विधि: - इ. छ. ग. । ४ सर्वोद्य ग. ५ मम्यते । न वैवं वतु-क. ख. । ६ विरोधः स्यात्-क. ख. ।

# विधेस्तिवतरार्थत्वादसंछदिज्या श्रातिज्यातिकनः

#### स्यात्॥ ६४ ॥

विश्वीयत इत्यक्कं विविश्वन्देनीच्यते । अक्कन्देवतार्थस्वात् । वर्दे स्नित्सवं यस्तंनियो यस्कृतं तद्धेमेन तद्दितं, तद्वाउद्वन्ताऽक्कनानां प्रयोगः। तत्र चतुर्देश्व त्रयोदश्चाहात्तसंख्या नोपपदाते । आहुतिविश्यपस्त स्तुर्देश त्रयोदश्च। वेशं क्रक्षणया वननपुषपदते । चतुर्देश प्रेश्वेमरः स्यामाहृतिविश्वयः । त्रयोदशामानास्यायाध्यते । नेतस्तंख्वाविश्वनम् । प्रवयनेन संख्यायाः मास्त्वात् । अनुवादस्त्वयम् । अनुवादश्व कस्र-णयोपपदाते । विदितस्य स भवति । आहुतिविश्वीनां चेषं संख्या विद्विता, नाऽऽद्वतीनाम् । तस्माचेषायनुवादः ॥ दिश्व ॥

### विधिवत्पक्ररणाविभागे प्रवोगं बादरायणः ॥६५॥

तन्त्रेण प्रयोगं बादरायणो धन्यते स्व। इतः। वकरणाविभागात्। सर्भेषां प्रयानावाधियक्ता अकिया, संस्थकारित्वादित्युक्तय् । तन्दिवस्त्रं विवादित्युक्तय् । तन्दिवस्त्रं विवादित्युक्तय् । तिविक्षयां सं प्रकार्तिकार्यः सं प्रकार्ते , तद्युक्तय् । ति कारणम् । विश्वयो याः निधिकयाः सं प्रकारणेन सम्पते । विधिवत् । यथा विश्व तृत्वत्वत्वत्वकरणस्य सर्वार्यः क्ष्यकृति विद्यायन्ते न यस्य संनियं तद्यति । अवस्य कारणेन वाधितत्वात्। अपि चेकन संनियानायित्ये को हेतुः। यदाऽपि सर्वार्थाः, तदाऽप्येकस्य करस्यविद्रशं संनियो कर्ष्याः । तस्यात्र विश्वयः संनियो कर्ष्याः । तस्यात्र विश्वयः संनियोदेकान्तवः अक्योऽवयारिवृत्यः । वज्वसः विश्वयः । व्यवस्तराय्यणाद्वरं कीर्वर्यः विद्याप्तिकान्तवः अक्योऽवयारिवृत्यः । वज्वसः विश्वयः प्रयोगः । वादराय्यणाद्वरं कीर्वर्यः निविधेरेकान्तवः अक्योऽवयारिवृत्यः । वज्वसः विश्वयः प्रयोगः । वादराय्यणाद्वरं कीर्वर्यः निविधेरेकान्तवः अक्योऽवयारिवृत्यः । वज्वसः विश्वयः ।

#### 48 H 49 H

मह्मिद्देन श्रुति—श्री. क. स. १ २ 'आं. चेक्रन सीत्यानविश्वेयको हेर्नु 'इस्वेदं प्रत्यः काथीश्रीदेगुद्दक्षे कुन्यस्क क्वांच्य प्रकारितः । परंत्र आंख्रंके प्रस्तके शासदेशितः स्वाद्यान्त्रस्वेदं प्रत्यके शासदेशितः वर्षेत्र प्रकारितः वर्षेत् पुत्रवेदेतः स्वाद्यान्त्रस्य प्रवादे साम्बद्धितः वर्षेत्र पुत्रवेदेतः स्वाद्यान्त्रस्य प्रवादेशक्यान्त्रस्य प्रकारमञ्जति साम्बद्धितः वर्षेत्र प्रकारमञ्जति साम्बद्धितः प्रतिक्रमान्त्रस्य स्वादः । अतो माध्यवेदेत्रस्य साम्बद्धितः प्रतिक्रमान्त्रस्य साम्बद्धितः साम्बद्धितः साम्बद्धितः प्रतिक्रमान्त्रस्य साम्बद्धितः सामित्रस्य साम्बद्धितः सामित्रस्य सामित्रस्य

#### कचिद्दिधानान्नेति चेत् ॥ ६६ ॥

नैतयुक्तं, सङ्ग्रिक्योवि । कृतः । क्षित्सहस्वपाहस्य विशेषवे । सङ्ग्रिक्तन्ति, सङ्ग्रिपन्ति । तदनाष्ट्रची सर्वेदः प्राप्तायां परिसंख्वार्थे मवति । इर्देव सङ्ग्वं नान्यवेत्युच्यते ॥ ६६ ॥

#### न विधेश्रोदितत्वात् ॥ ६७ ॥

न तत्र परिसंख्या युज्यते । माप्तस्य पुनर्वचनं परिसंख्यार्थे भवति । न चेइ सहर्वं प्राप्तम् । कुनः । भेदेन निर्वापस्य चोदितत्वात् । आभ्रेपाप्रीपोभीययोभेदेन निर्वापस्तुकः । तयोभेदेनैवावहॅननवेषणे प्राप्तुतः । तमावत्रयं विभेषं सहत्वम् । तस्यान्न कवित्सहत्वविधाना-दन्यत्र भेदेन क्रिया विद्यायेवेति ॥ ६७ ॥

( आग्नेयद्वयस्याऽऽवृत्त्वा प्रदानानुष्ठानाधिकरणम् ॥ ११ ॥ )

[११] व्यास्त्रातं तुल्यानां योगपदानगृह्यनाणवि-शेषाणाम् ॥ ६८ ॥ पू०

किच्छूवने, आग्नेयं कृष्णश्रीवमालयेन, सीम्यं वस्तुप्, आग्नेयं कृष्णश्नीवं पुरोधायां स्पर्धमान इति । तत्र विचार्यते । किं कृष्णश्नीवस्य श्रथस्य तृतीयस्य च सह नदानं कर्वच्यम्, अयवा भेदेनेति । किं श्राप्तम् । च्याच्याति तृत्यानां योगपयमग्रद्धपाणाविश्रेषाणाम् । च्याख्यातं श्रयोगे योगपयानित । तुत्यानां तु योगपयमकश्चरोपदेश्वात्स्यादिति । इह तु कृष्णश्नीवयोरेकदेवनत्वात्सह गयोगे कियवाणे न स्कृते विशेषः। सहित्या चैककल्यात्मामा । तस्यात्सहमदानम् ॥ ६८ ॥

भेदस्तु कालभेदाच्चोदनाव्यवायात्स्याद्विशिष्टानां

विधिः प्रधानकालस्वात् ॥ ६९ ॥ सि०

भेदस्तु बदानस्य युक्तो न तन्त्रता । कृतः । काळभेदात् । कथं काळभेदः । बोदनाव्यवायात् । सौम्यचोदनया वैयवहिते कृष्णक्रीव-चोदने । तत्र पाठकभादेकस्य पुरस्तास्तीम्यस्य प्रयोगः प्राप्तः, एक-

<sup>44 11 40 11 4&</sup>lt; 11

स्वोत्तरत्र । तयोवेदि सह पदानं क्रियेत क्रम उपकृष्येनान्यतरस्य । पुरस्तात्कियायामुत्तरस्य उपरिष्ठात्पूर्वस्य । तस्याद्वेदेन प्रयोगः । १९॥

तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥ ७० ॥

अभितः सीम्यमात्रेया भवत इति । ७० ॥

विधिरिति चेन्न वर्तमानापदेशात् ॥ ७१ ॥ अय विध्यमिनायं करुष्वेत । श्रुत्पर्यक्षतस्टच्य छन्नणार्थः परि-

ग्रहीतः स्यात् । तस्मात्पदानभेदः ॥ ७१ ॥ इति श्रीश्वयस्याभिनः कृतौ मीमांसाभाष्य एकादशाध्यायस्य

त्रथमः पादः ।

#### अधैकादशाध्यायस्य द्वितीयः पादः ।

( आग्नेबादिभवानानामंकदेशकाळकर्तृकवाधिकरणम् ॥ १ ॥ ) [ १ ] एकदेशकाळकर्तृत्वं मुस्थानामेकशब्दो-पदेशात् ॥ १ ॥ सि ०

दर्भपूर्णमासयोराध्रयादीनि प्रथानानि । तत्र देशकाळकारीरः, समे दर्भपूर्णमासाभ्यां यंत्रन, पीर्णमास्यां पीर्णमास्या यंत्रन, अमाबास्याया-ममाबास्यया यंत्रन, दर्शपूर्णमासयोधेककत्वोश्वत्वार ऋत्विज इति । तथा चातुर्भास्ये, माचीनमवर्ण वेत्वदेवेन यनेत, वसन्वे वैत्वदेव । यनेत, चातुर्भास्यानां यज्ञकतुनां पश्चत्विज इति । तत्र विचार्थते, किनाग्ने-यादीनां मथानानां तन्त्रं देशकाळकारिः, अथसा भेदेवेति । तत्र एता-

19 11 00 11 08 HE

इति श्रीभट्टकृषारिछविरविताया मीमांसाभाव्यव्यास्वायां हुट्टीकाया-मेकादशाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥

किनाप्तेयोऽभीयोपीयादितिरयेको देशादिभिः संश्वयत् उतामीयोपीयादिसहित इति । अत्र पूर्वः पक्षः । अप्तेयादयः प्रज्ञीताः । तानन्य देशादयोऽप्रज्ञाता विश्वीयन्ते ।

१ अद एवेलि-चल सुल । १ पूर्व २ल. — य. । ३ प्रहाता इति — 'यदावेशे छारूपालो आसा-च्यायां पौणेमास्यां चाच्छतो अवति ' इत्यादि मेलरावित क्षेत्रीरिते तेषः । ४ विशीयन्त इति — ' बसे दर्शयूर्ण मावान्यां येते : ' इत्यादि मिर्यावित होयः ।

वर्षः वरीक्ष्यम् । कि चोदनाविधिशेषा देशाद्वेशापि, यदाप्रेयोऽष्टाक-क्षपाळ इत्येवमादय आप्रेयादिवोदनाविषयः, तेषामिषे समादिविषयः श्रेषाः । आग्नेयोऽष्टाक्षपाळः सैमे भवति, एवं सर्वत्र । अयवा अपो-गाङ्गः देशादयः । स एषामाप्रेयादीनां अयोगः कळसाधनार्थस्तदङ्गा-मिति । किंवातः । यदि प्रयोगाङ्गः ततस्त्रन्त्रम् । अय चोदनाविषिशे-पास्त्रतो भेदेनेति । कि मात्तम् । एकदेशकाळकर्तृत्वं मुख्यानां तन्त्र-मित्येषा प्रतिश्चा । तत एवं ताबर्द्रणयान्त्र, प्रयोगाङ्गः देशादय इति । कृतः । न ठावदते देशकाळकर्तृत्यः प्रयोगो भवति । यस् येन विना न भवति तक्तदङ्गवित्यस्यम्यते । तस्मात्ययोगाङ्गः देशादयः । यदा

तेषां चोहिरुषमानानामितिकर्तन्यतया संबन्धः । तस्मिश्चाऽऽप्नेयोऽऽनीबोमीयादिनिर-येक्ष इतिकर्तन्थतया संबस्यते । तस्मादेशकाङ्कर्तृवादितिकर्तन्यता चामीबोमीयादि-निर्यक्षायैवाऽऽप्नेयस्य न्याय्येतीतिकर्तन्यताया आञ्चतिः ।

अत्र चोधते । यद्याप्नेयमध्यावाशानादि अन्यणतवर्णानं कृत्वाउन्नीवोमीय आरम्यते तदैतयोर्षः फर्ल प्रतीतरेतरयोगः सोऽत्यन्तं बाधिनः स्यात् । यथा सौर्ये, आग्नेयेनेत-रेतरयोगाकक्का नारिन, एवभिक्षापि प्रसच्यते । तस्माधदि तन्त्रेणितिकर्तव्यता कियते, एवभितरेतरयोगः संपादितो भवति नान्यया ।

उच्छेते । इतरेतरयोगादधमधें उम्बते । एकेनाप्यक्रियमाणेन यागेन फर्छ न प्राप्यते । तस्मादेकैकस्य किरुसाणा क्रकेटिकर्तस्यतेगरेतरयोगं न बाबते ।

सिद्धान्तस्य – यद्यययं कालः कारक्रविभाष्ट्रयुक्तः स्ययदे, तथाऽप्यनुपादेयः । अवदयं च कियया सहास्य संगन्धः करणीयः । तिस्मिक्षानुपादेयं कालं प्रति यागा उपादीयन्ते । तस्मादितरेतरयोगादि विवासितम् । करणीवभक्तिकेतै- य्यतया विना नोपपयते । तस्मादितरेतरयुक्ताख्यः। यागाः पौर्णमास्यां सेतिकर्ते- व्यतावा विवीदन्ते । एवममावास्यायामपि । एवं च वास्वबेंऽस्यत्र विहितो भवति । तत्र क्षुतिस्तुनुवृहीता । इतस्या पादुः पर्यमुक्षयेतेति । एवं देशेऽपि द्रवन्यम् ।

९ एसावतु—चः । २ देशादयः—चः । ३ एवं—चः सुः । ४ वणयति—गः । ५ इतिकर्ते-व्यवाया इति—अन्वाधानारिकाया अपंतिवतिव्यव्यवाया इत्यर्थः । ६ तथा चाहानामपि प्रधानकारु-लावि विध्यवीरायाहु— करणेरपादिना । ७ श्रुविरिति-पदशुंतिरिस्वर्थः । ८ परार्थोमति—कःखदि-धानाविस्त्यर्थः ।

मयोगाङ्गं तदा तन्त्रभावः । कस्मात् । एकशब्दोपदेशात् । दर्शपूर्णमान् साभ्यां स्वर्गकामो यजेत, इत्येकशब्दोपदेशादेकं फळव् । एकफळत्वा-स्सहमयोगः । तत्र न गृह्यते विशेषा देशादीनामैदमध्यं मति ।

केर्तारस्तु सेतिकर्तव्यवाके प्रैयोगे विद्याते कैरमेनं करिष्यतीस्वेतस्यामवस्थायां यजमाने प्राप्ते वचनादृष्वरर्थाद्यो विर्धायन्ते । तस्याद्ययेकैकमितरेतरनिर्पेशं करोति, तथा सति देशं प्राति विर्धायमानामामितरेतरयोगो बाबितः स्यात् । कालेऽपि । अक्कैर्विना करण-विर्मात्कर्विधिता स्थात् । तस्याद्वचनातैःत्रता ।

नतु ' गैर्णिमास्यां गैर्णिमास्या यनेत ' इत्यनेन कालविशानं न कियते ! उत्यक्ति-वाक्येनाऽऽग्नेयादीनां कालस्य प्राप्तत्वात् । फलसंबन्योऽपि न कियते । दर्शपूर्णे-मासवाक्येन प्राप्तत्वात् । अपि च फलसंबन्याशङ्काऽपि नास्ति । फलाश्रवणान् । उच्यते । एतेन वाक्येन विना, एकैकस्येतिकर्तव्यतःकाण्डमांवर्तेत । सति त्वस्मिन्वाक्ये ये यागा उत्यक्तास्ते करणाविमक्तिसंयुक्ताः फले विश्रीयन्ते । करण-विभाविश्वतिकर्तव्यतायन्तरेग न संभवति । उपादीयमानत्वास्ताहिस्यविवस्या । तस्मा-प्रथेकैकं कास्त्रीतिकर्तव्यताकं कियेत यत्तरसाहिस्यम्वगतं तद्वाध्येत । तेनेनिकर्तव्यतां

ष्ययेकैकं क्रत्येतिकर्तव्यताकं क्रियेत यत्तरसाहित्यमवगतं तहाध्येत । तेनेतिकर्तव्यतां प्रति साहित्यं क्रियते । तस्मादनेन वाक्येनेतिकर्तव्यता तन्त्रेण मवतीत्यमर्थः क्रियते त्रयाणां यागानाम् ।

अयं भवतोऽभी विवासितः। अयं च वाक्यान्योग छन्यत एव। 'समे द्र्यां-्वर्णमासान्यां यजेत ' इत्यानेन वाक्येनेतरेतरग्रुकाः सेतिकतैन्यताका देशं प्रति विधीयन्ते । विधीयमानानां च साहित्यं विवासितम् । यदीतिकतैन्यताऽऽवर्तेत, तत्र साहित्यमवगतं तद्वाच्येत । तस्मादिसमन्वाक्ये सति ' पौर्णमास्यां पौर्णमास्या यजेत ' इत्यनुवाद एव ।

१ नतु देशकाक्योरतुणदेशकासहुदेशनोपार्दायमः ानां याः ।नामितरेल्प्योभस्य तन्त्राभि-धानाव्यवस्य विविधितदेशि कर्तृषासुपारेयवादायाशृदेशन्त कृतिस्यानाहु देश्यानानां व यापा-नामितरेत्वरयोगस्याविवक्षित्यवर "दर्शपूर्णमासयोग्रास्य (निक्तः दिन कृशियो ,क्षप्रवणाव कर्य नोहाना चिह्नानां व कृति-तता स्थिताति नेत्रास्य उद्ध-कृतिरिस्थिति , यस्रोमे नियुत्रयन्ते । क एने-थ. मृ. । ३ कथिति-सग्रहायो निम्मद्वायो वेत्रयंः ४ प्रशास इति— 'धावस्यकं प्रयोजदि ताक्षप्रवासास्यास्य अयोग स्थातं ( ७० ३ पा॰ ७ ७० ० सृ० १८) कश्यवन्यानेनेति वेषः । ५ वन्त्रतेत्वे — साहस्रहित्रप्रय नानि प्रति देशाद्वानां तन्त्रतेत्वयेः । ६ भावदेशिक—उत्तरिवासयेषु प्रतिकृतिक्षात्रिया वालिति वेषः । ७ वोद्यवि—मयस्विक्षाद्विमा

अगृतमाणे विशेषे तन्त्रभावो युक्तः । तस्याचनत्रं देशादयः ॥ १ ॥ अविधिश्चेत्कर्भणांना भिसंबन्धः प्रतीयेत तल्लक्षणार्थाभि-

संयोगादिधित्वाचेनरेषां प्रतिप्रधानं-

भावः स्यात्॥ २ ॥ पू०

तत्र केचित्तावद्वर्णयन्ति । प्रधानस्य पौर्णपासीकालोऽवगतः । अक्कानामनवगः मारकालस्य पश्चम्यामपि प्रयोगः प्राप्तोति । तस्मादनेनाङ्कानां कालनियमः क्रियत इति । तदयक्तम् । कथम् । करणमनुगृह्णनीतिकर्तन्यनोपकरोतीत्यक्तम् । यस्मिश्च काले करणं तस्मिन्नेवेनिकर्तव्यतस्येतदृष्युक्तम् । यां च संनिपत्योपकारिकेतिकर्तव्यता या चाऽऽराद्रपकारिका ते उमे अँप्येकेन कथंमावेन संबध्येते । तत्र पीर्णमास्यां प्रधानं कुर्वता संनिपत्योपकारिकेति कर्तव्यताऽवदयं करणीया । येन प्रमाणेन संनिप-स्योपकारिकां करेथि, तेनैवाऽऽरादुपकारिकार्मीपे ! न चेटशः कश्चिन्न्यायः, येन प्रधानमात्रमेव कॅर्तन्यं पीर्णमास्यां स्वात । तस्मादवाच्यामिद्य ।

नैतदेवम् । ' समे दर्शपूर्णमासाम्यां यजेत ' इत्यनेन पडचागा इतरेतरयुक्ताः सेतिकर्तन्यताका देशं प्रति विधीयन्ते । तत्र वण्णामपि यागानां तन्त्रेणेतिकर्तन्यता प्राम्नोति, साहित्यस्य विवक्षितत्वात् । तस्माद्ये पौर्णमामीसंज्ञकास्तेषां पौर्णमास्यां क्रियमाणानामाज्यभागान्तानि करिष्यन्ते । एवममावास्यासंयुक्तानामनुयानादीनि कारिष्यक्ते । एवं तक्त्रेणाङ्कत्रयोगे प्राप्ते 'पैर्शिमास्यां पौर्शमास्यां यमेत ' ' अपावान स्यायाममावास्यया यजेत ' इत्यनेनाङ्गानःमावात्तेः अतिपाद्यते ।

अपि च ' समे दर्शपर्णमासाम्यां यजेत ' इत्यनेनेतरेतरयोगस्य विवाक्षितत्वाः त्तरत्रेणेतिकर्तस्यता प्राप्यते । तत्र पौर्णमास्यामारव्धं प्रधानममावास्याया समाप्यते । पौर्णमास्यमावास्ययोरन्तराले कुर्वन्नक्कानि 'समे दर्शपूर्णमासाम्यां यजेत ' इत्यस्य न किंचिद्वार्धते । न च फलवाक्यस्य । तस्मादनेन वचनेन 'पौर्णमास्यां पौर्णमास्या यजेत ' इत्यनियमोऽङ्गानामपनीयने । नियतकालता चोच्यते । तत्मादनेनाङ्गानां कालविधिः क्रियते ॥ १ ॥

१ कर्मणामी- ल. ग मु. । २ प्रधानमाव: -श्री, मु. । ३ किंच या च सैनिपत्योप हारिका-या च-च. ज.। ४ अध्यनेन-च ज मु.। ५ प्रकारेण-घ. मु.। ६ कुर्विति शेवः । समान-क्यंभावगृद्दीतत्वादिति हेतुपूरणम् । पक्तिक्यं स्यात्—च. ज. । कर्तव्यं पौर्णमासीसंशुक्तं स्यात्--थ.। ८ पीर्थमासीसंयुक्ताः—यः। ९ बाष्यते—यः।

स्विधिसेत्-धाद चोदनाविधिश्वेषो न स्वाहेशादिविधिस्ततः कर्षणामाञ्चेषादीनां भेदेन देशादिभिरिभिसंचर्यो न प्रतिथेत । चोदनाविधिश्वेपास्मश्चयम् । किं कारणम् । इह, समे दर्श्यूपैनासाभ्यामित्येवपादिभिविश्वेद्देशादयो विधीयन्ते । अपाप्तत्वात् । ते चेट्टियीयन्ते, आग्नेवादीनां दर्श्यूपैनासश्चेदनानुवाद प्यित्वयः । अप्येषा, अनेकाधिविधानयेकस्थिन् वाक्ये भवतीति । अनुवादे च नेषां सहस्यं न विश्वद्यते ।
विश्वस्यमाणे वाक्यभेदो भवति । आग्नेयादीनां देशादयः, तेषां च
सिष्ठानाधिनि । क्षयं पुतः । समे दर्श्यूपैनासाभ्यामित्येवनादिभिवर्ध्वयाधिने । क्षयं पुतः । समे दर्शयूपैनासाभ्यामित्येवनादिभिवर्ध्वयाद्वयादिष्य देशादयो विश्वादो अत्रयन्ते । लक्षणार्थिभिन्योग्
गात् । कक्षणार्थेनासिभ्योगो विश्वयते । दर्शयूपैनासशब्दः समुद्रावार्थोऽयम् । समुदायश्च सम्द्रायिलक्षणार्थात्र अक्रोति साहवर्धात्सपुद्रायिनो
कक्षायितुम् । न न्वेवपपि लक्षणार्थात्र भवति । वरं लक्षणा नु नेकवावश्वस्यानेकाधित्वम् । अनेकाधित्वेगमकत्वम् । लक्षणा नु गमिका ।
लोकिकत्वता ।

अपि च श्रुत्या समुद्राये देशादयो विभीषरन्। न च समुद्रायस्य देशादिक्षः संबन्धोऽस्ति । कारकं हि समादयः । कारकस्य कर्मणा संबन्धो न कर्मगुणेन । तस्माद्रपि लक्षणा । यथा, पौर्णमासीमिभ्रयुक्ते दिति इविकेशणा । चोदनाविश्वत्यः चेतरेणं देशादीनां प्रतिनेधानं भावः स्पात् । सुष्राणाविशेषरवात् । अय केन समाद्रय आग्नेयादिषु विधीयन्ते । सर्व यजेत, पौर्णमास्या यजेतर्यनेनाऽऽङ्ख्यते । अव विधायने विधियन्ते । स्व यजेत, पौर्णमास्या यजेतर्यनेनाऽऽङ्ख्यते । अव विधायने । सर्व यजेत, पौर्णमास्या प्रतिन्यनेनाऽऽङ्ख्यते । सर्व यजेत स्वर्णमान्द्रप्य विभक्ता तेष्ठि अञ्चुतो भवतीति तेन विधीयन्ते । अववा, अस्विभवन्तीपरः प्रयप्युक्षोऽभयुक्यानोऽस्यस्त्रीति ॥ २ ॥

( अङ्गानां प्रधानै: सहैसदेशकालकर्तृकत्वाचिकरणम् ॥ २ ॥ )

एवं स्थितमपर्यवितितं भवत्यतोऽन्तरा चिन्तान्तरं प्रक्रियते । किं पुनः कारणमेतस्मिन्नपर्यवितिते चिन्तान्तरपारभवते । एतस्पिनन्याये

<sup>[</sup>२॥

९ न हानेकार्य—ग.। २ कथम् । समे — छ.। ३ लक्षणाऽतुगीमका—ग.। ४ प्रतिप्रधा-नभादः—ग.।

ं स्थिते तस्याश्विन्तायाः पूर्वपञ्च उत्तिष्ठति । अत्रोऽलावेतस्यादनन्तर् मच्यते---

# [ २ ] अङ्गेषु च तदक्षावः प्रवानं प्रति निर्देशायया द्व्यदेवतम् ॥ ३ ॥ पू०

अङ्गेष्विदानीं विचार्यवे । किं तेषां समादय एव देशकालकर्वारः, अधवाऽनियम इति । किं पाप्तम् । अङ्गेषु च तद्भावः । कृतः । प्रपानं मति निर्देशात । चोदनाविधिशेष्ट्येनाऽऽप्रेयादीनि प्रशानानि प्रति सपा-दयो निर्दिर्धा नान्यत्र भवन्ति । तस्मादमियमः । वथा द्रव्वदेवतं, यत्त्रधाः नेष न तदकेश । एवं देशादयोऽपि ॥ ३ ॥

स्थितादुत्तरम् ---

यदि तु कर्मणो विधिसंबन्धः स्वादैकशब्दात्त्रधाना-र्थामिसंयोगात्॥ ४ ॥ अ० १-सि०

यद्याग्रेयादेः कर्भणः समादिविधिसंबन्धः स्वाचतः स्याश्रोदानाः विधिश्वेषस्वं, भेदेन च समादयः । न तु तदस्ति । कृतः । ऐकश्रव्हश्या-स्वयानार्थाभिसंयोगात् । यस्मादाग्रेयादीनां समस्त्रानामेकः शब्दो बाचकस्तेन समादीनामभिसंयोगः, समे दर्भपूर्णमासाभ्यां यजेतेति. न थे व्यस्तानां वाचकाः, यदाग्रेयोऽष्टाकपाल इत्येवनादयः । तत्र मत्यक्षं समस्तसंयोगमुःस्टब्यं परोक्षो व्यस्तसंयोगः करुषः। सोऽपि कक्षणवा । अय तु प्रवानत्याभितंयत्मः क्रिवेतं तत उभवनिष परि-हुतं भवति । कः पुनः प्रधानार्थः । प्रशनं फलं, तत्साधनार्थो सो व्यापारः । कश्रासौ । अध्येयादीनां प्रयोगः । कथं तेनाभितंयोगः समादीनां विज्ञायते । उच्यते । दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेते-त्यनेन समस्तानामाग्रेयादीनां फलसाधनार्थः प्रयोग उक्तः । तस्य च बढि इनः श्रत्या समादयो विशीयन्ते. याभ्वामेताभ्वां दर्शपर्श-

<sup>₹</sup> II

९ निर्देशात्॥-क. छ. ग. । २ शेयस्वे—ग. । ३ निर्देशः प्रधानाङ्गानि भवन्ति । म चान्यव मिर्दिशेऽचाँडम्यत्र भवति । तस्मात-ा. । ४ प्रधानार्थ-क. ख.। ५ फियते--ख.।

मासाभ्यां यजेत ताभ्यां समे यजेतेति, ततो न परोस्रो व्यस्तसंन बम्यः कल्पिनो भवति । न च लक्षणा ! तस्यादयगोगे विविद्तेषाम् । स च सर्वेषां भयानानां साधारणः । तबैद्यभर्धे प्रति न पृक्षते विश्वेषः । तस्याचन्त्रं देशकालकर्तारः ॥ ४ ॥

### तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥ ५ ॥

अन्यार्वोऽप्वेतमेवार्यं दर्भवति । उग्राणि इ वा एवानि घोराणि इर्भावि यद्वावास्यायां संभित्रयन्ते, आग्नेयं शयवभैन्द्र उत्तर इति । संबरणं यौर्वापर्यं चैककालस्व उपवद्यते । तस्माद्दि तन्त्रम् ॥ ५ ॥

श्रतिश्रेषां प्रधानवत्कर्मश्रुतेः परार्थत्वातः ॥ ६ ॥

इतम्र प्रयोगचोदनाधुनःमुनिरियम् । ज्ञुनः । स्रुतिरतेषां सपादीनां प्रयानानाभिव । कर्ष क्वत्वा । कर्षभुतेः पराधेरतात् । याद्रत्र कर्षभुतिः, दर्भपूर्णभासाभ्याभिति, सा परार्था । तृतिथायोगन् । तथा सामाना-चिकरण्यात् । यमेतेति यमिराणे परार्थ एव । तदेनदेवनापयने, दर्श-पूर्णभासयागेनान्यस्कितिष् क्रुपतिनि ॥ ६ ॥

### कर्मणोऽश्रुतत्वाच ॥ ७ ॥

कर्ष च न श्रुतं, कार्य न श्रुतं, भवानं न श्रुविस्वर्धः । तस्य स्थाने समादीनि श्रुवन्ते । भैधानसाधने श्रुवन्तात्, श्रुविस्यां नवान-बादित्युच्यते । न च कानि । वान-ने । तत्र ययाग्रेयादिबाक्यानां भूनःश्रुविस्यं कल्पने गुणनाम्ह्यत्वानं भेड़नेत्र । न हि तत्र तेषां गुणवाव उक्तः । उत्सचिनामाच्यात्वानं कानि । न च किंचित्कार्ये निर्दिशं, वैद्रोदेनानुकोर्भयं मुचनाबोर्ध्यासीत्व्येत्र । मयोगचो-दनाया ह गुणमाने युक्तः । कार्याने कल्जू । तस्माचस्याः पुना-श्रुविस्थम् । वथा च नर्मावः सिद्धः ॥ ७ ॥

अङ्गानि तु विधानत्यात्वधानेनोपदिश्वेरंस्तस्मात्स्या-देकदेशत्यम् ॥८ ॥ अ० २ सि०

8 11 9 11 9 11 9 11

<sup>्</sup>राम्म्हंकोलः—गः ः प्रधानस्थाने—मुः । ३ न युज्येत —गः ४ यद्षेतः-इः, छः । ५ जनतः-धः ।

अङ्गेषु स्थिताद्त्तरम् । यदा प्रयोगाङ्गं देशादय इत्युपपशं तदाऽ-यम्बरः पक्ष अचित्रति । तस्माचतोऽनन्तरमुच्यते । यदक्तमञ्जेष देशाः दीनामनियम इति । तम । अङ्गेषु समादिनियम इति । कृतः । यतोऽ-क्रान्यपि प्रधानेन फलसिद्धावपदिश्वमानेन सहोपदिश्यन्ते । कथम् । विधानस्वात । प्रधानानां फळं साधवतां विधानमेतद्यदताङ्ग-प्रयोगः । विधानं करण इतिकर्तन्यतेश्यर्थः । अता दर्भपूर्णवासाभ्या स्वर्गकामो यजेतेत्यत्राङ्गवान् प्रयोगः प्रधानानामुकः । वथाविधस्त-शोक्तस्तथाविधेन पुनःश्रुत्या समादीनां विधिः । अतोऽङ्गानामपि मधानैः सहैकदेशकालकर्तृत्वं स्यात् ।। ८ ॥

### ब्रव्यदेवतं तथेति चेत् ॥ ९ ॥

अब बदुक्तं यथा द्रव्यदेवतं प्रधानानामङ्गानां च मेदेन भवाते, ष्वं देशादयोऽपि स्युरिति । तत्परिहर्बव्यम् । आभाषान्तं सूत्रम् ।९॥

# न चौदनाविधिशेषत्वाञ्चियमार्थी विशेषः ॥ १० ॥

नैतदेवम् । कतः । चोदनाविधिशेषत्वात् । चोदनाविधिशेषो हि द्रव्यदेववाविधिः । तेन मधानेषु द्रव्यदेवताविश्वेषा नियतः । इहान्तिः पुरीदाश्च । इहाऽऽज्यवानीयोगी चेति । तथाऽङ्केच्यपि, आज्येन प्रयाजान यजाते, श्रेषात्स्बष्टकृतं यजनीति । न चान्यत्र निर्दिष्टोऽ-न्यत्र भवति । तथेह नयोगाङ्गत्वाद्देश्वादीनां तस्य च नयोगस्य साधारण्याचन्त्रमाव इत्थंपदिष्टो हेतुः । तस्माद्विषमं द्रव्यदेवतेन ॥१०॥

तेषु समवेतानां समवायाचन्त्रमङ्गानि भेदस्तु तद्भे-दारकमिभेदः प्रयोगे स्वात्तेषां प्रधानशब्द-

त्वात्तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥ ११ ॥

यदि च समानं द्रव्यदेवतमङ्गानां मधानानां च स्थाचतस्तेष द्रव्य-देवतेषु समानेषु समवेतानापङ्गानां प्रधानानां च समवायाचर्दवस्थोऽ-विश्वेष हाते तन्त्रमिज्या स्यात् । भेदस्तु बज्जेदात् । अथ त भेदो इस्यदेवतस्य ततस्तक्रेदारकर्षभेदः श्योगे स्यात् । इच्याकर्षणः श्योगे

<sup>61.9112011</sup> 

निर्दिखेंऽवैः—ग.। २ इत्थेवमय —ग. ः देवतेनेति --ग. : ४ सद्विते इति--स.।

विश्वेषग्रहणाञ्चेदः स्पान् । तथा चान्यार्थदर्वनं युक्तं अविष्यति, चतुर्वेश्व पौर्णपास्यागाडुतयो द्वन्ते, त्रयोदश्रावादास्यायामिति । तस्यान् दपि द्रम्यदेनतस्य भेदः ॥ ११ ॥

( दर्शपूर्णमासचादुमास्यादिषु तत्तद्वचाप्यवयोगानुरोधेनाङ्कामामा-वृत्त्याधिकरणम् ॥ ३ ॥ )

## [ ३ ] इष्टिराजसूयचातुर्मास्थेष्वैककम्पादङ्गानां तन्त्रभावः स्यात् ॥ ३२ ॥ पु०

दर्भपूर्णवासष्टचा हो समुदायो दर्भः पूर्णवासस्य । तथा राजसू-येऽमुबरवादव दृष्ट्यः, पवित्रादयः सोमाः । चातुर्मारयेष्यपि पर्वाणि वैश्वदेवादीनि । तत्र त्रिचार्यने । किंदर्शस्य पूर्णवासस्य च तन्त्रणा-क्लाना प्रयोगः । तथा राजस्ये, दृष्टीनां सोमानां च । चातुर्यास्वेषु च पर्वणायु, उत्र भेदेनेति । किंपात्रा ।

तत्र तत्र तन्त्रेण पर्योगः। कृतः। ऐककम्पीत् । एकफळस्वादि-स्यर्थः। एकं फळपिट तत्र तत्र श्रूयते, दर्शपूर्णयासाभ्यां स्वर्गकायो यत्रे-त, राजसूर्येन स्वाराज्यकायो यनेत, चातुर्धास्यैः स्वर्गकायो यन्नेते । एकस्वारककर्यका प्रयोगः । तत्र न ग्रुक्षते विशेषः । तस्या-चन्त्रम् ॥ १२ ॥

# कालभेदान्नीते चेत्॥ १३॥

नैतदेवं, तत्रप्रक्षातीति । किं तदि । भेदेन । कुराः । काळभेदात् । किंवरकाळभेदाः, किंवदेशभेदाः । दर्शपूर्णवामयोः काळभेदाः, पौर्णभारमां पीर्णपास्या यनेत, अनावास्यावास्यावास्यया पनेतिति । तथा, वाद्यास्यये पनेतिति । तथा, वाद्यास्यये पनेतिति । तथा, वाद्यास्यये पनेतिति । तथा, वाद्यास्यये । वाद्यास्ययः । विवेषः । योर्णवासी पेषाप्यव्यास्य । विवेषः । योर्णवासी पेषाप्यव्यास्य । विवेषः । योर्णवासी पेषाप्यव्यास्य । विवेषः । विवेषः । विवेषः । विवेषः । विवेषः । विवासी प्रवास्य । विवास्य । विवासी । व

<sup>21 11 53 11 53 11</sup> 

१ उत तन्त्रभेदेन-- इ. स. य. मु. १ २ चातुर्वास्वस्व-- प्र. ।

# नैकदेशत्वात्पशुवत् ॥ १४ ॥

नैतदेवं, भेद हात । कुतः । एकदेशत्वात् । यत्र फळसंबन्धस्तत्रा-क्रानां चोदना । यत्कारणप् । फल्लं साधयवां भवानानामङ्गान्युपकारे वर्तन्ते । समुदायचोदनायाः फळसंबन्धः, दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो बजेतेति । राजप्रयेन स्वाराज्यकामो यजेतेति । चातर्मास्यैः स्वर्ग-कामो यजेतोत । नैकदेशचोदनायां, पौर्णपास्यां पौर्णपास्या यजेत, बसन्ते वैश्वदेवेन यजेत, बाईस्पत्यसरुक्षसाणी ग्रह इति । न चेत्रवाङ्गानां माप्तिः, क्रुवो भेदेन प्रसङ्घः । सञ्चदायस्य तु फ्लैकत्वादेकः प्रयोगः । वस्माचारिमन् करिमश्रिदवयवे क्रियमाणान्यक्रानि समुदायेन संगन न्त्र्यन्ते । समुदायस्थानयवैराव्यतिरेकात् । पश्चनत् । यथा पश्ची भिन्न-काळेच्यप्येकदेशेषु, वपया शातःसवने चरन्ति, पुरोदाशेन भाष्यदिने, अङ्केस्तृतीयसवन इति नाङ्गानायावृत्तिर्भवति, तद्वत् ॥ १४ ॥

अपि वा कर्मपृथक्त्वात्तेषां तन्त्रविधानात्साङ्गाना-

## मुपदेश: स्पात् ॥ १५ ॥ सि०

अपि बा, न तन्त्रमङ्गानि स्युः । क्रुतः । कर्भपृथक्त्त्रात् । तेषां च तन्त्रविधानात् । कर्माणि तावदेतानि भिन्नानि । अन्यः पौर्णगासः सम्बदायोऽन्य आमाबास्यः । एवं सर्वत्र । तेषां च देशकाळभेदः, पौर्ण-मास्यां पौर्णमास्या यजतेत्वेवमादिः । साङ्गानां च तेषां तत्र तत्र देशक।लविधिः । नतु नैवात्राङ्गानि पार्यन्त इत्युक्तं, कृतस्तेषां देशकालविधिः । उक्तमेतत् । प्रयोगे पुनःश्रुत्या समादयो विधीयन्त इति । तत्र, समे दर्भपूर्णमासाभ्यां यजेतेति, समुदायनयोगे पनः-श्रावि: । पौर्णमास्यां पौर्णमास्या यजेवेत्येकदेशे पुनःश्रुवि: । एवं सवि पौर्णभासप्रयोगे कालो विहितः । अविभक्तश्राङ्गानां प्रधानेन प्रयोगः। तस्वात्वीर्णमास्यङ्गनां पौर्णमासीकालः । अमाबास्याङ्गानाममाबास्या-क छः । तत्र मृक्षते विशेषः । विशेषप्रहणाद्धेदः ॥ १५ ॥

तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥ १६॥

षत्र्वेत्र यौर्णमास्यामाहृतयो ह्यन्ते, त्रयोदश्चामावास्यायामिति, तन्त्रमावेन यौर्णमास्यां चतुर्देशाऽऽहृतयः स्त्रुः, नामावास्यायां त्रयोदश्च । भेदे तुमयभोषयं प्रवति । तस्याद्रदः ॥ १६ ॥

### तंदाऽवयवेषु स्यात् ॥ १७ ॥

यदा चैव न्यायरहदाः वरवेषु- रृष्ट्यादावयवेषु, देवकाल्रभेदाः। वत्र चातुर्भारवादावयोरनीकवरसान्त्रपतीयपोविद्विः साधारण्यवयनव-वेवक्रवादि, यदनीकवदो बहिंस्तरसान्त्रपतीयरयदि । इतरया सिद्धत्या-चदनर्थकं स्वात् । बस्मादिष भेदः ॥ १७ ॥

पशौ तु चोदनैकत्वात्तन्त्रस्य विभक्षः स्यात् ॥ १८ ॥

यसूकं वशुवदिति । तत्र सूपः । पत्री युक्ता सकुदङ्गानां किया । तत्र से सेक्सेव तत्रम् । केवरं व्यवस्य चवनादिश्वर्कः । तदैवयं द्व वोदनैकत्वात् । एका तत्र चोदना, आस्विनं प्रदं गृहीत्वा त्रिवृता यूरं परिवीयाऽऽप्रेयं सवनीयं पशुवृपाकरोतीति । कर्भचोदनायां सङ्गानां प्रदेणं, न भचारचोदनायाम् । तद्देव हि भ्रषानं विश्ववृष्टकालेन भचारं देयेन निर्वत्येते । तद्यानि च कृतान्यङ्गाने । तेषां पुनःक्रियायां हेतुनांसित । तस्यादियम उपन्यासः ॥ १८ ॥

( अध्वरकस्वायां पातरादिकाल्मेदेनानुधीयमानानां त्रयाणां त्रयाणामर्थे मेदे-

# नाङ्गानामञ्ज्ञषानाधिकरणम् ॥ ४ ॥ )

[ ४ ] तथा स्यादध्वरैकल्पायां विशेषस्यै-ककालत्वात् ॥ १९ ॥ पू०

हर्द भूवते, आग्नविष्णवं पात्रप्टाकपाछं निवेषेत् , सारस्वतं चर्च, बाहिश्यत्यं चर्चम् , आग्नविष्णवयेकादशकपाछं माध्यदिने, सारस्वतं चर्चं, बाहिश्यत्यं चरुम्, आग्नविष्णवं द्वादशकपाछमपराहे, सारस्वतं चर्चं, बाहिश्यत्यं चर्चं, यस्य आग्नविष्णवं द्वादशकपाछमपराहे, त्वाद्व विस्त्य-ते । किं त्रिषु काळेषु प्रयुच्यमानामयेतेषां कर्यसमुद्रायानां तन्त्रेणाञ्चन-नां किया, उत्त भेदेनेति । कि मासुष् । तथा स्थादध्यसक्त्यायां, स्वया

<sup>28 11 20 11 36 11</sup> 

१ तथा तदवयवेषु--ग. / २ वारद्रयेन--ग. (३ अध्वरकृषेद्री--मु०)

पश्ची सन्त्रमञ्जानां त्रयोगः । इतः । विश्वपस्यै इकाळत्वात् । अञ्चनवि-श्वेषः कथिदेवां भित्रकालानां समुदायानामेककालः श्रूवते, पुरा वावः श्वदितोनिर्वेषेदिति । कयं पुनर्ज्ञीयते सर्वेषां निर्वाषामार्थं काछ । विधिरिति। सर्वेषां श्रेषामेकफळत्वादेकं प्रकरणम् । सेषाऽध्वरकरपेष्टिः । यहमेर्वेतया माम्रे।तीति चैकेन शब्देन युगपरफलं मति विधानात । विश्यक्षेत्र काळे कियमाण उत्तरकालयोः समुदाययोगिर्विशः प्रतिकृष्येत । स प्रतिकृष्यमाणस्वतः प्रारमाविनामङ्गानां प्रतिक्रवें वर्तेत. वदादि षाऽभिसंबन्धात्तदन्तमपकर्षे स्वादिति । तानि पतिकृष्टानि सैवेषां तम्बं भवन्ति । तेषु तन्त्रेषृत्तरेषामपि तन्त्रभावो युक्तः । कृतः । यदि सर्वाणि तन्त्रं कियन्ते नास्ति तन्त्रभावे क्रयभेदः । अथ नु भेदः, ततः पूर्वस्य सर्वे गुणकाण्डवपद्युज्योत्तरस्योपक्रमेण भावे-तब्यम् । तथा निर्वापान्तेषु प्रतिकृष्यमाणेषु क्रमभेदो भवाते । न वाव-त्पूर्वस्य श्रेक्षणादीनि क्रियन्ते याबदुत्तरस्य निर्वापान्तानि न कृतानि। आपि च सहोपक्रमे युगपन्चिकीर्घा तस्यां च सत्यां यद्यदापवित तश्वदगुर्ममाणविश्वेषत्वात्साधारणं भवति ॥ १९ ॥

# इष्टिरिति चैकवच्छूतिः॥ २०॥

सैषाऽध्वरकरपोष्टिरिति चैकवच्छ्वणम् । तम्न तावदेकैनेष्टिः । बहव एते यागाः । यदि तु सह क्रियन्ते ततः सर्वसमाप्तौ वतीपातः पर्यद-सितो भवतीत्येकवदुवचार उपपद्यते । तस्माचन्त्रम् ॥२०॥

अपि वा कर्मपृथकत्वात्तेषां च तन्त्रविधानात्साङ्गा-

नामपदेश: स्यात ॥ २१ ॥ सि०

नैतदेवं, तम्त्रमङ्कानीति । १६ ताई । भेदेन । कुतः । कर्माण ताव-देवान्यामावैष्णवादीनि पृथम्भुतानि । तेषां तन्त्रविधानं नानाकाळेषु,

कालभेदादेकैकस्येतिकर्तव्यताया आवृत्तिः । अपि च यस्यापराह्ने करणं प्राप्तं तस्य न प्रातःसामान्यं, नापि प्रातर्विशेषः । यस्य द्व पूर्वाहे करणं प्राप्तं तस्य

<sup>89 11 30</sup> H

१ एक्शब्देन—च. सु.।२ (अ०५ पा०१ अ०१२ सू०२४) । ३ सर्वेषां प्रति— ग.। ४ अधानुक्रमभेदः -- च.।

भावर्भव्यंदिनेऽपराह्न इति । तत्रैनां साङ्गानावृष्देखः स्यात् । अवः साङ्गभदादङ्गानां गृखने विश्वेषः । तस्याद्रेदः ॥ २१ ॥ यज्ञ विशेषस्यैकसालस्वादिति । तत्र ख्याः—

#### प्रथमस्य वा कालवचनम् ॥ २२ ॥

मध्यस्य कर्मणा वो निर्वापस्तस्येतस्काळवयनम्, पुरा बायः प्रविद्योर्निवेयेदिति । नतु मकारणात्सर्वेषां प्राप्नोति । न मकरणं धर्माणां विश्वेषकम् । किं तिर्हि । विनियोजकम् । इदमत्र भवतीत्येतस्य-करणस्य सामध्यै, नास्य यतस्येदमिति । त्रवाणां च निर्वापाणां क्रम-प्राप्तस्य पूर्वस्येव विद्वायते। तस्मामास्ति विश्वेषस्यैककाळत्वम् । कर्मणां च तन्त्रभेदः काळभेदादिति ॥ २२ ॥

#### फरैकत्वादिष्टिशब्दी यथाऽन्यत्र ॥ २३॥

बस्त्विशिरिति, भिन्नानामपि कर्वणानेककळानां कळस्वैकत्वापे-स्वेक्कचनं भवति । कळान्तत्वादीहायाः । यथा सर्वेषुष्टेष्टिर्नृगारेष्टिः सुर्वेनानावेष्टिरिति ॥ २३ ॥

( एकदेवताकपशुगणे वसाहोमस्य तन्त्रताधिकरणम् ॥ ९ ॥)

# [५] वसाहोमस्तन्त्रमेकदेवतेषु स्यात्प्रदान-स्यैककालस्यात् ॥ २४ ॥ सि ०

पकदेवताः पश्चन उदाहरणम् । सप्तरतः प्राजापत्यान् पश्चनाळ-भतः इति । अस्ति तु प्रकृतावग्रीचोधीयपत्री वसाहोमः कर्तव्यः, या-स्थार्थचान्ते वसां जुहोतीति । सः इह चोदकेन पाण्यते । तत्र चिन्त्यते । कि भेदेन वसाहोगः कर्तव्याः अयवा तन्त्रमिति । कि पात्रम् । वसाह होमस्तन्त्रमेकदेवतेषु स्यात्यदानस्यैककाळत्यात् । वसाहोमः खरनेक-देवतेषु तन्त्रं स्यात् । कृतः । प्रदानस्यैककाळत्यात् । एककाळं तेषां प्रदानं, वैश्वदेशं कृत्या प्रवस्ताति । देवता चैका प्रजापतिः । अवस्ते-वामेकवदानस्वम् । प्रदानस्यैकतः । स्वंशं साधारणो याज्यार्थचान्तः।

प्रातार्विशेषमात्रं विश्रीयते । सामान्यं प्राप्तमेव । तस्माद्यत्रेको विश्रीयते सँ प्रद्वीतस्यः । २१ ॥ [२२ ॥ २३ ॥

९ नास्थेदं तस्येदं--मु.। २ सुमनाना।मिष्टिः---ग.। ३ स इति-स एव पक्ष **इरवर्षः।** 

तत्र क्रियमाणस्य होमस्यैदमध्ये पति न मृह्यते विश्वेषः । तस्माच-श्वय ॥ २४ ॥

( भिन्नदेवताकपशुगणे वसाहोगस्याऽऽवृत्त्यविकरणम् ॥६॥ )

[६] कालभेदान्त्रावृत्तिर्देवताभेदे ॥ २५ ॥ सि०

देवताभेदे, एकादश्चिनेषु भिन्नपदानेषु भिन्ना याज्यार्धचीन्ताः । तेषु ग्रुवाते विशेषो यस्य प्रदानस्य बाज्वार्षवन्तिः कतः स वदर्व इति । तस्माचैन्त्रभेदः॥ २५ ॥

( यपैकादिशान्यां यपाहतेस्तन्त्रताधिकरणम् ॥ • ॥ )

अन्ते यूपाहुतिस्तद्दत् ।। २६ ॥ पू०

ज्योतिष्टोमे यूपैकादशिनी, एकादश्च यूपान् छिनत्तीत्या**माता ।** अस्ति तु मकुतावप्रीयोगीये पत्नी युवाहुतिः । सा कि भेदेन कर्त-व्या, उत तन्त्रामिति । किं प्राप्ता । अन्ते युवाहतिस्तद्वत् । यह-कानादेवतेषु वसाहामो भेटेन, तद्वदियमपि भेटेन कर्तन्येत्यर्थः । कृतः । यूपस्यान्विकेऽभि भथित्वा युगाहुर्वि जुहोबीति अवते । बहुना च युवानों भिन्नान्यन्तिकाति । यस्यैव युवस्यान्तिको न हथेत तस्यैव वेन गुणेन वर्जनं स्थात । तस्माझेदेन कार्येश ॥ २६ ॥

## इतरप्रतिषेधो वा॥ २७ ॥ सि०

अथवा नैव भेदेन कर्तव्येति । किं तहिं। तन्त्रम् । कस्मात् । इत-रमितवेथोऽयम् -- आहवनीयमितवेथो नान्तिकविथिः । कथं ब्रायते । आहवनीये जुहोतीत्युत्सर्गात्सर्वहोमेष्वाहवनीयः माप्तः । तत्र, असि मधित्वेति वाच्यम् । तद्दपि मन्यनं पाग्वंशे कर्मणः प्रष्टुत्तत्वात्माग्वंशे प्राप्तम् । तत्रेदमापि वक्तव्यं, युवस्वानिनकेऽभि मधिस्वेति । उभयस्मि-श्रापि विधीयमाने वास्यभेदः। मन्यनस्य स्वार्थपरार्थवद्भावात् । सस्मा-दन्यतरदविवक्षितं, मन्थनमन्तिकं वा । तत्र च मन्थनं विवक्षितमवि-बक्षितमन्तिकमिति अनः। कृतः । मन्यनःविधिपरत्वाद्वावपस्य । एवं बाह-युगमा च्छेष्यता होत्व्यं, न हि दीक्षितस्यामी ज्रह्मतीति, दीक्षि-

#### 28 11 24 11 24 11

१ एकादशिनेपु-क. स. ग. १ २ तत्र भेदः क. स. १ द्वाबदे । ततुन्वती !-- ग. । ४ जहाति-ा. ।

तस्वाती होने होषं मन्यतं इति । तत्यरिहारार्थं कत्यान्तरपुक्तं, वैष्या-बीममूच्याच्छेप्यतीति । तथाऽप्यहोमे दोषपित मन्यपानाः पुनैराह— होतच्यामिति, पुर्वपस्येत जुहोत्यायत्त इति । तदुभयपपि तत्र न सन्यमिति प्रतिषिध्य तृतीयं कत्यपाह । यूपस्यैयान्तिकेऽधिं पविस्या तथा होतच्यम् । तदुभयपि शक्यं, जुहोत्ययं न दीक्षितस्वामी जहोतीति ।

तत्र यदि यूपस्पान्तिके जुहोतीत्येतद्विविक्षतं न मन्यनं, तेतबाऽऽइः वनीयभव यूपस्पान्तिके नीत्वा होमः मामोति । आइवनीये जुहोतीति नियमात् । तत्र, न दीक्षितस्यायी जुहोतीत्येतत्र संवध्यते । अय तु, अधि मयिन्वेत्येतद्विवीयते तत आहवनीयमतिवेद्यो भवति । अन्योऽय-माह्वनीयायो मध्यते । तनैतत्समर्थितं भवति, जुहोति च, न चाऽऽइ-वनीये जुहोतीति । तस्यान्मन्यनं विधीयते, नान्तिकम् ॥ २० ॥

### अनुवादमात्रमन्तिकस्यं ॥ २८ ॥

कुदः माहेऽतुवादः। भौकर्षात् । सहाधिना यूपान्वेषणं दृश्करम् । यूपान्तिके त्विधं पथित्वा मुकरो होतः। न्यावपाहस्यानुवादः । एवं सित ययनन्तिके जुहोति, न दोषः। अय कस्यान्यन्यनयात्रं कृत्वाऽऽ-इवनीय एव न हुँयते । अद्धं कल्पितं भवति । बस्याचन्त्रं यूपा-हृतिः॥ २८ ॥

## अशार्म्वताच्च देशानाम् ॥ २९ ॥

न चान्तिकदेशाः श्वसाः श्वासित्म, आपेक्षिकस्वादनिकस्य । अय परगान्तिकं शिष्पेत, तदा यूप उपदक्षेत्र । तत्र प्रतिपद्धम् । न च श्वस्य परगान्तिकेऽप्रियन्यनं कर्तुम् । वस्मादप्यविवस्तितस्वान्ति-कर्मा । २९ ॥

#### 301136113811

भन्मते—ग.।२ अव्वेष्यतानिति—तः।३ प्रतः पुनराह—कः सः।४ अत्र 'व पुस्तिने 'इति पाठ आवस्यक इति भति । 'त तर—कः सः।६ 'अद्रवस्या प्रमत्ति स्थ् हतोर्द युष्टं कार्वायित स्थार्टे भाग्यमण्यत्रा प्रकाशितमति । एवं शास्त्रापि कार्यप्रदेतमन्त्रेष्ट्रित भोग्यस्य अधिकार्ट के स्थार्थक स्यार्थक स्थार्यक स्थार्यक स्थार्थक स्थार्यक स्थार्थक स्थार्थक स्थार्यक स्थायक स्था स्थार्यक स्थार्यक स्थाय स्थायक स्थार्यक स्थार्यक स्थार्यक स्य

(अवभृषेऽप्तु साङ्कप्रधानानुष्ठानाधिकरणम् ॥ ८ ॥)

## [ ८ ] अवभूथे प्रधानेऽग्निविकारः स्यान्न हि तद्धे-तुरश्चितंयोगः ॥ ३० ॥ पू०

अस्ति वयोतिशोभेऽवयुषः । तस्ति अध्यते, अप्ववभूषेन परन्तीति । तत्र विचार्यते । कि प्रधानमात्रमप्तु कर्षव्यवधवाऽङ्कान्यपीति ।
कि माप्तम् । अवभूषे मधानेऽधिविकारः । मधानगात्रमप्तु कर्षव्यम् ।
कुतः । न हि तत्तुर्यप्तस् नेमः । न सङ्गानां मधानश्तुकोऽभिना
संयोगः । यदादवनीये जुद्देशीति होममाश्रेशिविहितः । स यथा
प्रधाने वधाऽङ्केषु । आपस्तु प्रधाने केवळे विदितः । अपस्ववभूषेन
परन्तीति । अवभूषरव्दे हि वक्णदेवतर्यक्तिकार । अपस्ववभूषेन
परन्तीति । न चात्र मधाने विधीयते । अर्थग्रहोते वत् अप्तु मचारवचनात् । न चात्र मधाने विधीयते । अर्थग्रहोते वत् अप्तु मचारवचनात् । न चात्र मधाने विधीयते । अर्थग्रहोते वत् अप्तु मचारवचनात् । न चात्र मधाने विधीयते । अर्थग्रहोते वत् अप्तु मचारवचनात् । न चात्र मधाने विधीयते । अर्थग्रहोते वत् अप्तु मचारवचनात् । न चात्रम्थं नाम कश्चिदं बोऽस्ति, येन गमनमुच्येत । तस्यादेककाराळस्य देवतासंबन्यकरणयेवाशेच्यते । स च धागः। तद्वचनोऽवभूषशस्यः । तस्यनाते विदिताः। तासामङ्केषु कः पसङ्काः॥३०॥

### इव्यदेवतवत् ॥ ३१ ॥

यथा द्रव्यमेककपाळो वरुणश्च देवता प्रधाने विहितस्वात्राङ्गेयु भवतः । एवमापोऽपि ॥ १८ ॥

# साङ्गी वा प्रयागेबचनैकत्वात् ॥ ३२ ॥ सि०

साङ्ग्नेवाऽवभूयोऽस्पुभवर्ततः कृतः । भयोगवचनैकस्वात् । नाशाऽऽ-योऽवभूये श्र्यन्ते । किं तिईं । प्रयोगे । न क्षेत्ट्वनम् । अध्ववभूय इति । कथं तिईं । अध्ववभूयेनेति । द्वे अपि पदे करकवचने । न च विशेषणविश्वेष्यता । उभयोश्वरन्तीति क्रिय्या संवन्यो न भिषः । चरन्तीति च प्रयोग उच्यते । तस्मात्प्रयोगाङ्गभाषः । अविश्वक्रमाः कृत्रधानानां प्रयोग इत्युक्तम्, अङ्गानि तु विधानस्वात्यधानेनोपदि-

<sup>1 5 # 0 #</sup> 

१ दर्ष च पूर्णकाशीसाम्रेलपुरत के परित्रष्टम् । श्रीसंहके पुरस्तके, इनरादर्शपुरतकेष्यव् स्वीपस्टम्माध्यकाशीसामिति विदेवस् । २ (अ०१) पा०२ अ०२ सू०८)।

इयेरिकत्यत्र । तस्वात्साङ्घनेऽत्रभृयोऽऽस्वादिष्टो न केवलः । अनोऽ-ङ्वान्यपि तत्रेव कर्तव्यानि ॥ ३२ ॥

### लिङ्गदर्शनाच ॥ ३३॥

लिङ्गं चैतमर्थं दर्भयनि, अप्तु तृणं प्राध्वाऽऽघारपाघारपतीति । षणङ्गानामको वृत्तिः स्यादुमयं निर्धायेत, अप्स्वाचारयति, तृणं पास्य-तीति च । तथा वालयभेददोषः स्थात् । अथ यथोक्तो न्यायस्त्रषाऽस्मि स्यन्य तृणपासनं केवलं विधीयत इति नास्ति दोषः ॥ ३३ ॥

अय यदुपविभिनं द्रव्यदेवतविस्ति । तत्र ख्रूबः---

शब्दविभागाच्च द्रव्यदेवतानपनयः ॥ ३४ ॥

विभवतः ६व्दः, प्रधानस्यायमृथ शति वाचकः । अङ्गानापाघारादयः श्च्याः । अवभूषश्चरसंयुक्तं च द्रव्यदेवनं, वाक्णेनेककपाळनावभृषं सन्तीति । तस्यात्र तदङ्केषु भवति । आपस्तु प्रयोगाङ्काधित्वेवपप-दिश्चो हेतुः । अतोऽश्वपक्षित्रेभेतत् ॥ ३४ ॥

( बरुणाधासेषु दक्षिणविहारे क्रियमाणमारुत्यर्पे पृथगङ्कानुष्ठानाः विवरणम् ॥ ९॥ )

## [९] दक्षिगेऽत्री वरुणभवासेषु देशसेदात्सँवै विकियते ॥ ३५ ॥ सि०

्वरुणभयासेषु विहारपृथवत्वमास्तानं, पृथमधी वणयता, पृथमदीकुः इत हति। तत्र श्रृयने, अष्टावध्यपृष्ठचरे विहारे हवींच्यासादयति, भावती-भेव भतिमस्याता दक्षिणभिक्षिति । इह विचार्यने । कि येदेन दक्षिणवि-हारेडङ्कानि कर्वच्यानि, अथवा यान्यवीतरे कृतानि तान्येवेनसमाप्यु-पञ्चर्यन्तीति । कि भक्षत् ।

भेदेनाङ्गानि कर्तवानि । कुनः । देशचेदात् । देशो **हि भियते,** दक्षिण उत्तर होते । यान्युत्तरे विदारे प्रधानानि तेवां नदेशान्येदाङ्गान्युर-कुँवैत्त, अङ्गानि तु विवानस्वात्त्रधानेनोषदिक्ष्येदंश्तरमात्स्यादेकदेश-

#### - 37 | 1 43 | 38 |

<sup>ी</sup> प्रास्याऽऽष्ठारयतीति – क न. । २ तद्वाक्यभेद – क. ख. । ३ देवतानपत्रयः – क. ख. । देवतानप – मुः । ४ धर्वे तन्त्रं विकियते – श्री. थ । धर्वः क्रियते – मु•ा ५ (अ००९ प्रा०३) अ०२ प्रा०८)।

स्वामिति । नान्यदेशाया मारुत्याः ! तस्यात्तदर्थ दक्षिणे विद्वारे भेदेन कर्तव्यानीति ॥ ३५॥

### अचोदनेति चेता । ३६ ॥

एवं चेत्रश्रविस देशभेदादङ्गानां पृथक्तियोति । नैन्युक्तम् । यत्का-रणम् । अचादनाऽत्र मारुत्याः । यत्र यागः फळं मति चौचते तत्राङ्काः नि गृह्णाति । न चेइ मारुत्याः फलं प्रति चोदना । क तर्हि । चातु-मिस्पैं: स्वर्गकामो यजेतेति । न चेटिह कर्व चो पते. अङ्गानी पासिरेव नास्ति, क्रनो भेदस्तन्त्रता वा ॥ ३६ ॥

### स्यात्यौर्णमासीवतः ॥ ३७ ॥

स्यादङ्कानां प्राप्तिः। पौर्णमासीवत्। तद्यथा, पौर्णमास्यां पौर्णः मास्या यजेतेति न ताबत्देर्धे प्रतं प्रति चोशते । अन्यत्रैव तचोदितं. दर्भपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो चजेतेति । अय च साङ्ग्यधानं पौर्णमास्यां क्रियत इति । एवसिहापि भविष्यति ॥ ३७॥

### प्रयोगचोदनेति चेता ॥ ३८ ॥

अधोच्येत. प्रयोगस्तत्र पौर्णमास्यां चोद्यते यजेनेत्यारुवातेन । भयोगश्राद्धन्यधानानां विवक्षितः । भयोगाङं च कालः । तस्पात्तत्र साइं प्रधानं पौर्णमास्यां क्रियत इति ॥ ३८ ॥

तेत्र ब्रमः---

### तैथेह ॥ ३९ ॥

इहापि बाहत्याः प्रयोगश्रोद्यत आसादयतीत्यनेनाऽऽख्यातेन । यथा च काळ: प्रयोगाङ्गमेवं देशोऽपि । तस्मान्याकत्यपि साङ्गा दक्षिण-विहारे कर्तव्या । नन् नाऽऽवादयतिश्वन्देन याग उच्यते । कथं तस्य प्रयोगं बक्ष्यति । आह । यागार्थप्रेतदासादनं, यथा प्रकृती । तथा

#### **49 11 38 11 30 11 3**6 11

९ कर्मफलं चो-क. स. १ अत्र-क. स. १३ यदत्र काशीमदितपस्तके 'तथेह 'इति सुर्व भाष्यक्रपेण 'इहापि मास्त्याः प्रयोगश्चोद्यने 'इति भाष्यं च सत्रक्रपेण प्रश्नशितं तत्वेवलं प्रमादमुखकभिति होयम् । आदर्शपुस्तकेषु, शास्त्रदीपिकादिसदितपुस्तकेषु च तथाऽतपलम्मात् । **बचापि शास्त्र**िपिकादियन्थेष ' अधेह ' इत्येव पाठो दश्यते तथाऽपि ' तथेह ' इत्येव पाठः साधी बानिस्थि हैयम् ।

ह्याची भवति । इत्स्याऽद्योऽघीः क्रत्यावेतव्यः स्वात् । यागार्थे चेचन यागोऽवश्यं कार्यः। सेषा छक्षणया यागचोदना भवति । यथा, सीर्ये चर्च निर्वयेत् , सौन्यं वस्तुयाळभेति । तस्मादिहःपि माक्त्याः प्रयोग्योधिते । तथा च प्राप्तानामक्त्याः भेदेन किया ॥ ३९ ॥

### आसादनामिति चेत् ॥ ४० ॥

आह । नाऽउसाद्यतिश्रब्देन याग उच्यते । किं तर्हि । आसाद्वस् । नतु कसण्या यागं वह्यति । न श्रुतिमुख्य कसण्याऽऽश्रयणीया । भासाद्वत्स्य दृष्टाभेदानाऽऽश्रदेष्यते । आश्रीयेत, यद्यासादनं दृष्टार्थे संस्वति । यदि दास्त्रियः । मक्ति दोशः सिद्धः स्वात्तस्यीये नवनं दृष्टार्थं भवेत् । स त्यसिद्धः । मक्ति त्वस्त्याः दृष्टवनीयस्य तत्रैव सिद्धो संसः । अत्यत्सनिकर्षे नयनं दृष्टार्थं संभवति । न त्विद् तथा । न चेद्दृष्टार्थता युष्वते श्रुत्वर्थं एव श्र ष्टः । तस्मादासादनगसाद्य-विद्वस्त्रीनाच्यते न यागः ॥ ४० ॥

### नोत्तरेणैकवाक्यत्वात् ॥ ४१ ॥

#### 19 11 90 11

९ आश्रविश्वते । यदासादनं दश्रपं मेनेत् । तत्र दश्रर्वं भगती । यदि—सः । २ पदस्यः-दानेत---मः । ३ एतत्-मः । ४ भिदम् । तत्र्वं-क अः । ५ व्यवस्या, सारवीमेन प्रतिअस्यादा दक्षिणे निद्वार क्षति-गः. ६ कस्मिथ-कः सः सः ।

षण रहार्षे अवित, तत्र रहार्षम् । यत्र न संअवित तत्रारहार्षामिति । तस्य न । विध्यनुवादयोर्योगपद्यत्रसङ्गत् । यत्र रहार्षे तत्रानुष्यते, अकृतितः मास्त्रस्यत् । यत्रारहार्षे तत्र विधीयते । तद्वययं युगपण संघर्षे वित । सस्मादयुक्तमेतत् । अथ होपार्थत्वे सति कस्माद्यागचोदना कः स्वतं, नाऽऽसादनमात्रभेवेति । त्राह । होमथान्यत्रेति । भैवम् । आसा-दनं हि होपार्थ भवति । नान्यत्राऽऽसाद्यमानमन्यत्र होपार्थ भवि-स्वति । ४१ ॥

अपि च---

### अवाच्यत्वात्॥ ४२॥

न च होनार्थमासादनं वक्तव्यं, सिन होने मङ्गतित एव माप्नोति । यागग्तु वक्तव्यः । स च सिन् होमे शक्यते छक्षणयाऽऽनेन वक्तुयु । तस्मादत्राप्यासादयतिश्रव्देन पौर्णमाभीवद्यागस्य मयोग उच्यते । तया च तन्त्रमेदः ॥ ४२ ॥

### आम्नायवचनं तद्दत् ॥ ४३ ॥

वैदिकवचनं तरहर् युक्तं भविन्धात यहम्मायोऽपित्छा, यदेवाध्वर्धः करोवि तस्वविषस्थाता करोतीति । तथा, यस्मिन्नेव होपस्तस्मिन् न्नृते देवतायजनिर्मितं, दक्षिणेऽपि विश्वारं देवतायागं दर्शयति । तथानार्थे आसाद्यवित्रव्दो युज्यते । तस्वादप्वेवम् ॥ ४३ ॥

( वरुणप्रधासेषु कर्तृणां तन्त्रताधिकरणम् ॥ १०॥)

# [१०] कर्तृभेदस्तथेति चेत् ॥ ४४ ॥ पू०

तत्रैव चिन्त्यने, किं कर्तारो भेट्नोत तत्र्विति । किं प्राप्तय् । कर्तृभेट्स्तया, यथाऽक्ष्मेदः । अष्टानां हविषां साङ्कानां कर्तृभि-रुत्तरे विद्यारे प्रविच्चयः । इतरेर्देक्षिणे । एवं यथादेश्वं साङ्कानि प्रधानानि कृतानि भवन्ति । तेनोत्तरविद्यारिकाः कर्तारो गृह्यपाण-विश्वेषा दक्षिणे विद्यारे नोपकुर्वन्ति । तस्पारकर्वन्तरैभैषितव्यस् ॥ ४४ ॥

### न सम्वायात ॥ ४५ ॥ सि॰

नैतदेवस्, अङ्गन्तकर्तृभेद हि । कि ति । ति निष्म कर्तारः स्युः । क्ष्वा । समन्यान् । वचनेन हि कर्तारः समन्यन्त्यत्र, चातुमीस्यानां चक्रतृत्तां प्रवास्त्रित्र हित । समुदायसंवर्णे प्रति सत्यवयवा एव कर्तृष्तः संवर्णने । वक्ष्यत्र वात्यानां च तद्वयवत्यात्पत्र पिर्मसन्योऽस्युः प्रभायते । प्रकारत्या च तद्वयवत्यात्पत्र पिर्मसन्योऽस्युः प्रभायते । प्रकारत्या च तद्वयवद्यात्पत्र । प्रकारत्यत् । समानोध्यत्र मिप्तस्त्र । वद्यावद्ववनं तावदेवात्र भेदेन कर्तव्यं, नान्यद्वि । न च कर्तृणां भेद उक्तः । तस्याचन्त्रेण भवन्त्रीति । क्ष्वतः । अङ्गानां भवानापित्यात् । यथैव हि मशानादीनां पारुत्या कृतः । अङ्गानां भवानापित्यात् । यथैव हि मशानादीनां पारुत्या भेदोऽन्यव्यानां कर्त्या । कृतः । अङ्गानां भवानापित्यात् । वथैव हि मशानादीनां पारुत्या भेदोऽन्यव्यानां स्वर्गीयत् इति ।

र्वत्रोच्यते । अङ्गत्वाविश्लेषेऽपि सत्यन्यर्थाजातीयोऽन्यस्याङ्गस्योप-कारोऽन्यंयाजातीयोऽन्यस्य । प्रयाजादीन्यदृष्टेनोपकारसंबन्धेनोपकर्वन्ति । वर्डिरादीनि यागद्रव्यवारणेन । अवराज्याधिकरणसंस्कारदारेण। तानि यागदेशाधिकरणभेदााळियन्ते । कर्तारन्त कियानिर्धर गोपकुर्वन्ति । तेन ते देशभेदेऽपि सति पाक्रतोपकारप्रत्यभिज्ञानात्तन्त्रेण कियानिर्द्वाचे शक्तवन्ति कर्तमिति न भिद्यन्ते । कः पुनः प्राकृत उपकार इति । होता तावदब्रतो गाईपत्यस्य पश्चादाइवनीयादबस्थितो बाज्यानुवान क्यावचनेन भंबोधयन् यागस्य कर्तेत्युच्यते । शक्नोति तद्देशावस्थित एव साधीय्यात्तन्त्रेण क्रमशाप्तं यागं कुर्वाणमध्वर्युवत्त्रानिमस्यातारमापि सेबोधियतमिति। अतो न भियने। तथाऽऽद्यीश्वः समानत्वादुत्करदेशस्य तमावस्थित एव पत्याश्रावणेनोमौ कर्वारावनुग्रहीतुम् । अवोऽसावि न भिचते । तथा ब्रह्मा दक्षिणतोऽवस्थित उभयोगाहबनीययोः समान नत्वाद्देशस्य य एवोत्तरस्य दक्षिणः स एव दक्षिणस्य दक्षिण इति तत्रावस्थितः कृताकृतमत्यवेक्षणेनातुज्ञावचनेन च श्रवनोत्युभावनुग्रही-तुम् । अतस्तस्याप्यभेदः । अध्वर्धुपतिषस्यात्रोस्तु वचनाझेद उक्त एवेस्यदोषः । तस्मास कर्त्रन्तरेर्भवितव्यम् ॥ ४५ ॥

९ भियते न च---ग. २ अध्यवसीयते.—- त । ३ अत्र-ग. । ४ अन्यवाती-प. ।

## लिङदर्शनाच ॥ प्र६ ॥

लिङं चैतमर्थं दर्शवाति । प्रवयसमृत्यं दक्षिणां ददातीति दक्षिणे-क्षमाह । तदेककर्त्त्वेनोपपद्यते । अन्यत्र दक्षिणाभावास याजयेषुः । नन्यस्वाहार्थेण याजियध्यन्ति । न द्वायते कान्याहार्थः, कर्षभ शति । विशेषाग्रहणादुभयवर्षमः । उपादेयत्वेन चोदिनस्यैकत्वं विवासितम् । तस्माद्द्क्षिणैक्यम् । तथा च तन्त्रं कर्भरः ॥ ४६ ॥

### वेदिसंयोगादिति चेत् ॥ ४७ ॥

अयोच्येन, वेदिसंयोगी होतुः श्रूयने, अन्तर्वेद्यन्यः पादो होतुर्भवति, बाहिबेंद्यन्य इति । एकथ होतः पाद उपयत्रोपकर्तमसमर्थः । तस्मा-स्कर्तभेदः ॥ ४० ॥

## न देशमात्रत्वात् ॥ ४८ ॥

नैतदेवम् । कस्मात् । देशमात्रत्वात् । नात्र होतुः पादो वेदेवपका-रार्थत्वेनोपदिश्यते । किं तार्डे । देशमात्रमेतदिशीयते । तस्मिनदेशे होत्रा स्थातव्यं, यत्रास्येकः पादोऽन्तर्नेदि भगति वहिर्नेद्यन्य इति । कतः । एकं वाक्यत्वातः । एकधिदं वाक्यं युक्तं, संनिध्यनुप्रहादेकार्थ-त्वाच । बदि च होतुः पादो वेशक्षत्वेनोपदिश्येत, एकस्मिन्नन्ववेदिः निहिते कृता श्रद्धर्थ इति द्वितीयस्थानियमः स्थात् । सोऽपि विवा-तब्दो व हिर्भेद्यन्य इति । कथं पुनरेको ब्लवेदीत्युक्ते द्वितीयोऽपि तत्र प्रसाज्येत । अविनिधिद्धत्वात् । यदि द्वयोरन्तर्वेयन्यतः पासिः स्थासत एकस्य बचनं द्वितीयनिष्ट्रस्यर्थेन । न चास्ति माप्तिः । तस्पादास्ति प्रसद्धः । तथा च बाक्यभेदः। अथ त देशविश्वपविश्वानार्थमेतस्वरः।दे-साभ्यामुम्।भ्यां संभूय क्रियत इत्येकार्थत्वादेकशक्यस्वमुप्पक्रम् । तस्यास होतुपादी वेदहपकारकः । अतो नोभयत्र विषेषः ॥ ४८ ॥

#### 28 11 89 11 86 11

९ यदत्र ' एकवाक्यस्वात् 'इति भाष्यं काशीमुद्रितपुस्तके सूत्रहरेण प्रकाशिते तदस्याभिः समाहतेष्वावक्षीयुक्ष नेकेषु कुत्रापि तनाइनुपळम्मादानन्वात्रमायक्रीमेनीयन्यायमाळादिगृदित्पुस्त-केश्वपि तथा उदर्शनाहरुतः सूत्रभेदाप्रतीतेश्वायुक्ततरं मत्योपेश्वितम् । १ क एकः । नीमयत्र-स.स. ।

( वरुणप्रधासेष्वापराप्तिकानां परनीसंद्याज्ञानामावृत्त्याधिक-रणस् ॥ ११ ॥ )

[११] एकाभित्वादपरेषु तन्त्रं स्यात् ॥ ४९ ॥ पू०

्रद्रमपरं तनेव चिन्त्यते । किवायराधिका होमास्चन्त्रं कार्यो खत भेदेनेति । कि मासम् । तन्त्रभिति । कुताः। एकाधित्वात् । पौर्वाधि-कानाशिधिभेदाद्भेद उक्तः । इह स हेतुर्नास्ति । एकाधित्यादेवेषात् । तस्मादेवे तन्त्रं भवेद्यः॥ ४९ ॥

### नाना वा कर्तृभेदात् ॥ ५० ॥ सि०

नाना भवेषुः । क्रुतः । कर्तृभेदात् । मारुत्या यान्यङ्गानि तानि मतिबस्यात्रा कार्याणि । इतराण्यध्यपुर्णा । तन्त्रमावेऽन्यतरेषां कर्तृकृतं वैगुण्यं स्थात् । तस्माद्रेदः ॥ ५० ॥

(ब्रह्मसामकाळे प्राजापत्यानां पश्चनामाळम्मोत्कर्षमात्रविद्यानाधिकरणम् ॥१२॥)

[ १२ ] पर्यश्रिकतानामुत्सर्गे शाजापत्यानां कर्गे-त्सर्गः श्रुतिसामान्यादारण्यवत्तसमाद्वससाम्नि चोदनापृथक्त्यं स्यात् ॥ ५१ ॥ णू०

बाजवेये प्राजापत्वान् पश्चन् भक्तत्य श्चयते, तान् पर्यक्रिकतार्तुत्सजन्ति, ब्रह्मसाम्न्याञ्चभन्त इति । तत्र विचार्यते । तान् पर्यक्रिकतासुत्स्मृजन्तिकि, किययं कर्षश्चेषपतिपद्यः, ब्रह्मसाम्म्याञ्चभत इति कर्षान्वरबोदना, अथवा पूर्वः पर्यक्रिकरणात्यरेशं संस्काराणां प्रतिपेषार्थः,
उत्तरश्च तेषायेव कालान्तरे प्राचससार्थ इति। किं प्राप्तव्य । कर्षोत्सर्थाः ।
कर्षश्चेषप्रविषेष इत्वर्थः । श्रुतिलामान्याद्गरण्यवत् । यथा, पर्यविकृतानारण्यानुत्सृजन्तीत्ययं कर्षश्चेषप्रतिषेष इत्युक्तं, श्चेषपतिषेष वादर्धाः
भावादिद्यान्वदिति। तथा श्चन्या तुल्येयं श्चतिः । किमनयोस्तुत्वरस्म् ।

<sup>89 11 4 = 11 ]</sup> 

<sup>&#</sup>x27;पर्यक्रिकतानुसूत्रति' इति पर्यक्षिकरणान्ताक्वरीतिर्विधीयते । तयैते प्रांताः पत्या निराकाक्की कियन्ते गृहरेदीयवत् ।

९ " उत्सृजति, त्रकासाम्यालभते । इति भाहदीपिकादिवृतः पाउः । २ ( अ०९ पा० ४ ६० १२ पुरु ५९ )। ३ तुल्यम् —क. स्त.।

तत्र कर्माण चोदितानि, वसन्ताय कपिञ्जलानालयेतेति । वेषु सर्वेषु प्राकृष गुणाः प्राप्ताः । नेषु प्राप्तेषु पर्यक्षिकरणान्तं गुणकाण्दं पुनः अनं, पर्यक्षिकतानुत्मृजन्ति । निर्मृणं पुनर्वचनितरपरिसंख्याः पर्क भवतीति कमिश्चर्य प्रतिपेषकं निष्ठायते । एविष्ठाति, प्राष्ट्राप्त भवतीति कमिश्चर्य प्रतिपेषकं निष्ठायते । एविष्ठाति, प्राष्ट्राप्त भवतीति चोदिनानां कर्मणां तथैव सर्वाङ्गेषु प्राप्नेष्टिनं पर्यक्षि करणान्तस्य गुणकाण्डस्य निर्मृणं पुनर्वचनं कर्मश्चर्य निवर्तकत् । पर्माचैवं तस्मात्, ब्रह्मसाम्न्यालभन इति कर्मान्तरचीदना स्यात् । पूर्वोषेष्ठया ब्रह्मसाम्न्यालभनं सर्वेष्ठ प्राप्तास्यानिति ॥ ५१ ॥

संस्कारप्रतिषेधो वा वाक्यैकत्वे क्रतुसामान्यात् ॥५२॥ सि०

न वा कर्षश्चिप्रेतिषेच इति । कि तिईं । संस्काराणां प्राप्तावसराणाम् । तस्पादवसरात्यतिषिध्य ब्रह्मसास्त्रिन प्रतियसवः । कि कारणम् ।
वाक्येकत्वे ब्रह्मसास्त्र्यात् । एकसिदं वाक्यं, तान् पर्धिकृताहुत्सृत्वतित, ब्रह्मसास्त्र्यान्त्रपत इति । कर्य झायते । आल्यस इति हम्बदेवतस्याश्रवणात् । समाने च कती वाक्येकत्वं भवति । तदा दि केवल
आल्यस्यां वक्तव्यः, ह्रव्यदेवतस्त्रस्त्रवात् । अय वाक्यभेदः स्यात्,
तदः पूर्वेण कर्मश्चेतः प्रतिधिच्येत, परेण कर्मान्तरं चोधेत । तत्र ह्रव्यदेवतं वक्तव्यम् । नत्र पूर्वोकं संभन्तस्यत् इति । तत्त्रवेव कृतार्थेत्वादिइ न संवय्येत । वस्मादंकं वाक्यम् । नत्वेकस्मित्राणे क्रती पूर्वेण संस्काराः भातार्थयन्त्र एरेण विश्ववन्त्र हत्यधेभेदाद्वाक्यभेद पूर्वे भवति । न हि । ब्रह्मसास्याल्यनव हत्युकेऽर्यादेव पर्वोक्षेत्रपान्त

<sup>ै</sup> अहास, स्टब्स्टिस ते ' इति कर्मान्तरम् । तत्र यदव द्रव्यदेवतं पूर्वेषु तदेवातुष-स्थते ॥ ९१ ॥

यथावसरं प्राष्ठाः संस्करा अस्मिन्काले न कर्तव्वा इत्येवमि वाक्यार्थ खपपयः
मानेऽक्ररीतिविधानं न गृहीमः । वाक्यमेदाददृष्टकल्पनाभवाख । अपि चास्मिन्काले
संरकारा न कर्तव्या इत्ययमर्थनायनानुवाद एव । यदा ह्यालम्भोऽन्यस्मिन्काले विहिः

१ प्रतिषेषः :--गः । १ ' कान्येक्टरं क्रद्रशमान्यात् ' इति सुन्नाक्ष्यः पृषक्**र्यक्षेत्र** कार्यापुस्तके प्रकारीकः स प्रमावकः इति हेथम् । ३ एवमाप-तः । ४ पर्वीप्रकरणान्यः-कः **सः।** ५ कंक्टारा इति--पर्वीप्रकरणोत्तरकाले कतेव्यतवा प्राप्तः आक्रमालयः कंक्यार स्वापः ।

बस्सर्गः सिद्धः। स न वित्रीयने । तमनूष्याऽऽलुक्त्यः केवल वस्कृष्येनेति नास्ति कतुषामान्ये वाक्यभेदः ॥ ५२ ॥

### बपानां चानिभिधारणस्य दर्शनात्॥ ५३ ॥

सस्या वा प्तहिं वपा यदनाभेष्ट्रता ब्रह्म वे ब्रह्मताम यहाम-साम्त्याल्यने, तेनासन्यास्त्रनाभिष्ट्रता इति । यदि संस्कारनविषयः, ततो लुद्धाः संवनीयप्रचारेण रेचितत्वास्यवालक्षेषी नास्ति । तद्यावा-दनभिष्ट्रतस्य गुरुवते । लय कर्मशेवप्रार्थप्यस्ता ब्रह्मसाम्त्र्यालम्यस् कर्मान्तरे । तत्र प्रचालाः युनिर्ण्यन्ते । तेषां श्रंबोर्डस्त । तेनापि-पारणं स्वात् । अनिष्यारणदर्श्वनं नोष्यशेत ।

तस्तदा न्यायादेव सर्वसंस्काराणामुस्कर्षात्कः प्रमङ्कोऽन्यम्मिन्त्राले संस्काराणां, येन प्रतिषिध्येरन् ॥ ९२ ॥

यस्यापि ' ब्रह्मसाम्ब्यालमते ' इति कर्मान्तरं, तस्यापि पुरोलाशस्येव प्रासिक्षकाः प्रयाजाः । तस्यादेतद्दर्शनमयुक्तं, द्वैयोरपि तुल्यत्यात् ।

तत्र केचिद्वर्णयन्ति । तेथाँ हो पस्तै । ऍकः पस्ते ब्रह्मसामकाले, आल्रम्मः । द्वितीयः सह कद्वपद्माभिः समाप्तिः । अभिनिद्वतीये पस्ते वयानामिष्यारणं विद्यते । यदा च माध्यदिन ब्राल्टम्पस्तदा यस्त्वपाभिष्यरणं तल्लास्ति, वराया अनुस्वलस्थात् । यागिकस्ये घोऽसावपिषारणसंस्कारो नान्तरीयको हविष्यतुमृतस्तरेयदानीमिविष्यान-स्वादाश्चेङ्काव्यनमुत्रपूर्वः । तत्र राष्ट्रिय नास्तिति ।

इदमपि नोपपद्यते । कर्मान्तरवादिनोऽपि हविषां चोदकेन संस्कारः प्राप्नोतीति स

१ कवनीयम् शरेण रीजालादिति —क्तुप्रध्यानिधारचेन रिक्तावादिल्यः । २ द्वरोरणे-ति—द्वरोरणि वादिनोः प्रयात्राज्ञेनननिभारणस्य तुस्तरशादिल्यः । ३ तेषां —मात्राव्यपञ्च-नाम् । ४ एक इति—क्षाधियगद्वस्त्रधानस्य १० कुण्युनिः च्योपकृतानां प्रावाप्यानां पश्चा स्वीक्तरणान्तं कृत्या तत उन्मृत्य ब्रह्मसावकाले, आठम्म दर्गकः पद्य हरायः । ५ कावाद्वस्त्रव-स्वीक्ति—'क्या वा एताई वण १ रेल रोधाराक्ष्रवचनिम्ययं । ६ वास्त्रीति—व्याप्यक्ति । १ क्यांन्तरव्यक्ते न स्वाप्तास्त्रविभाष्याः । त्यानास्त्रविभाष्यां रोधाराक्ष्र मवति । अक्यांन्तरात्वे विवयु व्यव्यक्ते । क्यांन्तरव्यक्ते न त्यांनास्त्रविभाषाः ।

तस्वादपि संस्कारशिवषेत्रः ॥ ५३ ॥

( पश्चशारदीये-उक्षवात्रये कर्पशेषप्रतिवेषविषानेन प्रतिपंवत्सरं भिना-नामेवे:क्ष्णामानथनाधिकरणम् ॥ १३ ॥ )

# [ 9 इ ] पश्चशारदीयास्तथेति चेत् ॥ ५४ ॥ पू०

अस्ति पश्चशारदीयोऽहीनो मारुनीयः पश्चशारदीयः, यः कामयेत वह स्वामिति स एतेन यनेनेति । तत्र धूयने, वैश्वारुपानवादास्यायां सप्तरच पारुनीवित्तं स्वाप्तं योनेति । तत्र धूयने, वेश्वारुपानवादास्यायां सप्तरच पारुनीवित्तं व्याप्तं रोति । तत्र द्वंपितृत्वान् मोशितिनितरा आळपन्ते, मेतरानुत्स्वन्तीति । तत्र सेत्र विन्ता । किनुक्ष्णासुत्सर्गे आस्प्रयन्ते मेतरानुत्स्वन्तिति । तत्र सेत्र विन्ता । किनुक्ष्णासुत्सर्गे आस्प्यवन्त्कर्भवेषानित्तरा आस्प्रयन्त्कर्भवित्तेषः । तथा मानाप्त्यवन्त्कर्भवेषानित्तरा आस्प्रयन्तकर्भवित्यः । तथा मानाप्त्यवन्तकर्भवित्यः । तथा विष्यास्य मित्रस्वाः, भौद्वीनुक्ष्ण एकैकसिम्मद्रस्याळमन्ते, पश्चीचम इति । यदि कर्भवेषभित्तेषः प्रतिविष्यन्ते, पुनः पुनः संस्कित्यत्विष्यः, ततस्त एव पश्चवर्षाण्युवरुपन्ते, पुनः पुनः संस्कित्याने अस्त्वासु सुत्वास्याळप्यन्ते । अस्त्वासु सुत्वास्याळप्रयन्ते । श्वन्योसु सुत्वास्याळप्रयन्ते । श्वन्यत्वे । अस्त्वासु सुत्वास्याळप्रयन्ते । श्वन्यते । अस्त्वासु सुत्वास्याळप्रयन्ते । श्वन्यते । अस्त्वासु सुत्वास्याळप्रयन्ते । श्वन्यस्य सुत्वास्याळप्रयन्ते । श्वन्यस्य स्वास्यासु सुत्वास्याळप्रयन्ते । श्वन्यस्यासु सुत्वास्याळप्रयन्ते । श्वन्यस्यासु सुत्वास्याळप्रयन्ते । शिव्यस्यासु स्वास्यास्यास्यास्य स्वास्यास्य स्वास्य स्वास

<sup>📆</sup> नास्तीत्याशङ्कावचनमुपर्यद्यत एवेति ॥ ५३ ॥

<sup>ं</sup> सबदश मारुतीविवस्ता अपनीता उपावरोति, सबदश पृत्रनीनुष्णः 'इति पूर्वोमु त्रिहायगीषु या देवता साऽत्रानुषण्यते । तस्मादृह्यदेवतामंथोगाख्युविव्रस्कः मण्येतानि । द्वितीयं वावयं ' तस्यपीप्रकृताः परामृहयन्ते । इतराश्च्येन वस्तवर्षे उच्यन्ते । तासामाज्ञमविश्यसनादि कृत्यं चोदक्रमासे क्रियते । अतस्तासु संदेह एव नास्ति । 'प्रेतरानुस्पृत्रनित ' इस्यनेनानद्वाह उच्यन्ते । तेष्वेव संदेहः । क्षि पर्यक्षि-करणान्ताङ्करीस्याऽनद्वाह एकशक्यता मस्या चोदक्रनाङ्कानि न मृह्यन्ति, यथाऽऽ-रण्याः । उत प्रानापस्यानाभिव प्रावःसवनकाले संस्काराणां प्रतियेष इति ।

१ त्रिवस्ताः-विवस्ताः इत्यर्थः । २ अप्रवीताः-अप्रमुता इत्यर्थः । ३ वृशीत्-अस्यवाराति-स्यर्थः । ४ व्यययता एवीन-स्तार वृज्यसेवेद क्रिडं प्रस्तत्वेन नेवयिति वार्तिककारास्यः । बहुतस्त्र प्रावाद्यां क्रमुख्यां । इत्येवहास्वर्षे - स्वय्यास्यान् । स्वयं इत्याद्यान् । स्वयं प्रस्तियान् । स्वयं व्ययस्यान् । स्वयं प्रस्तानान्तः रतिविवाने त्रु वयानामेवाभावाद्यान् । स्वयं प्रस्तानान्तः रतिविवाने व वयानामेवाभावाद्यान्तियान् । स्वयं प्रस्तान्तः । स्वयं प्रस्तान्तः । स्वयं । स्वयं प्रस्तान्तः । स्वयं प्रस्तान्तः । स्वयं प्रस्तान्तः । स्वयं । स्वयं प्रस्तान्तः । स्वयं । स्वयं प्रस्तान्तः । स्वयं प्रस्तान्तः । स्वयं प्रस्तान्तः । स्वयं । स्वयं प्रस्तान्तः । स्वयं । स्

किं तत्र प्राप्तम् । पश्चवारदीयास्तयेति चेत् । इति चेत्यस्याति । स्वय् वारदीयास्तयात् ययाऽनन्तराः भाजापत्याः संस्कारमित्रये इत्ययेः । एवं मक्तत्रत्त्यां भवति । स एवत्त्रव्याः संस्कारमित्रये इत्ययेः । एवं मक्तत्रत्त्वयो भवति । स एवत्त्रव्याः संस्कारमित्रये । एवं च वार्षेवोस्ण इत्ययेसायचनं युक्तं भविष्यतिति । मायश्चितविषानं च, यदि दृद्यः काणी वा भवेद्वाहिस्तयः च कं निर्वरेत्, यदि प्रवेद्वायव्यं चक्तं, ययवसीदिनेकैतं चक्तिति । निकद्यानामेतानि निमिचान्युत्पयेरन् । तस्त्राह्मेत्रकारमित्रवेदः ॥ ५४ ॥

### न चोदनैकवाक्यत्वात् ॥ ५५ ॥ सि०

नैतदेनं, संस्कारमधिषेय इति । कयं तहिं । कमेशेषपिषिषः । कृतः । चोदनैक्वानयस्यात् । स्क्षद्रश्च माठवीव्याकरोतीति कर्वचोद-नैषा । द्रष्यदेवतासंबन्धात् । तयेकवानयभेतन, समुदग्न पृश्नीतुरूण इति । कयं द्वायते । समुदग्न पृश्नीतुरूण इत्येताबद्विसमासम् । तस्युचीयेक्षया परिसमाप्यतं, माठवानालभत इति ।

एवं सस्यतुषङ्गोऽवस्यं भवति । तथा च रामस्वाद्वास्यभेदः । किमु-च्यते चोदनैकवास्यस्याद्विते । आह् । यद्यसावस्य क्षेपस्वेनापेक्ष्यते

कि ताबस्त्रासम् । संस्काराणां प्रतिवेदोऽवम्, अस्मिन्कालेऽनहुद्दाबालम्बार्यो न कर्तव्याः संस्कारा इति । यथा प्राचावस्थानाम् । अल्लिवुस्य एकैकसिमन्नहृत्यालमे-सेति सुख्यासु प्रतिवसन इति । यथा ' ब्रह्मसाम्ब्यालमते ' इति । कर्पशेवप्रतिवेदे द्व 'तास्तान् ' इति च कर्मान्तरं करूप्येत प्रतिसंत्रस्यम् । ' श्रीलीन् ' इति च । तत्र बद्धष्टं करूप्येत । संस्कारपतिषेदे द्व तेषायेव द्वितीये संस्कारमात्रं विधीयते न स्था इति ॥ ९४ ॥

'सष्ठदश मारुनीः पृदनीरुशकरोति इति' द्रःयदेवनावंगोगायागजीदनैषा । 'सष्ठ-दश पृदनीनुष्टगः' दृत्यस्य सापेशत्वाजिराकाड्गीकरणेन भवितृत्यम् । तत्र 'मारुती-राज्यभे' इति मनीर्भ विपरिवर्तमाननेव निराकाङ्गी कियते । अत्र च द्वयी गतिः ।

१ इति चोले—कमान्तरं कर्यतेत्वस्थानुपतः। ६ द्वितावे—दिव्यायरक्षंत्रस्य इत्यक्षः। पर्वे स्थानेन्नपि कंपसरे अतिकंतरु पर्वशिक्षतानामेश्वारु सुप्तास्त्रकरमात्रविधानं, न तु याणन्त इतियानिकापि काववं हेवम्।

ततोऽजुबङ्घः। अथायं तस्य, तत एकतावयस्यम् । इदं तस्य बेषस्येनापेक्षिष्यामद्दे । एतवात्र युक्तं, यदयं तस्य श्वेषः स्यात्, नासावस्य ।
तन्त्रेषस्वेऽपेक्षायात्रम् । इतरवापेक्षांऽजुषक्वन्यं च । अर्षेन च संवध्येत ।
सम्रदश्च पृक्तीमीकतीक्याकरोति, सम्रदश्च च पृक्षनीनुक्ष्ण इति चार्यो न
बक्तव्यः । अवयाद्व गम्येत । तस्यादेकेनानेन बाक्येन चतुर्खः
बढेताति कर्माणि चोद्यन्ते । तेषां सम्रदशानां पर्यक्षिकरणान्त वस्तर्यः
क्रियते । सम्रदश्च वषावकृति । एवशुचरास्वापि चोदनासु । नदस्यः
प्रावां कर्मान्तर उपयोगो युक्यते । अवस्वाद्यावयेपस्वाच । तस्यादास्यवन्तकनेश्वेषपतिवेषः । अन्ये चान्ये चोक्षायाः । पूर्वेषापुरुणावभावास्यकृतद्वानम् । भायश्वित्यपुष्कृतानां नागुस्तर्याद् । अवेक्षावयनमण् वेषायमावादन्यांस्वाद्वानेवापेक्ष यवेत्, पृत्रनीन्माकरोत्रा । चया

षदि वाउनहुद्दः प्रति ' मास्तीराल्यते ' इस्यनुपत्रवते । अथवा ' मास्तीराल्यते ' इस्येतस्प्रस्यनद्वाहो नीयन्ते । तत्राभद्वाहः सायेसाः । वीसेनलेव साणे त्रिहायन्यः संबध्यन्ते, तस्मिलेवाभद्वाहोऽयीति । एवं परस्पराणिसतः संबश्चो मविष्यति । एकवाक्यत्वं च । इतस्या पूर्वसिन्याक्ये निरादाङ्क्षांकृतस्य पुनराकाङ्का कस्यनीया । ततः पुनः संबण्यः ।

वस्मादेकेन बाक्येन बतुक्षिश्वत्कपीणि विश्वीयन्ते । नन् पूर्वप्रसावायि बत्तु-क्षिश्चत्कामण्येकवाक्यस्य चच्छत्येन, कमेशेषप्रतिवेधं नेच्छति । न चानेने स निरा-क्रियते । तस्मात्कपमेतत् । पाजापत्येषु यः संस्कारप्रतिवेधः स 'ब्रह्मसार्ग्याङ्यते' इत्यस्य सामर्थ्यात् । अस्मिन् सत्यनुवादां वा प्रतियेशे वा 'पर्योग्रिकतानुस्क्षनात्ति ' इति । इत् न शक्यः सुत्याकाले प्रतिप्रस्यः कर्तुम् । तत्र यदाष्टमते तात्यक्क, तांक्योत्तमेऽहनीति वाक्यमेदः स्थात् । एवं त्रीक्षीनित्ययि योज्यम् । तस्मादेतस्सुन्या-कांक्षिकं कर्मान्तरम् ।

अपि च र्यस्य संस्काराः प्रतिविध्यन्ते, तस्य द्वितीये संबत्सरे पर्यक्रिकरणं न

भ भपेसवाऽनुषक्तभ्या—गः। २ 'यातवामस्याच्य ' इति यस्प्रस्तेन कार्तास्त्रीस्तपु-स्तक एव मकाशितं तदनव्यानमूकक्षिति च्येयम् । ३ यस्प्रिमिशि—भत इति पूर्वे शिषः। ४ भूतस्य—यः यः। ५ अनेन च इति-भाग्यकारीयणैक्याकस्यान्यकानेन पूर्वेष्यान्यतः स्टेक्सर-प्रतिषेष्ठ दूर्यरेषः ६ अतः कम्प्रसेतस्यं न्यास्येनभित्याह—तस्याद्विते । ५ इत्तिति—'श्रीक्षौ-भन्तक्षमाल्येत प्रकारमेऽइति ' इति वात्य ११यर्थः। ८ यस्य—सते, इति श्रोषः।

तानेव यवागूं ज्यहं पिवलीति । तान्येवौषधानि, स एव तिणिरि-रिति ॥ ५५ ॥

### संस्काराणां च दर्शनात् ॥ ५६ ॥

संस्कारांत्र प्रतिवर्ध दर्शयति । वान् पर्धाप्रकृतान् भोसिवानिकरा आस्टम्भन्ते नेवरानुन्छनन्तीति । नतु वचनमेवज्ञविष्यतीति । न । बाक्यभेदमसङ्गत् । पर्धीप्रकरणं करोति, पर्यीप्रकृतांत्रान्छनन्तीति । आपि व वस्सवरीणानुस्णां च ग्रुगयस्पर्धिप्रकरणमुच्यते । वहस्सवरीषु मक्कतितः प्राप्तस्वरत्वे । इतरेष्वप्राप्तस्वाद्विषयते । पतन्नोपययते । सस्सु संस्कारेष्वेतदुभयं न युच्यते । यागे च सस्बस् । तस्यादुषयत्र पागः ॥ ५६ ॥

( अभिषेचनीयदशपेययोर्भिन्नतन्त्रताधिकरणम् ॥ १८ ॥ )

[ १४ ] दशपेये ऋयप्रतिकर्पात्मतिकर्पस्ततः प्राचां

तत्समानं तन्त्रं स्वात् ॥ ५७ ॥ पू०

राजसूर्येऽभिषेचनीयदश्चवेयावेकाही । तत्र चिन्त्यते । किं तयो-स्तृत्त्रपर्योगः, अथवा भेदेनेति । किं प्राप्तम् ।

समानं वन्त्रमनयोः कुनः । दश्वेषस्य कयः मतिकृष्यते, सह सोषं कीणात्याभिषेचनीयद्वयेषयोगित । अभिषेचनीयस्य पूर्वकांठी-नत्वाचत्कवकाळे दश्वेषक्षयस्य मतिकर्षः । स मतिकृष्यमाणस्तवः भाग्याबिनः पदार्थान् मतिकर्षति । तदादि वाजभिसंबन्धाचदन्वपक्षवे स्यादिति । अदस्तयोरेकाह्योस्तनंत्र प्रकर्षः । वनत्रवक्षान्त्रयोः पर्वेचिन् तस्वन्त्रयेव समाप्तिर्युक्तः । तस्यात्सयानतन्त्री ॥ ५७ ॥

प्राप्तोति । तत्ताबद्विधातस्यमुस्तर्शेश्च । तत्र वाक्यमेदो ।विक्शामेदश्च । एकेत्र प्रक्त-तिषाष्ठमनुष्रीते । अन्यत्रापार्ध विश्वीयेते । सकृदुच्चरितस्येतदस्याय्यम् ॥ ९५ ॥ [९६॥]

अत्राधिकरणमतिकस्य छिस्यते ॥ [ ९७ ॥

१ नैतदेवम्-म. १ तस्त्रास्मावतन्त्रं स्वार्-मी. १ तन्त्रं-स. म. १ पूर्वज्ञात-सात्-मा. १५ (ब॰ ५ या० १ अ० १२ हु॰ २४)। ६ त्रवज्ञात-मा. १५ अवस्या-म. १ ४ वर्षा-मतः वेदाः १ ९६५-नः तत्त्वत् । १० अनुषते-प्यांनिकत्यानिति वेदाः । १ अवस्य-अवहृद् । ३ रिवोधान दिन-अवहृद् । प्रापेकवारं पर्योग्नकरणस्य कृतत्वात्युवः वृत्तिं-स्वर्णान्तरं १ पर्योग्नकरणस्य कृतत्वात्युवः वृत्तिं-स्वर्णान्तरं १ पर्योग्नकरणस्य कृतत्वात्युवः वृत्तिं-स्वर्णान्तरं १ पर्यान्वर्णान्तरं । १ वर्षान्तरं । १ वर्

### समानवचनं तहत् ॥ ५८ ॥

समानो वा एव यद्गो यद्वज्ञपेयश्वाभिषेचनीयश्चेति तन्त्रस्व समान मत्वाद्यद्वयोः समानत्वम्, आत्मना भिन्नत्वात्॥ ५८॥

अप्रतिकर्षी वाऽर्थहेतत्वात्सहत्वं विधीयते ॥ ५९ ॥ सि०

न वा मितकर्षः क्रयस्य | कृतः | अर्घहेतुत्यात् | हावियौ कयौ ।
एकोऽवेहेतुकोऽन्यः शब्दकृतः । यस्माकृकृतुष्रहृष्वेद्यसायनोपार्भनकाले
सोमित्रिक्षयिणा सह संवादः, सोमस्य परिक्रयणं — मृत्यपरिच्छेदः,
सोऽधोदवर्श्यं करणीयः । तस्त्रिक्षकृते कतोरेव पृष्ठिने युक्ता । कृतः ।
कृतुकाळे करा।चित्सोमो न स्थात् ।विक्रेता वाऽस्य नायंण वा द्यात् ।
तथा कृत्रेय न संवर्तेत । तस्येतसहत्वयुच्यते । क्रिं कारणम् ।
मृत्ययत्वात् । वज्येव च कयो निर्हेचकरवाः । मृत्यपर्पणवानं परिश्वष्टम् ।
यदस्यचन, कळ्या ते क्रीणामीत्येवमा।द तद्वर्यमात्रम् । परतन्त्रस्वादेव
विक्रेतः । एवं च सति भिक्रकालयोर्ययाकालवान्नानि मित्रप्यति ।
दृष्ट्य तस्मिन्तुपर्सावादे क्रयाये क्रीणाः प्रयोगाः, देवद्वेन सहास्माभिष्यत्वे क्रीते । तस्मान्नारित मितकर्षः । काल्येद्राययोक्त एव वान्यभेदः ॥ ५९ ॥

## पूर्वस्मिश्रावभृथस्य दर्शनात् ॥ ६० ॥

पूर्वस्मिश्राभिषेचनीयेऽत्रभृयदर्श्वनं भवति । कथत् । समानं षा एतसङ्गं विच्छिन्दन्ति यद्भिषेचनीयस्पावभृयमभ्यवयन्तीति । तदेव-मबभृयदर्श्वनं पूर्वस्मिननुष्पयेत, यदि भेदेन तन्त्रप्रहत्तिः । इतस्या दश्ये-यान्तेऽबभ्रयः स्यात ॥ ६० ॥

दीक्षाणां चोत्तरस्य ॥ ६३ ॥

दश्चपेयस्य च पूर्थिरदीक्षाणां दर्शनं, तथाऽभिषेचनीयस्य दीक्षा वर्ध-

#### 96 11 98 11 80 11

समानत्वात्स्यायद्वयोः—नः । २ ' अत्रतिक्यों वाऽर्येद्वत्वात् ।' —मु० । ३ वादः— क खः। ४ ' दीक्षाणां चोत्तरस्य ' इति पृत्रं कार्यामुदितपुस्तके भाष्यान्तर्गस्या प्रकाशितमपि निर्मृत्तरायुपेश्य यथावशकाशितं हेवम् ।

वेयुर्वेषा दक्षपेऽहनि दश्येषाः क्षित्रयते, सद्यो दीसयति, सद्याः सोवं क्रीणातीति । इतरया, अभिवेचनीय एव दश्येषस्पापि दीसाः स्युः । तत्रैतक्क्षेनं नोपपथते ॥ ६१ ॥

यतु, समानवचनं तद्वदिति । तत्र श्रूपः —

समानः कालसामान्यात् ॥ ६२ ॥

एकस्मिन् ऋगावती सोमी वर्तने, तत उत्तरे संबस्सरात्र्यम् । इतस्काळसामान्यमपेश्य तस्समानवचनपन्ययोपपद्यत इति । तस्मा-चन्त्रभेदः ॥ ६२ ॥

( वरुणप्रवासेष्ववभूधवर्मककर्मान्तरविधानाधिकरणम् ॥ १९ ॥ )

[ १५ ] निष्कासस्यावभृथे तदेकदेशत्वात्पशुबत्ध-दानविषकर्षः स्यात् ॥ ६३ ॥ पू०

वरुणमदासेषु श्रूयते, वारुण्या निष्कासेन तुषेशावसृष्यपभ्यवस्ननीति। न्तीति। तत्र विचार्यते। किं प्रदानविषकपोंऽयपुत कर्पान्तरचोदनेति। किं प्राप्तम्।

प्रदानिषम्बर्षेऽयम् । कुतः । तदेकदेश्वत्वात् । वरुणं प्रत्यापिक्षोत्वका, मारुत्यापिक्षा, वारुण्यापिक्षाते । सा द्विषा प्रदीयमाना दृश्वते ।
एकदेशोऽस्या आवापस्याने, एकदेशः समिष्ठयञ्जरूर्वेष् । उभयप्रापि वरुणदेवता । तेन प्रदानिषक्षार्ये । पश्चवत् । यथा
सवनीयस्य पश्चोः, वयया प्रातःसवने चरन्ति, पुरोदाश्चेन मध्यदिने,
अङ्केन्तृतीयसवन इति । अवभूषशस्द इदानी किषयेः । भक्त्याऽजुवादमात्रव् । देशसामान्यादेवनासामान्याच । अय धर्मादिदेशकोऽशिक्षात्र-

बारुण्यामिशारपत्ना । तस्या एकदेशः पूर्व ह्यते । एकदेश उत्तरत्र । तथैव संस्थते बरुणदेवतया । यथा पश्चोः । अवभृषशस्त्रो देवतासामान्येन । अप पॅमीतिदेशः कस्मान भवतीति चैत् ।

<sup>4 ? 11 4</sup> R 11 ]

९ आवायस्याने—आज्यभागस्विष्टहतोर-तरेत्यर्थः । प्रधानान्तरसाहित्येषेति यावत् । १ तवैष-च. मु. । तवैष-स्वीयवैदेखर्थः । ३ देवतावायान्वेनेति—गीण इति क्षेषः। ४ धर्मातिदेश इति । अवभुषधमैककर्मान्तराविधिरक्षर्थः ।

ण्दबदेव कस्माम भवति । अश्वयत्वात् । अभेनेन मदानविषकवीं जने-नेन वर्षातिदेश इत्यश्वयमेकस्य वाक्यस्य । प्रदानविषकवे कृत्वा कृतार्थस्य वर्षानतिदेशुं न शक्तिरिति ॥ ६३ ॥

### अपनयो वा प्रसिद्धेनाभिसंयोगात् ॥ ६४ ॥ सि॰

न बाऽयं प्रदानिषयक्षैः । किं तिहैं । अपनयो निष्कासस्य, पूर्वकर्मणः कर्मोन्वरोपदेशः । किं कारणम् । मसिद्धेनाभिसंयोगात् । मसिद्धेन नाथमेथनावभूषमन्देन संयोगात् , निष्कासेनावभूयमभ्यवयम्तीति ।
नतु भाकोऽयमतुवादमात्रमियुक्तम् । अतुवादः सम्मानृतिविश्वेषकः
रोऽनर्थकः स्यात् । अतिदेशस्यर्थवान् । नतु तत्रापि छसणा भवति ।
अस्तु । छसणाऽपि हि भृवृत्तिविश्रेषकरस्यादर्थनती । ययाऽप्री तिष्ठति,
अवदे तिष्ठति । अनेकार्यता ताई दोषो भवति । नाप्वेकसेवोदनायाससी दोषः । यया, पतस्यैव रेवतीष्ठ वारवन्तीयमिष्ठिमसाम कृत्या
पश्चकामो स्रोतेन यजेतित । कर्ष पुनरनेन शक्यतेऽपूर्वं कर्ष चोदादतुष् । उच्यते । वारव्या निष्कासेन तुषेवावभूयमभ्यवयन्तीति
सूयते । न चावभूयः शक्यतेऽभ्यवेतुम् । तश्चेवं विद्वायते, निष्कासेन
तुषेवावभूमं कर्त्वमपोऽभ्यवयन्तीति । यया शाटकं कर्त्वं सुनाणि भैयनतीति । छक्षणवा वा यया, यं एवं विद्वांतः सन्नपुपयन्तीति ॥ ६४ ॥

## प्रतिपत्तिरिति चेत्र कर्मसंयोगात् ॥ ६५ ॥

अथान्यश्चेषरवाशिष्कासस्यावभूषगमनं मतिपत्तिर्भवत्विति । तज्ञ । इतः । कर्भसंयोगात् । अर्थकर्भणा ग्रास्य गुणभूतस्य संयोगो विज्ञायते ।

उच्यते । यमाऽऽरूव्यातेन कर्म मित्रायते, तत्र यमाम तद्धमीविदेशकं मनति । यथा 'मासपितिहोत्रं जुहीति ' इति । इह त नामज्ञव्द एव केवलः श्रुपते । स एव कर्म विधासपति । स एव घर्मातिदेशको मिन्य्यतीत्यनुपश्यमेतत् ॥ १३ ॥

नाथं प्रदानिविषकः । कृतः । अवस्थिन कर्मणा संयोगात् । नम्बनुवाद इत्युक्तस्। असत्यां गतावनुवाद आश्रीयते । अस्ति चु गतिः । छत्तणया धर्मातिदेशको स्वि-प्यति । छत्तणया च यागं प्रतिवादाधिष्यति ॥ ६४ ॥

१ अप्रकृतिकर:—सु॰ । २ वयन्तीति कक्षणयाः—सु॰ । ३ आसीरन्, य एवं विद्वादः सत्रश्चरयन्तीति—ग. । ४ संयोगात्—निष्कासस्येति शेषः ।

वृतीवासामध्यात् । मतिष्वी हि द्रव्यपाधान्यार्द्विरीयया निर्देश्यव। वया, वात्वाचे कृष्णविषाणां मास्यतीति । अयवाऽवभूषवर्ध्दकेनास्य कर्मणा संयोगात् । वदि च मतिपत्तिः स्याचतोऽवभूषवर्ध्दोऽनर्वक एव सवेत् । अयवाऽवभूषवर्धोऽनर्वक एव सवेत् । अयवावभूषवर्धोऽनर्वक प्रवासित् । अयवावभूषवर्धोऽनर्वक प्रवासित् । अयवावभूषवर्धाः वर्षानितिद्वेत् । न च प्रतिपत्ती प्रवास्तिक्षित् । वदि स्वपूर्वेन पति-वावपतित्वुक्तं स्यात् । तेदा स्वपूर्वेन पति-वावपतित्वुक्तं स्यात् । तदि स्वपूर्वेन पति-विद्यति ॥ ६५ ॥

( प्रायणीयनिष्कासस्योदयनीयनिर्वापार्यत्वाधिकरणम् ॥ १६ ॥ )

[ १६ ] उदयनीये च तद्दत् ॥ ६६ ॥ पू०

उपोतिशोमे श्रूयते, शावणीयस्य निष्कासे, उदयनीवम्युनिर्वय-तीति । तत्राप्यवभूयविष्कासो गुणतः स्यान् । तत्रापि खुदयनीय-श्रूवक्तेत प्रधानकभेणा संयोगो भवति, प्रायणीयस्य निष्कास उद-नीवम्युनिवेषतिति । न च भ्रूच्यत उदयनीयो निर्वेदुम् । अतस्त्रवेद्यापि संवस्पीऽभिर्वीयते, तिर्कासनोदयनीयं कर्तु हविष्यं निर्वेपतिति । स्वस्पाया वा पूर्ववत् । अपि च द्वितीयासंयोगात्कषणः प्रधानस्य विद्यायते । निष्कासस्य सप्तरीयोगाद्गुणवावः । भृतियासंवद्धं अवेत् । निष्कासो द्वितीयासंवदः । नत्र प्रधानभृतेऽपि सप्तरी भवति । यया, आंगारे गावी वास्यन्ता, पाँकार कुस्यानीति । भवति, यत्र प्रभाषान्वरेण द्रव्यं प्रधानं विदितम् । यत्र द्वाञ्चमस्य प्रवार्थस्वत्र गुणभाषो युक्तः । यत्कारणम् । कारकविभिक्तिरियम् । कारकं च किवार्थ, भृतत्वात्। भूतभव्यसमुखारणे हि भूतं भव्यार्थ भवति । इष्टार्थ-

न चैथं द्वपीनिकासस्य प्रतिशत्तिः । कथम् । यथा तेनँ कृतं तथाऽनेनापि कर्मणा । तत्र च द्रव्यं गुणतो यागः प्रधानतः । इह तु विपरीतं कथं तद्भाव-भीम्नुयात् ॥ ६५ ॥

९ शब्देन—ग. । ४ तथा हि—क ख. मु. । ३ विद्वायते—ग. । ४ तिष्कारे उ-च. । ५ स्वायारे—क. ख. । ६ प्रायारे—क. ख. । ७ तेन—प्रविद्धेनाव्यधंने ४ अन्द्रपादिति—कार्वे यदिव नामवेतस्य प्रकादात्कर्मान्तरमिति सिर्द तत एवैतद्वर्यकर्मेक्सि विषयितस्यायाः।

त्वात् । भन्यस्य तु भूतार्थत्वेऽदृष्टार्थता कल्प्या स्यात् । न च दृष्टे सत्यदेशकल्पना संभवति ॥ ६६ ॥

### प्रतिपत्तिषीऽकर्मसंयोगात् ॥ ६७ ॥

विविचित्री, उदयनीयः स्वात्त्रिष्कासस्य, न गुणभावः । इतः । अकर्मसंयोगात । नात्र निष्कासस्योदयनीयकर्पणी संयोगः। केन वर्हि । निर्वापेण । निष्कासे निर्वपनीवि । ननु मुख्यत्वादुदयनीयस्यै-तेने संबन्धो न्याय्यः । न हि । मुख्यसंबन्धे साकाङ्क्समेतद्भवति, निष्कासे उदयनीयं कि करोति । तत्रावदयं निर्वपतीत्यनेन परिसमापाये तन्यम् , उदयनीयं निर्वपतीति । न चोदयनीयस्य निर्वापेण सह सं-बन्धोऽस्तीत्यकम् । तदेतदवद्यं तथैवाऽऽपद्यते, जदयनीवं कर्ते प्राय-णीयस्य निष्कासे हविष्यं निर्वपतीति । निष्कासश्च प्रायणीयश्चेषः । निष्कासश्चन्द्रश्च श्रेपवचन एव, यदुखावां र्रुयं तदनेनोच्यते । शेषस्य चार्थान्तरमननं प्रतिपत्तिः । तच्च सामवायिकमङ्गं भवति । तच प्रधा-नेन दृष्टसंबन्धम् । आरादुपकारकत्वेऽनुमेषसंबन्धम् । सप्तमी च विभ-क्तिः प्राधान्ये देष्टा । तस्पात्मतिपत्तिः । नन्वेवमपि कमीन्तरचोहनाऽ-वभृथवत्वामोति । भवेत्, यदि न चोदितं कर्भ भवेत् । बोदित-स्तृदयनीया, आदित्यः पायणीयश्रकभेवाते, आदित्य उदयनीयो दिशा श्रवत्या इति । वं कर्ते पायणीयनिष्कासे निर्वपेदिति तत्रेव प्रवायते । वस्मान कर्भान्वरचोदनेयम् ॥ ६७ ॥

अर्थकर्म वा शेषत्वाच्छ्यणवत्तदर्थेन विधानात् ॥ ६८ ॥ सि•

अर्थकर्भ वा निष्कासे निर्वापो न प्रतिपत्तिः । क्रतः । श्रेषस्वात् । निर्वापं पति श्रेषभूतो निष्कासः । गुणभूत इत्यर्थः । कथं ज्ञायते । सद्धेन विधानात्। तद्धेन शब्देन सप्तम्या विभक्त्या विधानात्। सप्तभी हि विभक्तिराधारे भवति । आधारश्च कियायास्तत्कारकाणां च विशिष्टानां धारणे वर्षते । तस्माद्गुणभूतः । ननु निष्कासो धारणेऽ-समर्थः । स्थारुवेव तत्र घारणं करोति । पात्रीवदेतदृदृष्ट्यम् । तथया

#### 1 88 11 80 11

१ कर्मक्योगः-न, २ निष्काचेन-न, १ लक्ष्म ६-क, ख. १४ परिशिष्टानी-न,।

षाड्योदनं धारयति, पात्रीं भूषिः । न च पात्री नाऽऽधारः । तत्रै-तत्स्यातु, न दृष्टग्रुपकारं करोतीति । पाठवपि तथा ।

अपि च है विष्या उदयनीय निर्हत्त्वा प्रयोजनवन्तः । ते यदि निरम्भासेन संस्क्रियन्ते निष्कासोऽपि प्रयोजनवान् भवति । अय तु निष्कासा संस्क्रियन्ते । नतु तेनापि प्रायणीयो निर्वर्ततः । नतु तेनापि प्रायणीयो निर्वर्ततः । तद्यरेष्यापि संस्कारोऽप्यान भविष्यति । नैवव । जपपुष्ठयमानसंस्कारी । तद्यरेष्यापि संस्कारोऽप्यानसंस्कारी । विष्कास-संस्कारीऽप्यं भवन् प्रायणीयस्थाङ्क भवेन् । तद्यरेष्याचिष्यिर्वर्षतः । उत्याद्वनिष्वर्दित्वर्षाम् । त्याप्याप्ययं निर्वकासस्वर्त्तायस्य निष्कासः । वस्याद्वर्त्तावद्विष्याणाययं निर्वकासस्वर्त्तायस्य । त्याप्याप्यस्य निष्कासः संस्कारीयस्य । त्याप्याप्यस्य निष्कासः स्वर्णा स्रोणाति । पानाभिद्रारिर्वे । त्यापाप्यस्य निष्कासः स्वर्णास्यानिष्ठि अपणि सानाभिद्रारिर्वे । त्यापाप्यस्य । वस्य । वस्

इति श्रीवरस्वामिनः कृतौ मीमांसाभाष्य एकादबाध्यायस्य द्वितीयः पादः॥

अथैकादबाध्यायस्य तृतीयः पादः॥

( वचनेनाङ्कपधानये।भित्रकालकत्वाद्यधिकरणस् ॥ १ ॥ )

[१] अङ्गानां मुरूपकालत्वाद्दचनादन्यकालत्वम् ॥ १ ॥ सि । अङ्गानां मुरूपकालत्वं मुरूपदेशत्वं मुरूपकर्तृत्वं चोक्तम् । अङ्गानि तः विधानत्वात्मधानेगोपदिश्योरस्तर्धान्स्यादेकदश्चन्वागिति । पर्वं च

#### (6 11 ]

इति श्रीभष्टकुमारिलविराचितायां मीनांनामाध्यन्यास्त्वायां टुट्टीकाया-मेकादशाध्यायस्य द्वितीयः पादः ।

९ हविष्या इति—उदयनीयार्थे निरुप्ता इत्यर्थः । २ संस्कारो गरी—क, ख. । ३ निष्कास-काब्दस्थाने सर्वत्र निष्काय इति पाठो-ग, पुस्तके । ४ ( अ० १९ पा० २ झ० २ सू० ८ )।

सर्वेत्र प्राप्तम् । वक्षनादन्यकास्त्रसम् । यत्र वस्तरं तत्रान्यकास्तरसम्बद्धेः श्वस्यकर्तृत्वविष भवति । यथा, पूर्वेषुरमावास्यायां वेदि करोति, अप्स्वभूषेन चरन्ति । अप्री सीत्रामण्यां, दक्षिणाभेदादन्यकर्तृत्वं विश्वायते, बढवा दक्षिणेति ॥ १ ॥

( आधानस्य तन्त्रताधिकरणम् ॥ २ ॥ )

# ि २ ] द्वयस्य चाकर्मकालनिष्पत्तेः प्रयोगः सर्वार्थः स्यात्स्वकालत्वात् ॥ २ ॥ सि ०

बसन्ते ब्राह्मणोऽग्निपादधीत, ग्रीष्मे राजन्यः, श्ररदि वैश्व हति श्रयत् आधानम् । तत्कर्पार्थवित्यभ्यपापः । कि कारणम् । अफल-स्वात । आहवनीये जुढोति, गाईपत्ये हवींपि अपयाति, दक्षिणामाय-म्बाहार्यश्रवणादि करोतीति तेषामग्रीनां कर्भसूपयोगः। तत्र विचार्यते, कि तस्य तस्य कर्पणोऽर्थेन भेदेनाऽऽधानं कर्तव्यमथवा सर्वेषाभेष्टिकः पाश्चकशीमिकदाविंदीमिकानां कर्मणां तन्त्रमिति । किं पासम् । दृब्य-स्य-मग्नेः, अकर्मकाळनिष्पत्तेः, बसन्ते ब्रीव्धे श्वरदीति, प्रयोगः-आधानं सर्वीर्थ स्यात् । कुतः । स्वकाळत्वात् । स्वोऽस्य कालो वसन्तादिः । न कस्यचिरकर्पणः काळे श्रूयते । तत्र न गृक्षते विश्वेषोऽस्मै कर्पण इदमायामं नास्मा इति । अगृत्रवाणाविश्वेषस्वाच तन्त्रभावो न्याय्यः ।

नन्वाधानःनन्तरं यस्य कर्पणः प्रयोगस्तद्यं बदाधानविति गृबते विश्वयः । स खळ पृद्धते विशेषः । जिल्वानन्वर्यमकारणम् । यदाऽपि सर्वार्धे बदाडप्यवद्यं कस्यवित्कर्भणः पूर्वे प्रयोगः, यौगपद्यस्पासंग-बात्। तदेकीनाऽऽलन्तर्ये समो हेतुः, मर्वार्यस्व एकार्यस्त्रे च । समस्वादः हेतुर्भेवति । नै वाऽऽधानेन कमाण्डुपकम्यन्ते । यथा प्रणयनेन । यद्यप-कर्म्यदंस्ततो यदनन्तरं कर्म तस्योपक्रनो विद्वार्येत, नोत्तरेपास् । तेन व्यवहितस्याचदप्रभी चापहृत्येत, प्रणयनवत् । न सनेन किचित्कप शक्रम्यते । अनाप्तकः छत्वान् । अत उत्तरकः छाहि कर्पश्रतयः । कि

**भै**तोऽष्टावधिकरणान्यतिकम्य छिक्क्यते ॥ [१ ॥

<sup>9</sup> आध्यामिति । नास्माः हु वयुक्तमाण-व. सुः २ पूर्वप्रयोगः—हः वः । ३ न च-सः में, । ४ अत क्व-पादादिवामन् ीर्थः ।

तक्षीनेन कियते । द्रव्यवक्ष्येतेऽग्निविश्वेषः । यया कश्चिद्धोहं सुवर्णे वाऽक्षेयदनेन स्वाधीनेन यथोषवकं कर्षे करिष्यागीति । सः तेन वया-काळिथिष्टं दात्रादि करोति । एवययमिविश्वेषवर्णयति । अनेन स्वाधी-नेन यथोषपत्रं कर्षे करिष्याभीति । तत्र न यृद्धाने विश्वेषोडस्थे कर्षण द्रद्मार्जितप् , अस्पे नेति । सर्वेष्यय युच्यते । तस्मास्तवीर्थम् । आपि च नित्यकास्यत्ति। सर्वेष्या यथोषपत्रिकालानि । तेषा वसन्ये आहितेनाशिना कार्यथ् । न चान्यस्मिन् ऋती अवयो वसन्तेऽग्निराधा-तुम् । सोऽय्यसंयोगो भवति भेदेनाऽऽवाने । अय तु सर्वेकर्भणावर्ये तन्त्रमाथानं, नेष विरोधो भवति । तस्माद्यि तन्त्रम् ॥ २ ॥

( ज्योतिष्टोमे त्रयाणां पश्चनामर्थे यूपतन्त्रताधिकरणम् ॥ ३ ॥ )

# [३] यूपश्चाकर्मकाललात् ॥ ३ ॥ सि॰

च्योतिष्टोंभे पश्चरः, अधीयोभीयस्वनीयानुबन्ध्याः तेषां यूपः, स्वा-दिरे बध्नाति, पाळाशे वध्नाति, रोहिंगके बध्नातीति क्षुनः। तत्र विचा-श्वेते । किं अपाणा पश्चम्यानां भेदेन यूपः, अवशा तन्त्रापिति । किं प्राप्त्य । भेदेनीत । किं कारणव् । अशीयोभीये तावस्वयोगबचनेन प्रश्लेत यूपः । उत्तर्यक्षियं चादकेन शाध्यते । किंगिविजेशावसायिनवीर-दक्षप्रीयच्चान येदन यूपं प्राप्तित । तस्यान्नद्वरः एवं माने, उत्वयते । यान्य वन्त्रं भेवेत् । कुतः । अकर्षकाल्यात् । नास्य पशुकर्षकाळ उत्यक्तिः । किं तिहै र पृथकाळे, दीक्षात् युगं क्षिनति, कीते वा राज-नीति । तत्रंत्ययपानस्य स्युच्यते । तस्यास्तर्यां भवति ॥ दे ॥

## एकयूवं च दर्शवति ॥ ४ ॥

षकं युपं त्रवाणावापि पश्चनी साधारणं दर्शयति । सबनीवे वश्ची त्रिष्टना युपं परिष्ठीयोने, त्रिष्टना परिच्याणं निद्धाति । यदि नानन युपा भवेधुस्ततः यूपेस्य यूपस्याशवर्षां यूपान्तरे चोदकेनैन प्राप्ते त्रितसुर चपरिच्याणं न विदादच्यं यदेन् । अय तन्त्रं यूपा, तनः संस्कारा आपे

<sup>&</sup>lt;del>4+1-4</del> ||

<sup>ी</sup> पीहितचे—ा. सु. १९ अवेः—मु.। १ दम्शेष—ए. छ.। ४ अवेद् । अवने व. ।

सम्बागित्वरनीयोगीय एव परिवीतस्य कृतार्थत्वास्यनः सैवनीये परि-व्याणं न प्राप्नोति । तदिपातव्यं भवति । विधीयते च । तस्पादपि सन्त्रम् ॥ ४ ॥

( युपसंस्काराणां तन्त्रताधिकरणम् ॥ ४ ॥ )

## 8 ] संस्कारास्त्वावर्तेरन्नर्थकालत्वात् ॥ ५ ॥ पू.

यूपसंस्कारा ये पशुतन्त्रमध्ये क्रियन्ते, यथा मोश्लमञ्जनमुच्छ्यणं परिच्याणं च, तेषु चिन्त्यते । किं तस्य तस्य पश्चीभेंदेन कर्तव्याः, अथवा तन्त्रमिति । कि शाप्तम् । संस्कारास्त्वावनेरन् युपस्य. न यथा युपास्तन्त्र तथा स्युः । किं कारणम् । अर्थकालत्वात् । अर्थः पश्चीर्वियोजनम् । तत्काला एते संस्काराः । तत्र गृह्यते विश्वेषः । यस्य पशोर्नियोजनकाळे कृतास्तदर्था इति । इतस्योश्च पश्चारमामुकाळत्वा-चादध्येंन नास्ति भैयोगः । तस्मादावर्तेरन । यथाऽग्रेः संमार्ज-नम्॥५॥

> तत्कालास्तु यूपकर्मत्वात्तस्य धर्मविधानारसर्वा-र्थानां च वचनादन्यकालत्वम् ॥ ६ ॥ (से ०

सत्यमावर्तेरत्, यथेते नियोजनकाला भवेषुः । तत्कालास्त्वेते-दीक्षाकालाः। कयं द्वायते। युवकर्षत्वात्। नैते नियोजनार्थाः । युव एतैः क्रियते । यूपो नियोजनार्थः । स च दीक्षामु कर्तन्यः । दीक्षासु यूपं छिनचीति वचनात्। संस्कारैश्च स क्रियते। तस्मादीक्षाकाला प्रवेते संस्काराः । नतु छेदनमात्रं तत्र यूपस्य श्रूयते, न यूपकिया । बच्चते । न किंचिदद्वव्यं युपारूयमस्ति, यस्य छेदनमुच्येते । तदेत-देवं ब्रायते । दीक्षासु छेदनाभिर्युपं करोबीति । छेदनग्रहणं च मुरूप-स्वारबदर्शनार्थम् । यत्कारणम् । नासी छेदनेन केवछेन यूपी भवनीति। एवं चेशीक्षाकाळा एवेने संस्काराः । सर्वार्थानां च सता वचनात्केः षाचिदन्यकाळत्वं कृतम् । यथाऽऽग्रिमारुतादुर्ध्यमनुवाजेश्वरन्तीति । तस्याद्यपवरसंस्कारा अपि तन्त्रम् ।

<sup>8 11 9 11</sup> 

युवकर्षस्वादित्यस्वावरा व्यास्त्या । युवकर्ष तथ पते संस्कारारक्ठेवनाथाः । युवाऽयथेर्व क्रियते तक्षणादिव्यापारंग । यथा वाजवेषेन
सम्नाद सत्कृतथेषस्य पुनः क्रिया निर्धिका । तस्माद्नाङ्कार्थाः ।
नन्वेर्व सिति निकटपश्चाविष कार्य स एव युगः कर्तव्यो मवेत् । वार्व भवेत्, यदि निरिष्ठके यागवितयेथो न स्वात्। अस्ति तु स प्रविषेथः।
तस्मान भवति । यथा, न तेरेव दर्भैः प्रयोगान्तरम्यि क्रियते ।
अथवा यद्यं स युगः कृतस्तत्कर्मपृक्तम् । तस्यापयर्गे युवोऽप्ययइक्तः ॥ ६ ॥

### सक्टन्मानं च दर्शयति ॥ ७ ॥

विवृता यूपं परिवीय सवनीयं पशुप्तुवाकरोतीति, परिच्याणेन यूप-वर्षानवुक्रममाणः सक्रम्मितं स्वातं यूपं दर्शवति । इतस्या ग्रस्थयसा-स्वोक्षणेनोपक्रमेत । आनन्तर्यार्थामिति चत् । न । प्रकृतितः सिद्धत्वात् । तस्यादपि तन्त्रं संस्काराः ॥ ७ ॥

( स्वरुतःत्रताधिकरणम् ॥ ९ ॥ )

# [ ५ ] स्वरुस्तन्त्रापवर्गः स्यादस्वकालन्वात् ॥८॥ पू०

अस्ति स्वरा, यूपस्य स्वरं करोतीति श्रुतः । स किं सर्वपतृतां तन्त्रं मेदेन वेति । किं पाष्तम् ।

स्वकः स्वकु तन्त्रे तन्त्रेऽपद्वर्येत । अस्वकाळस्वात् । नास्व स्वः काळ जरमची । कमैकाळेऽपद्वगदीयते, स्वकणा स्वधितिना वा पद्धं समनक्तीति । यस्य पद्योः समञ्जनकाळ जपाचस्तदर्थोऽसाविति युक्कते विषेषः। वस्माञ्जेदः। नतु युपस्य स्वकं करोतीति स्वैकाळेवास्योत्परिक्षः। न स्वस्वेषाऽप्यन्तः प्रयोगेव । अपि च कार्यववनोऽत्र स्वकाव्दः। स्वकं करोति, स्वककार्षं करोतीति । यस्कारणव् । स्वकं ज्ञायते । स्वक्कार्ये द्वासायते पद्योरञ्जनम् । ननु क्रस्वन्ते स्वरोः प्रतिपत्तिक्ष्यं , संस्थिते सोमे प्रस्तरं प्रदर्शन, स्वकं बायज्ञवैद्यसायोति। सत्यगस्ति व्कीनम् । तनु

#### **₹∥•∥**

१ स्वकाठे बास्तीरपीतः । न स्वकाठ एषोत्मातिः प्रयोगे वा—म.। २ करोति-इ. स. । २ वा मक्र—क स. । च महावैद्यसाय—म.

स्वस्माशस्य, न तु स्वक्षिशेषस्य । तत्राग्नीपोपीय उपासस्य तन्त्र-त्रया मबुगस्य दर्धनं सोमान्ने स्थात्, अथवा चोदकपाणस्यानुबन्ध्या-काळस्वेति संत्रवे, किं न्याय्यं, यद्तुबन्ध्याकाळस्य दर्धनं भवस्य तन्त्र-तथा श्रृवस्येति । कुतः । यत् उन्तो न्यायः स्वबस्तन्त्रापर्यः स्वादस्यकाळस्यादिति । न च दर्धनं केवळं साथकं भवति । यथासं-भवं तु दर्धनं कल्पितम् । तदेवं यथा प्रस्तरस्यानुबन्ध्याकाळस्य दर्धनं तद्वस्यवरीराणे मविष्यतीति ॥ ८ ॥

### साधारणो बाऽनुनिष्पत्तिस्तस्य साधारणत्वात् ॥ ९ ॥ ति ०

त्रैतदास्त, प्रतितन्त्रं स्वरुषेद् इति । किं तर्हि । साधारणः स्वात् । इतः । यत्रेऽवयनुनिष्ययते । यूपः साधारणः सवेवज्ञताष् । तस्य सावारणस्वादयपि साधारण एव न्याय्यः । ययेक एव यूपः सवेवज्ञता साधारणः, एवपवपत्यग्रुष्ववाणविश्वेषस्वास्ताधारणो भविष्यति । लेव-प्रकृष्व । अङ्गन्यतिकर्षववनादग्रुष्वमाणविश्वेषस्यान्नप्रस्य साधारण्यपुष-प्रकृत । वृद्धस्योः प्रतिकर्षे किंवन वचनयस्ति, यत्रोऽग्रुष्वमाणविश्वेष-स्वादस्थापि साधारण्यपुष्यवेयेत । यदेवत्, गृवस्य स्वरं करोतीति वद्-न्तःप्रयोगसंबद्धं स्वरुष्कार्थमञ्जलं कर्तु यग्रुपादत्ते वं यूवावि केकस्यापि वान्यवस्य साधारण्येनास्य साधारण्यं पुकृष् । संभवनित केकस्यापि वहदः श्वक्ता इति । चोदक्तस्योगवचनाश्च भिवमाना अन्तःप्रयोग-संबद्धसङ्ग्वास्थीयं प्रतितन्त्रं भाषयन्ति गृक्षमाणविश्वेषस्यादिस्यतो भेद पृष्ठ पुकृष्ठ इति ।

त्रजोद्यते । यद्यप्यस्य नास्ति शिवक्षेत्रचनं प्रत्यक्षम् । न बान्य-स्मिन् प्रविकृष्यवाणेऽन्यस्य प्रतिकर्ष होते नेवग्रुक्तम् । असंबद्ध्योहिं तदेवं भवति, न संबद्ध्योः । अयं च प्रकलो यूपमनुनिष्पयने । तदस्य यूपमतिकर्षादेव सिद्धः शिवकर्षः । अनो यत्र यूपस्तत्रायपपि । वषा, यूपस्य स्ववं करोतित्यन्तःप्रयोगसंबद्धा श्रुतिस्ति । तदिष नैबस् । डी हि काली द्रव्यस्य । एक उपारानकालः, एक उपासस्य प्रयोगकालः। यद्धपुरादावन्यं न हि तद्युपादाय काशिरवयोगपार्गते। न समुलादाय क्रीहीन्, प्रस्तुत्य थयोगं क्रीहीन् सृगयति । प्रयेक्षां ज्वस्य प्रयोगं क्रीहीन् सृगयति । प्रयेक्षां ज्वस्य प्रयोगं प्रवास स्वास्य प्रयोग प्रवास स्वास्य प्रयोग प्रवास स्वास्य प्रयोग प्रवास स्वास्य प्रयोग प्रवास स्वास्य स

### सोमान्ते च प्रतिपाचिदर्शनातः॥ १० ॥

सोबान्ते चास्य शिवपिचर्टस्यते । संस्थिते सोमे प्रस्तरं शहरति स्वरं चायक्रवेशसाथेति । तस्साधारण्य एवोषपद्यते । स्नश्रपवर्गे स्वत्रीची-भीवान्त एव स्थात् । तस्सादपि साधारणः ॥ १०॥

तैस्कालो वा प्रस्तरवतः॥ ११ ॥

इति यदुक्तं तत्परिहर्तव्यम् ॥ ११ ॥

न बोत्पत्तिवाक्यत्वात्मदेशात्मक्तरे तथा ॥ १२॥

नास्याद्धबन्ध्याकाळस्य स्वरोः भहरणम् । किं कारणम् । इत्येव मह-रणस्थोत्यांत्वस्यं, सोमान्ते प्रस्तर महरन्ति, स्वकं वायञ्जवेशसायेति। अनेन क्रमादश्लीषोधीधकाळस्य प्रहरणं गम्यते । स यदि साधारणस्त-तः सर्वपञ्चनां कृतार्थे कर्भण्यस्वात्तिभीविश्वस्यादी महरणस्य दर्भनपुप-पद्यते । अय तु पृथक् स्वाचतोऽश्लीषोभीयस्यान्त प्रव दृश्वते । अय बचनायिदं कस्मान भवति । अग्नीपोभीयान्ते प्राप्तस्य सोमान्ते वचनात् । नैतदेवस् । वचनेन द्वादुन्सभैस्य विद्यास्य । अस्तो च प्रहर्गं, स्रोबान्ते च । तथा च वावयभेदः स्थात् । तस्वाभीतद्वनम् । यद्वा

९ ॥ १० ॥ ११ ॥

भत:—क. । २ वा सह—क. । ३ 'ताकाळो वा प्रस्तरवत् 'इ-ते सूत्र' साम्यक्केष
 कार्णासुवित्युस्तके प्रकाधितमञ्जूपेश्य बहुतरश्रमाणजुरोधेन यवावरश्रकाधितमिति क्षेत्रम् । ४ व वीताति—इ. ग. ।

भस्तरबाद्विति । बदेशात्मस्तरे तथा । पस्तरस्य दर्श्वपूर्णपासयोः महरण-युक्तम्, आश्वीर्भिः प्रस्तरं महरतीति । चोदकेन मतिपञ्च पाप्यते । तवा-नुबन्धाकःस्तर् दर्शनं गुज्यते, न स्वक्पहरणस्येतदस्ति । तस्याहिषयोऽ-युक्तम्याकःस्तर् दर्शनं गुज्यते, न स्वक्पहरणस्येतदस्ति । तस्याहिषयोऽ-युक्तम्याकः ॥ १२ ॥

( अहर्गणेऽन्त्यदिन एव कृष्णविशाणावाः प्राप्तननियमाविकरणम् ॥ १ ॥ )

[६] अहर्गणे विषाणाशासनं धर्मवित्रतिषेधादन्ते

प्रथमे बाऽहानि विकल्यः स्यात्॥ १३॥ पू०

क्वोतिशों दीक्षितज्ञतमान्नातं, कृष्णविशाणया कण्ड्यतीति । वश्येष युनः श्रुतं, नीतासु चात्वाळे कृष्णविशाणां प्रास्पतीति । तदुव्यं द्वादयाहे चोदकेन मासम् । तत्र विचार्यते । किमन्ते प्रयमे वाडहिन कृष्णविश्वाणायाः मासनं कर्वन्यम्, अथवाडन्त्य ऐतेथि । किमासम्

विकल्पः कर्तव्यः । अन्ते मधमे वाऽहानि मासनव् । सुताः । सर्वावे-मित्रेषणान् । यदि भधमेऽहानि करिष्यते, उत्तरेष्वहःसु माग्द्रिणानव-नाथे पदार्थाक्तेषां विषाणाकण्ड्यनं धर्मः वैषयेत । अधानस्ये ततः पूर्वेषामह्नां दक्षिणानयनाद्दर्वे ये पदार्थाक्तेषां हस्तकण्ड्यनं सर्वाः, स वाध्येत । स एष धर्मविशिवेषः । तस्माहिकल्पः ॥ १३ ॥

पाणेस्त्वश्रुतिभूतत्वाद्विषाणानियमः स्यास्थातःसवन-मध्यत्वाच्छिष्टे चाभिषवृत्तत्वात् ॥ १४ ॥ सि०

नैत्देनं, स्वाद्विकत्व इति । किं तर्हि । विष.णानियमः स्यात् । विषाणाकण्ड्यनं सर्विभिजदर्गणे नियम्यत । अन्त्येऽडानि मासनं स्वाद् । कस्यात् । मातःस्वनमध्यत्वात् । वहनि मातःस्वनान्यस्याद्विणस्य-मध्ये । तेषां विषाणाकण्ड्यनं धर्मेऽजुग्रहीतो मविष्यति । नन्तिवत्योः सवनयोद्देश्वकण्ड्यनं धर्मः, स्व वाधिष्यते । नैय दोषः । नैवं श्रूषते, पाणिना कण्ड्यितव्यमिति । अर्थास्वत्यासस्या किंवते । यक्षार्थाद्वों न स चोदनार्थः ।

<sup>12.4 22 11</sup> 

एषेमध्युत्तरयोः वत्यासस्या इस्त एव याम्रोतीति । अत्र वृत्याः शिष्टे व्यभित्रहृत्यस्य । मातःसवनवेषे कण्यूयनस्य शिष्टस्वादुत्तरयोरिषे विवाणाकण्यूवनयेन नियम्येत । अभिग्रहृत्तस्य नियमः स्वोस्तर्गे, आचारिकरोषः स्यात् । अध्य ग्रह्मतो कष्युस्तर्गः । विवाणावा अभावात् । अन्या विवाणा कस्यास्तर्यनार्थेन नोत्यायते । पूर्विष-वाणायाः अभावात् । अन्या विवाणा कस्यास्तर्यनार्थेन नोत्यायते । पूर्विष-वाणायाः त्रास्त्रं भारणयत्त्रतिमोकार्थम् । त्रव्यास्तर्या विवाणाऽत्यत्त्रया । इस् मुच्यवातः सवन वार्यित्या । विवाणाः सर्या नास्ति नियमोस्सर्गे कारण्यं । तस्याद्यावस्याह्ये द्वाणान्यनकालात्वर्वं विवाणाकण्यूनयन्त्रयेव स्यात् ॥ १४ ॥

( मानाबीजेष्टावन्त्यबीजसंबन्धिहविष्कृदाह्वानकाळ एव वाग्विसगै-नियमाधिकरणस् ॥ ७ ॥ )

### [ ७ ] वाग्विसर्गो हविष्ठता बीजभेदे तथा स्यात ॥ १५ ॥ सि०

राजसूचे नानावीनिकेष्टिः, अग्नये गृहवतय आज्ञनामष्टाकपालं निवेषेत्, सोभाय वनस्पतये स्थामाकं चकं, सविते प्रसाविते सवीना-मृहाकपालमिति । नानावीनेष्येकसुलुखलं विधवादित्युक्तस् । अत-स्तस्यां क्रमेणायहन्तिः क्रियते । प्रकृतौ व श्रूयते, अवः म्रणेच्यन् वाचं यच्छति, तां सहाविष्कृता विस्त्रजीति । हविष्ठद्रग्रहणं च काल-लक्षणाधीनियुक्तं, तथाऽऽह्वानमगीति चेतु । न कालविधिश्रीदिनत्वा-हिति । इहानेको हविष्ठदाह्यानकालः । तत्र पूर्वेव विवारणा । क्रियन्ते प्रथमे वा हविष्ठत्काले वारिवसभीः क्रिवेषः, अयवाऽन्त्य प्रवेति।

#### 18 11

१ नत् तहीहाँ को इति मार्थियन नृतीयस्वन थीः प्रत्यानस्या प्रवृत्तिक पाणिस्व पृत्वकेष प्राणिस्व प्रत्यानस्या प्रवृत्तिक प्राणिस्व प्रत्यानस्य प्रत्यानिक प्रत्यान प्रत्या विशेषा प्रत्यान प्रत्या

ववैद च पूर्वः पहः । प्राप्यविष्कृतकालाये पदार्थास्तेषां बाग्ययो घर्वः । स बाध्येत, यदि पूर्वस्मित्र वाग्विसर्गः क्रियते । अयोचरस्विस्ततो इविष्कृतकालाद्ध्वे ये पदार्थास्त्रेषां न्यावापणकरणं धर्मस्तक्राध्येत । त्रेवं चोचरः पहः, न्याभाषणस्याञ्चतत्वास्त्रिण्टे च बाग्यवस्याभिषद्वचत्वादिति । अधिकरणनदेवोऽवम् ॥ १५ ॥

( पाशुकवाग्यमस्य पौरोडाशिकहविष्क्वदाहानकाले विसर्गाधिकरणम् ॥८॥ )

## [८] पंशीच स पुरोडाशे समानतन्त्रं भवेत्॥ १६॥ सि०

अधीषोभीये पश्ची पश्चः पुरोहाश्चयः । तथोः पश्चिकं पौरोहाश्चिकं च तन्त्रम् । अवापि सैव विन्ता । किं पश्चिककर्भार्थे इति इत्वाहानकाले बाज्यिसमीः कर्तव्य उत पौरोहाश्चिककर्भार्थे इति । तथैव पूर्वे जरपक्षी ब्रोध्यो । अववष्यिकरणपदेश्च एव । नतु नैव पश्ची इतिष्कृदस्ति, आर्थेध्यथेत्वात् । सर्वोथेत्येवं कृत्वा चिन्त्यने । कृत्वा चिन्ते-वत् ॥ १६ ॥

( चयने प्रधानानन्तरभेवाज्ञिविभोकाविकरणम् ॥ ९ ॥ )

[ ९ ] अभियोगः सोभकारे तदर्थत्वात्संस्छतक-कमणः पेरपु साङ्गस्य तस्मात्सर्वापवर्गे

विमोकः स्यात् ॥ १७ ॥ पृ०

अधी श्रूयने, आर्थ यूनिन श्रवसा घृतेनेति जुहोति । अधिभेषै-तश्रुनक्तीति । यूनः, इरं स्तनं भष्टमन्तं घषापामित्यक्षिषिनोक्तं जुहो-तीति । तत्र विचार्यते । किपङ्कप्रधानायों योगः, सर्वापवर्गे विमोकः कर्षच्य उत्त प्रधानार्थो योगः, प्रधानायवर्गे विमोकः इति । किं प्राप्तम् । अधियोगः सोमकान्ने तद्येत्वात्संस्कृतकर्षणः पर्रेश्व साङ्गस्य,

#### 35 11 38 11 ]

ण को च पुरोशको-सु.। २ औदमार्थलाइ-ए.। औरपर्यस्ताइ-ए.। ३ अत्र 'अह-प्रभागाओं योगः पर्वस्वरों च निर्मालः स्थाद ' रित्ते पत्रः कार्यस्त्रिविद्यहराक एव दृश्यो, जान्य-वृद्धि स पाठ वर्षेरिकः। वस्तुराह, नेदं सुत्रं, क्षितुः सूत्रं व्याकृतेणारा भाष्यकरामा वस्त्रेनेद् निरमाककर तुः कुलियः।

हस्पात्सर्वापवर्गे विशोकः स्यात् । अङ्गपश्चानार्थो योगः सर्वापवर्गे च विशोकः स्थात ।

कि कारणम् । अविशेषण श्रुयते । अधि युनिनि घवता मुनैनेति जुद्दोत्प्रश्निभेवेब्द्वनकीति । न च श्रुयते, तस्मा अस्मै वा कर्षण इति । अविश्वेषात्सवीर्थ इति विद्वायते । अपि च तस्मिन् युक्तेऽक्षायङ्गानि प्रधानानि च कियन्ते । तस्माद्धि सर्वार्थम् । तदुक्तं, सर्वेषां वा श्रेष-स्वस्थातत्मयुक्तत्वादिति सर्वार्थ । चेत्सर्वाप्यगे वियोकः कर्तव्यः । तदा दि योगकार्थमय्कित्यादिति सर्वार्थ । योगायवर्गार्थय वियोकः ॥ १७ ॥

प्रधानापवर्गे वा तदर्थत्वात् ॥ १८ ॥ सि॰

न वा सर्वापर्ने विमोक्तः स्यात् । किं तिई। वधानापर्यो एव । प्रधानसंयोगेन हि श्रृपते, पश्चमिर्धूनिक पाङ्को यहो यावानेव यहस्त्वाळधत इति । यहपाऽत्वर्षं युनक्कीति विद्वायते । बस्मास्य-धानार्थो योगः । वधानार्थवेचद्यवर्गे योगकार्यववसितं भवति । तस्या-

सर्वाववर्गे विमोकः कर्तव्यः । कृतः । 'अग्निभव तड्निक ' इस्यमेन ताबद्विशेषो न गम्यते, प्रधानार्थे योगो नाङ्गानामिति । अग्नी च वधानयङ्क्ष्माने च क्रियन्ते । यथा 'वेद्यां हर्वाष्यासादयति ' इत्यह्नह्विषा प्रधानहर्त्या च वेद्यायासादने, नै प्रधान नह्विभिविशेष्यते । यथा चाऽऽह्वनिये क्रियमाणः संवार्धो न शक्यते वक्तुं प्रधानस्य योऽशिस्तस्यायं संवार्धो नाङ्गाना योऽश्लिरिन, एवमिहाप्यग्लेराविशेषान् द्योगः सर्वार्थः, प्रकरणस्याविशेषकस्यादित्युक्तम् ॥ १७॥

प्रधानापवर्गे विभोकः । कृतः । 'पश्चिमिर्युनिक बाह्को यद्गः' हित श्रुतत्वायद्ग-संयोगेन । यद्गशब्दश्च ५धानवचन हित । नैतेषुक्रम् । 'पश्चिमिर्युनिक ' हित ग्रुणवाक्यमिद्म । तेन तदैकवाक्यत्वारसंस्थाया एवाक्यर्यवादो न योगस्य । ' काँमि युनिम श्रवसा घृतेनेति जुहानि ' हरवनेन कर्मोन्यते , उत्त्वयानं कैन्यर्या-भिक्षावि मर्शते । तत्र पैरश्रकरणेन वाक्येन वा म्योजनसंबन्धो दीयते । तेन निराकाक्ती मक्षते । इह तु वाक्येनेव प्रयोजनं दीयते । स्वयक्ये यद्मसंयोगो नास्ति । यद्यि तु यद्यसंयोगो मेक्सयाऽपि यद्मशब्दो यागमावन्वनः । 'यद्युता

१ ( अ॰ १ या॰ ७ अ॰ १ सु॰ १ )। अभी चेति—योगास्यस्टरारस्ट्रेश्च वामानस्य ११। १ न प्रधानसूर्विभिति—प्रदरणसापित्वेच शेरः। ४ श्रद्धकपिति—चरा च सर्वि च स्रोत प्रदिसोकीर सर्वेथ हिए प्रथम् । ५ भाषकरीयस्वान्यं दुष्टरिनेनेतपुष्किस्वान्यं स्थानस्य ६ वेन पर्वि योगिनिति वेदाह्-अभिनितारिता । ७ महिति विवासिकेषणे केन्द्रम् ।

त्तव विमोकः । अविश्वेषविधानं ग्रह्मयोगेन विशेषेण युज्यमानं विशेषार्थं समाते ॥ १८ ॥

## अवमुथे च तद्दत्प्रधानार्थस्य प्रतिषेधोऽप-वृक्तार्थत्वात् ॥ १९ ॥

वयद्कुर्वुर्आतृत्यं यक्तस्याऽऽशीर्गच्छेत् ' इति । एतदेषि गुणवानयस्यार्थवादः । ' ऋत्विजो वृणिते ' इत्येतस्योत्यात्त्वावयस्य नायं रोषः। येतावदादौ दृष्टार्थं वरणं तत्साक्तस्य ज्योतिष्टोमस्य । द्वितीयं तदारादुरकारकम् । अवपृषेऽदृष्टार्यं प्रतिषिभ्यते, तन्नापि केंदिकामावादंतुवाद एव । तस्मत्यतिवेषो छिक्कं न षटते । द्वाद्याहे, 'स वाइहर-हृर्युनक्ति, अहरहर्युखिते' इत्यक्कप्यानार्ये योगे विमोके च घटत एव । यथुनक्ति तद-हरहरिति गुणविषानीर्थम् ॥ १८ ॥

९ अग्रमि-च. ज. । २ यदि सौमिकं वरणमङ्गप्रधानार्थे तर्ह्यवसूर्ये वरणप्राप्यभावात्तत्र सरप्रतिषेषोऽनर्थक इति शहामनवदति--यज्ञावदित्यादिना । ३ द्विनायमिति--यहीक्षणीयादौ प्रकृतितः प्राप्तं होतृवरणं ' अवृतः सामिधेनीरन्वाह ' इति वचनात्प्रवृत्ते कियमाणमदद्यार्थे तद्दिती-यभित्यर्थः । ४ चोदकाभावादिति --अपूर्वत्वादवस्थस्यति शेषः । ५ अनुवाद एवेति --इदं त्वति-शयार्थं न पारमार्थिकमिति ज्ञेयम् । तथा हि । यदाय्यपूर्वोऽवस्थस्तयापीह प्राकृतावेवाऽऽज्यभागाविन ज्येते । प्रकृती च होतुवरणं नाऽऽरादुपकारकं, किंतु होतुसंस्कारार्थम् । होतुख कर्तृतयाऽङ्कप्रधाना-भेरनादिहाप्याज्यभागार्थतया होतृवरणं प्रस्त्यत एवेति न नित्यानुवादरवं युज्यत हति । ६ गुणविधानार्थमिति--अत्र च वार्तिकं परिलप्तमिति भाति । तच यथावद्विवेकतमशक्यतया न्यायरत्न एवात्र प्रकाश्यते । " गुणिवधानमेतद्भविष्यति, नहि सर्वानुवादः प्रयोजनवान् । अतः सर्वादी योगे सर्वान्ते च विमोके न्यायात्माप्ते वचनमिदमहरहरिति विशेषविधानार्धमधैवद्धविति । तेन विपरीतमिदं लिङ्गमिति भावः । तस्मारप्रसाख्येयमधिकरणं चसूत्रमाध्यम् । अथवेवं सूत्रासि व्याख्येयानि । सिद्धान्तोपक्रमभिद्दमधिकरणम् । 'अग्नियोगः सोमकाले' इति सिद्धान्तसूत्रम् । ' प्रधान नापवर्षे वा तदर्थत्वात् 'इति पूर्वपक्षसूत्रम् । 'पाङ्को यज्ञः' इति व क्यशेषारप्रधानमान्नसंबन्धारप्रधा-नमात्रार्थतेति । 'अवभूथे च तहुत् 'इति पूर्वपक्ष एव लिहुसुक्तम् । तच दृष्टार्थतां होतवरणस्यानाः कोक्य पूर्वपक्षवादिनोपन्यस्तिमिति वेदितव्यम् । 'अहर्गणे च प्रत्यहं स्यात् ' इति सिद्धान्त-सत्रमः त्रशब्दस्यान चशब्दः । प्रथानार्थत्वे हाहुर्गणे प्रस्थहं योगविमोकी न्यायादेव प्राध्ती स्थान ताम् । केवलप्रधानार्थत्वात् । तत्र 'अहरहर्युनाक्ते ' इति न वक्षाव्यं स्यात् । उक्तं चैतनः । तस्यान क्षिद्वारसाद्वप्रधानार्थम् । प्राप्तिन्तु पूर्वोक्तैव । यहार्थवादस्यात्रासमर्थत्वादिति "।

ष्यं च कुत्वाऽवभूषे आर्थेयवरणस्य होतुवरणस्य च प्रतिषेषो युक्तो प्रशिष्याति, न होतारं हणीते, नाऽअर्थेयमिति । यया न्यायोऽपिदिष्टः ! सोमार्थे हि होतुवरणं कृतय्, यद्धोतारं हणीते जगतीं तद्दृष्णीत इति । एतस्मिन्न्यायेऽसिति तद्य्यङ्क्ष्मधानार्थेयित्यवभूषेऽपि प्रसच्येत । तत्र कृतार्थेत्वात्माकृतं होतृवरणं नैव मास्रोति । तस्य प्रतिषेषोऽनर्थेषः । सित स्वेतस्मिन्न्याये तद्यि भधानार्थेये । तनापि हि यहसंयोगः, यद्वता वपद्कुर्वेप्रतिन्यं यहस्याऽऽशीर्यन्छेत् , यद्वता वपद्कुर्वेन्ति, एक्षा व्यवसानि यहस्याऽऽशीर्यन्छेत् , यद्वता वपद्कुर्वेन्ति, एक्षा व्यवसानि यहस्याऽऽशीः शितिहस्तिति । स्थानार्थे वेचद्यवर्थे । त्रस्यानिस्यवभूषे प्राकृतं होतृवरणं मास्रोति । तस्य मित्रवेषो वक्तस्यः । चच्यते च । तस्यात्मधानार्थो योगः । प्रधानाप्यर्गे विमोक इति ॥ १९ ॥

अहर्गणे च प्रत्यहं स्यात्तदर्थत्वात् ॥ २०॥

अद्दर्गणे च द्वादशाहे बस्यहं योगावियांकी दर्शयति । स वा अद्दरह-र्युनक्ति, अहरहर्षिश्चश्चतीति । तदुषययते, यदि प्रधानार्थो योगाः । इतस्याऽऽधेऽदानि योगः स्यात्, अन्ते विमोकः । तदा हि सर्वा-पर्वा हाते ॥ २० ॥

( अहर्गणे—उपसत्कालीनसुब्रह्मण्याह्वानस्य तन्त्रताधिकरणम् ॥ १० ॥ )

[१०] सुनझण्या तु तन्त्रं दीक्षावदन्यकालत्वातः ॥ २१ ॥ सि० द्वादचाहे, उपसन्कान्नं सुन्नझण्याह्वानं मित विन्त्यते । किं भेदेन कर्तन्यमथवा तन्त्रेणेति । कर्षभेदान्नदेनेति मान्ने, उच्यते—

सुब्रह्मण्यातु तःत्रं स्वात्। कृतः । अन्यकाळस्वात्। कर्षप्रयोगा-स्पृथकाळेयम् । तत्र न गृष्यते विशेषः । अगृष्यपाणे विशेषे तन्त्रयायो युक्तः। दीक्षावत्। तद्यया दीक्षा पृथकाळस्यात्तरत्रं भवति, तथेय-परि॥ २१॥

( अहर्गणे मुत्याकाकीनमुकदाण्याहानस्याऽऽतृत्त्यविकरणम् ॥ ११ ॥ ) [११] तत्काला त्वावर्तेत प्रयोगतो विशेषसंयोगातः॥ २२ ॥ सि॰

[ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥

९ उपसत्काले सुन-क. । २ तत्का<del>ळत्वादावर्तेत--</del>ग. ।

वरिभन्नेव द्वादबाहे तस्काला या सुन्नसम्बद्धाः सा त्वावर्तेत, येदेन स्यात् । कुटाः प्रयोगं पति तस्या विशेषसंयोगो अवति, अव्य सुरया-मागच्छेति । अवेरयुक्ते या परयो वेति नोक्तो भवति । वत्रापि च मकुत्यितिदशद्वकृत्यम् । तस्यादावर्षेत् ॥ २२ ॥

#### अपयोगाङ्गमिति चेत्॥ २३॥

कृति चेत्वक्वसि— अयोति विश्वेषसंबोगादाष्ट्रचिरिति । नैवयुक्तम् । इतः । बरोऽभयोगाङ्गमेततः, यदयेति चचनम् । इदं हि पक्रवावेषस्वाः दङ्कोऽविविश्वितम् । अर्थादेव सिद्धत्वात् । अनङ्गीकृतत्वाच् चोदकोन न प्राप्येत । याबदुकं स्थात्, मुस्यामागच्छेति ताबदेवायेति । सुत्यास्यं सर्वेषामङ्कामाविश्विद्यम् । तम्माचन्त्रम् ॥ २३ ॥

#### स्यात्मयोगनिर्देशात्कर्तभेदवत् ॥ २४ ॥

स्थान्त्रेदः । कुता । प्रयोगनिर्देशत् । यद्यप्यदान्द्रस्वार्थो न विवस्तितस्वयाऽपि यस्मिन्नहान प्रयुक्त्यते तस्काळस्य प्रशानस्वापेकरानि ति । नान्यकाळस्य । कर्नृभदन्त् । तद्यथा, अष्टावध्वधुक्त्यरे विद्यारे इविंच्यासाद्याते । माक्तीमेव प्रतिनस्थाना दक्षिणस्मिन्नियौत्तरदेदाः रिकाण्यङ्कानि देवभेदान्याक्त्या नोपक्किन्ति । यथा तानि देवभेदान्याक्त्य नोपक्किन्ति । यथा तानि देवभेदान्याक्त्या नोपक्किन्ति । यथा तानि देवभेदान्याक्त्या नोपक्किन्ति । यथा तानि देवभेदान्यक्ताळस्य नोपकरिष्यति । वस्मादावर्तेत ॥ २४ ॥

### तद्भूतस्थान।दम्निवदिति चेत्तदपवर्गस्तदर्थत्वात् ॥ २५ ॥

अयोच्येत । एकस्मिन्नहत्त्याहूना देवता आह्वानसंस्कृता भवति । एका चासी । तथ्याः धुनराह्वानमनर्थकम् । अग्निवत् । यथाऽग्नेः सकु-दाधानेन संस्कृतस्य न धुनः कर्भणि संस्कार पैकस्य क्रियत इति । तबाधुक्तस्य । यस्कारणम् । प्रतिकर्मापवर्गः । यस्मिन् कर्भण्याह्वानं क्रियते तद्वयं तद्भवति । तस्य कर्मान्तेऽपर्याः । यथा, अन्येषां सुत्याकाळानां संस्काराणामिकसंमार्गादीनाम् । तस्मादानृत्तिः ॥२५॥

#### अभिवदिति चेत् ॥ २६ ॥

हाँबे बदुक्तं, यथा धेराधानं सर्वेकर्षणि तन्त्रं भवति, एवमिदमपी-त्वेतस्य कः परिहारः । आभाषान्तं सुत्रम् ॥ २६ ॥

#### न प्रयोगसाधारण्यात ॥ २७ ॥

नैतद्दाषानेन तुरुषम् । आधानस्य ध्वकालस्यात् । स्वकाले हि तिक्रयते । तत्र न गृहाते विशेषः । इदं युनः कर्षकालमाह्वानम् । तथस्य कर्मणः काले क्रियते तद्विमिति गृह्यमाणविश्वेषम् । तस्मान्नेत-दाषानेन तुरुषम् । २७ ॥

### लिक्कदर्शनाच्च ॥ २८ ॥

िक्कं चैतमर्थे दर्श्वयति शत्यहं सुब्रझण्याद्वानिमिति । एवं साह, संस्थिते संस्थितेऽहत्यात्रीत्रामारं प्रवित्रयः सुब्रझण्या सुब्रझण्यामाह्वयेति भेष्यतीति । भेषणमाह्वानिकयार्थम् । तस्मादवि मत्यहमाह्वानम् ॥२८।।

### ति तथेति चेत् ॥ २९ ॥

ठित्यनेन यूपाइति प्रतिनिर्दिश्वति । तद्धि यूपाइतिकर्भ यथा यूपै-काद्यक्रियां तन्त्रं भवति । तथेदमपि भविष्यति । किं तस्य चास्य च-सारश्यम् । ठिन्त्रयमाणभवत्यं कस्यिचयूपस्यान्तिके भवति । सर्वसाधारणस्यान्तिकस्य दुर्श्वभत्वात् । यथा तदेकस्य कस्यिच्य् स्यान्तिके कियमाणं सर्वयूपार्थ भवनि, एवपिदयप्येकस्य कस्यचि-त्सीत्यस्य कर्मणोऽन्तिके कियमाणं सर्वार्थ भविष्यतीति ॥ २९॥

### नाशिष्टत्वादितरन्यायत्वात् ॥ ३० ॥

नैंतर्जन तुर्वम् । कृतः । अधिष्टत्वात् । नात्र यूपानिकः होमः धिष्यते । अविविक्षितमन्तिकवाहवनीयवर्विषयार्यवेतिदत्युक्तम्—हर्व-रमिषेपेषो वा, अवास्त्रत्वाच्च देवानाभिति । इतरम्यायत्वाखः । इह रिक्तरो न्यायः । काळभेदाद्गृद्धवाणादिवेषस्याऽऽष्टस्या सवितव्य-मिति । तस्माद्विष उपन्यासः ॥ ३० ॥

#### १६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥

१ स्वडालं – इ. स. । २. सुनदाये — क. स. ग. गु।३ तस्यास्य — ग. ।४ (अ०९४ पा॰ २ अ०० सू० २०)।५ (अ०९१ पा०२ अ०० स०२९)।

#### विध्येकत्वादिति ॥ ३१ ॥

अय कश्चिद्ज्यात्, इह द्वादशाहिको विधिस्तम्बद्धो वसतीवरी-पर्यन्तोऽवम्यादिश्च । अयमपि च द्वादशाहिको विभिः । तत्सादृश्यादने-नापि तथा भवितन्यभिति ॥ ३१ ॥

#### न क्रत्स्नस्य पुनःप्रयोगात्प्रधानवत् ॥ ३२ ॥

तम् । कृतः । कृत्स्नस्य पुनःवयोगात् । कृत्स्नोऽन्यो विविः क्षुनः प्रयुच्यते, अभिष्वप्रवानग्रहचमसस्तोत्रश्रस्तादिः । प्रधानवत् । तस्यवा प्रधानानि प्रत्यहं कियन्ते तथा । तत्र वसतीवरीवद्दा सकुरवं स्यात , स्तोत्रादिवद्वा बहुकृत्वः कृतं स्यात् । तत्र बहुकृत्वः कृतमिति न्याय्यम्। तथा सर्वेषामुपकरोति । सङ्कत्इतं तु यत्र कियते तत्रैव काळभेटाद-पकर्शत् । तस्मादावृत्तिः ॥ ३२ ॥

### ( देशकर्त्विषयेऽनियमाधिकरणम् ॥ १२ ॥ )

## [१२] लौकिके तु यथाकामी संस्कारानर्थलोपात् ॥३३॥ सि•

इह लौकिकार्थी उदाहरणम् । यथा देश:, समे दर्शपूर्णमासाभ्यां थजेत । कर्ताराः, दर्शपूर्णमासयोर्धज्ञकत्वेश्वत्वार ऋत्विणाः । सुगादीनि च पात्राणि । तेषु विचारः । किं शतित्रयोगमन्यान्ध्रपादेषानि, उत तानि वाऽःयानि वोपादाय प्रयोग इति । कि प्राप्तम् । अभ्यान्यन्यान्य पादेधानीति । किं कारणम् । निरिष्टकेन पुनः कियां शिष्टा नाऽऽचर-न्तीति । एवं शक्षे, ख्रमः । लौकिकेषु स्थाकामी, तानि वाऽन्यानि वा, अनियमः । कुनः । संस्कारानर्थछोपात् । न कश्चित्पूर्वस्मिन् मयोगे कर्वादीनां संस्कारः कृतः, योऽन्योपादाने छप्येत । नाष्यर्थकोषः । अन्यैरिप हि शक्यते श्योगः कर्तुमः तस्मादानियमः। अथ यदुक्तं निरिष्टकेन शिष्टा यागं नाऽऽवरन्तीति । एतेरावरन्तीति । तस्मानेप होवः । नन ऋत्विमा वार्थे नादिचरितव्याविति स्मरम्तीति । प्रवन-बर्बोडसी, न कर्भवर्धः। कर्मसंयोगाभावात्मकरणाभावाच । देशेष कर्तुष च पर्वश्वितम् । पात्रेषुत्तरा कथा करिष्यते ॥ ३३ ॥

#### 22 || 22 || 22 ||

९ अत्र च ' एस्कारायाँकोपांतें ' इति पण्ड आवश्यक इति भाति । ९ निरिष्टिकेन-स. स. ।

( यज्ञवात्राणां यावज्जीवं घारणनियमाधिकरणम् ॥ १३ ॥ )

### ि १ ३ ] यज्ञःयुधानि धार्थेरच् प्रतिपत्तिविधानाद्द-जीपवत् ॥ ३४ ॥ सि०

यज्ञपात्राणि त्वान्ताद्धार्यितन्यानि । कृतः । शतिपश्चिविभानात् । शतिपश्चित्तेषां परिधानीये कर्मणि विभायने, आहिताधिमिधिभिर्दृत्ति यज्ञपानैश्चेति ( तद्येः ) । ऋजीपवत् । तद्यथा, अहर्मणे सर्वेवायङ्का-मृजीपोऽवसूषे शतिपादनार्थे घार्यते । ऋजीपपप्तु शहरेतीति श्रुपते ॥ ३४ ॥

### यजमानसंस्कारो वा तदर्थः श्रूवते तत्र यथाकामी तदर्थत्वात् ॥ ३५ ॥ पृ०

न वेथं पात्राणा प्रतिपत्तिः । किं तर्हि । यजपानसंस्कारोऽयम् । तद्येश्तेषां पात्राणावयेः श्रूयते । क्यं द्वायते । तेषां वृतीयया निर्दे-श्वात् । यजपानस्य द्वितीयया, तत्र ययाकामी स्पात् । तेषामन्येषां वा प्रासनम् । तद्येषात् । अर्थक्रभेत्यत्, पात्राणां येः केश्विद्य्यथैः सिध्यतीति ॥ ३५ ॥

### मुरूवधारणं वा मरणस्यानियतत्वात् ॥ ३६ ॥

शुरूवानां वर-आधानां पत्राणा वारणं, नानिषमः । कुतः । यरः णस्यानियतःवात् । अनियतकालं भरणक् । कद्मानियतःवात् । वानियतकालं भरणक् । कद्मानियतःवात् । वानियतःवात् । वानियत्वियातः । व्यो । विवासनेष्यादानमन्त्रेषाननर्वकम् । वानियक्षेत्रे भविष्यातः । व्यो । विवासनेष्यादानमन्त्रेषाननर्वकम् । वस्मान्द्रेष्ट्ययारणयेव न्याद्मान् ॥ वस्मान्द्रेष्ट्ययारणयेव न्याद्मान् ।

# यो वा यजनीयेऽहानि भ्रियेत सोऽियळतः स्वाहुववेषवत् ॥ ३७॥

अथवा न शुरूषानां भारणम् । यो यजनीयेऽहाने ब्रियेत यजपानः सोऽनेन संस्कारेणाधिकुटः स्थात् । तस्य तानि पात्राणि संनिहितानि । उपवेषवत् । यथा सानाय्ययाजिन एवोथवेषोपत्रानेनाथिकारः । तस्योन प्रवेषः संनिहित इति ॥ ३७ ॥

38 11 34 11 38 11 30 11

#### न शाम्रलक्षणत्वात्॥ ३८॥

तदेवस्रोपपद्यते । किं कारणम् । श्रास्त्रकस्यं तद्भवति । यथा र सांनाटयपानिन एनोपनेषां नान्यस्योति । तत्र हि सांनाट्याची स्रासा । तांमञ्जीनपद्यत उपवेषः । तस्या असांनाट्यपानिनोऽसंभवः । अवेदस्यिन् यतं संस्कारविषानं, यजनीये बाऽइन्यन्यत्र वा, अनारभ्यविषानात्, आहिकांग्रियाधीयनिन्दिन्तं यद्भपत्रिक्षेति । न वान्यस्मिन्नहाने यद्भपात्रा-णाह्यप्रवेषवद्संभवः । श्रव्यते हि धारणेन संपाद्यित् स्वाद्यवेषोऽ-इष्टान्तः ॥ ३८ ॥

#### उत्पत्तिर्वा प्रयोजकत्वादाशिरवत् ॥ ३९ ॥

अथवा न घारणम् । कि तिई । संस्कारकांकेऽन्यानि नवानि पात्राण्युरपाद्यानि । प्रयोजकत्वारसंस्कारस्य । आश्विरवद् । यथा, ऋत्वपेषे, घृतवती भवत इति वचनाद्याने त्रवदुहः, अन्यां यज-मानस्य त्रैतयुक्तामाधिरे दुहन्तीति अनेराधिरार्धयन्या गींक्पादीयवे, प्रवस् ॥ ३९ ॥

### शब्दासामञ्जस्यमिति चेत् ॥ ४० ॥

श्रंथ परवर्षये सति यझनाश्र्यक्तोऽसमञ्जलो भवति । यझसंबन्धेन हि पात्राणि यद्यवात्राणि भवन्ति । न च नवानां यझसंबन्धोऽस्तीति ॥ ४० ॥

### तथाऽऽशिरेऽपि ॥ ४१ ॥

आश्चिरेऽपि याऽनावन्या गोरुपादीयते सा सजपानस्य त्रेक्षपुरू न भवति । तत्र श्चन्दस्यासायज्ञस्यमेत । यदि तत्रान्या गौरिहाप्यन्याः नि पात्राणि भविष्यन्ति । वक्तन्यो वा विश्वेष हति ॥ ४१ ॥

अषग्रुच्यते —

शास्त्रातु विषयोगस्त्रेकेद्रव्यक्तिर्षा प्रकृता-वथेहापूर्वार्थवद्सुतोपदेशः ॥ ४२ ॥

वास्त्राद्विययोगस्थत्र । जास्त्रेण तत्र सन्दर्शसामञ्जल्प (। जनदृशी

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

वित्रयोगः कुतः, छुतत्रते। भवत इति । एकद्रव्यविकीर्यायां यज्ञवानस्य व्रत्युक्तामाधिरे दुइन्तीति, ऋतयेये चोदकेन प्राप्यते । तत्रश्रासंपदा-विवर्षेत । आशिरं च गां श्युङ्के । तस्याचन श्रन्दासामक्रस्यमग्र इत्यते । अयेहाप्योऽयों नान्यतः प्राप्यते । यद्वपात्रैस दाहोऽविश्वेषेण प्रत्यक्षश्रुतः । संभवति च तेवां संपादन घारणेन । तस्यादिहाऽऽकस्मिकं श्रुन्दुस्वासामक्रस्याश्रयणं भवतीति घारणयेन पात्राणाम् ॥ ४२ ॥

( अम्यावेयप्रभृतिपात्राणां धारणनियमाविकरणम् ॥ १८ ॥ )

[१४] प्रकृत्यर्थत्वात्पौर्णमास्याः कियेरन् ॥ ४३ ॥ पू•

एवं स्थितपर्यवेसितमन्तरा चिन्तान्तरं क्रियते—यद्गपात्राणि घारायितच्यानीत्युक्तम् । तत्र चिन्त्यते । किं पौर्णमास्या आरभ्य घार-चित्तच्यान्युतारन्याभेगादिति । किं नातम् ।

पौर्णमास्या आरभ्य घारयितन्यानीति । कुतः । पक्रव्यवेस्यात् । इमानि पात्राण्यनारभ्योकत्वादर्श्वपूर्णनासायति । तत्रैपामृत्यतिः । उत्प-चित्रभृति च थारणम् । तस्मात्योणमास्या आरभ्य धारयितन्यानि ॥४३॥

अन्याधेये वाऽविश्रतिषेधात्तानि धारयेन्मरणस्या-

#### निभित्तत्वात् ॥ ४४ ॥ सि०

न वा पौर्णमास्या आरभ्य धारणम् । कि तर्हि । अम्याघेषात् । कुतः । अविमतिषेषात् । यद्यपि पौर्णमास्यां विहितानि चोहकैन पवमानद्दविद्यु प्राप्तानि । तेतःमभूति धार्यमाणेषु विवतिषेषो भवति । मरणस्यानिभित्तत्वात् । त्राक्र्पौर्णमास्या यदि मरणमापद्येष, यजमानक्रारीरसस्कारकोषो भवति । आधानाचाऽऽरभ्य घार्यमाणेष्य-विशतिषेषो भवति । तस्माराघानादारभ्य धारणव् ॥ ४४ ॥

प्रतिपत्तिर्वा यथाऽन्येषाम् ॥ ४५ ॥ अ० १३-सि०

स्थितादुत्तरम् । यदुक्तं पात्रैरथेः क्रियने यजभानस्य संस्कार इति । तज्ञ । किं तर्हि । शतिपत्तिरेषो पःत्राणामग्नीनां च यजमानशरीरे । कयम् । यथाऽन्येषां द्रव्याणां सोमल्जितानामयभूयगननं भतिपत्तिः ।

<sup>85 11 85 11 88 11</sup> 

श्रद्भारते। हेतुः । तान्यपि नानाकर्षम् वयुक्तानि प्रतिपादनाहीणि । इमान्त्रयपि पात्राण्यप्रयक्ष तथेव । तस्मानेषामि प्रतिपत्तिः । नजु तृतीया-संयोग उपयत्र विवते । न स्तु । यजमानकरीरेड्यीनौ पात्राणौ च निक्षेषणं प्रतिपत्तिः, न दहनम् । आहिताप्रदेहने च तृतीया । तक्ष तेषां गुणभाव एव । तेष्टिं तस्माध्यते । निक्षेषणं तु द्वितीयेव । यथा, दक्षिणं पाणौ जहलीसादयकीति ॥ ४५ ॥

( वाजपेये सर्वसोमोत्तरं प्राजापत्याङ्कपचाराधिकरणम् ॥ १५ ॥ )

[९५] उपरिष्ठात्सोमानां प्राजापत्यैश्वरन्तीति सर्वेषा-मविशेषादवाच्यो हि प्रकृतिकालः ॥ ४६ ॥ सि०

वाजपेप प्राणापत्यान् पश्चन पहत्य श्रूयने, उपरिष्ठात्सोपानां प्राणाप्यथेश्वरस्त्रीति । तत्र विचार्यते । किमार्भवकाळे पचरितव्यमुत श्रव्यवत्रं सोमानाष्ट्रपरिष्ठादृत विकारस्थानेऽथवा सर्वसेमानाष्ट्रपरिष्ठादृति । किमार्भवकाळे प्रचारते हृत्यः । प्रकृतावार्भवकाळे प्रचारते हृत्यः । प्रकृतिविदिहारि तत्रैव कर्तव्यः । एवं चाङ्गविषयोसो न कृतो प्रवृति । यदि सर्वसेमानाच्युपरिष्ठात्यवारः क्रियेन ततः, आग्नियमकत्त्रपूर्वमन् सुपानिक्ष्यस्ति , शहस्य परिर्यन्त हारियोजनिमिति, एतदुषयमित् विपर्यस्य, नाऽप्रिमाकत्रवृत्यनेमुत्रपत्रिक्षयः महिष्यस्य, नाऽप्रिमाकत्वाद्वयेमनुष्ठात्रव्यस्य । हृत्या च हारियोजनं परिषयः प्रदिष्यत् । स्वर्त्यन्ति । स्वर्त्य च स्वर्ति । स्वर्ता च हारियोजनं परिषयः प्रदिष्यतः । स्वर्त्यन्ति । क्षेत्र । स्वर्त्यन्ति । स्वर्ति । स्वर

एवं प्राप्ते, उच्यते । उपरिष्ठात्सोमानां शाजापत्यैश्वरन्धीत्युँके सर्व-सोमानामुपरिष्ठात्भचर्येत । कुतः । अविश्वषःत् । सीमानामित्युके सर्व-

#### 85 0 1

यद्यामंत्रकाले प्रवारः क्रियते, अप्रवृत्तिकारेषकरं वावयं स्थात् । ननु वंचनेन प्रातःसवने माध्येदिनसवने वा कर्तव्याः प्राप्तृवन्ति । तेन तार्तीयसवनिकार्मकः कालेऽक्रभवारविचानार्थमर्थवद्वचनम् । उच्यते ।

आसादयति ॥—क. च.।२ इत्युक्तम्—ग.।३ उपरिद्यासोमानां—ग.।४ वचनेनेति-'तीर्षे वै प्रातःसवनं, यहगतःसवने पश्व आवश्यन्ते तीर्थं एवतानाव्यते इति वचनेन, ' ब्रह्मसाम्याव्यते 'इति वचनेन चातिदेवाप्राप्तकाव्य धेनीत केवः।

सोमानामचिश्वेषवयनात्मतीयते । यस्वाभेवकाळः मक्वतितः माप्यत् इति । अवाच्यो हि मक्वतिकाळः । चोदकेनैव प्राप्तः । तदयों विक्षिः कुठकसोऽनर्यकः स्यात् । तस्मात्सर्वसोयानाश्चरारेष्टात्मचारः ॥ ४६ ॥

अक्निवर्णासो विना वचनादीति चेत् ॥ ४७॥

अय यदुक्तम् । एवं सत्यङ्गनिषर्यासो विना वचनेन कृतो मिनष्यः त्रीति । तस्य कः परिहार इत्याभाषान्तं सूत्रम् ॥ ४७ ॥

उत्कर्षः संयोगात्कालमात्रमितरत्र ॥ ४८ ॥

नैष दोषो यदुक्तमङ्गाविषयीस इति । कयं कृत्वा । पश्चमवारे वाषदुः
स्कृत्यमाणेऽनुयाजानां परिधिमहरणस्य वोत्कवीं न्याय्यः । संयोगात् ।
वानि हि पश्चमवारेण क्रवतः संयुक्तानि । न चाऽऽप्रियाक्वस्यानुयाणेः
सह, हारियोजनस्य वा परिधिमहरणेन कमो विवक्षितः । न हि परिषिप्रहरणं हारियोजनस्याङ्गं, हारियोजनो वा परिधिमहरणस्य । उभी
वा कस्यचिदेकस्य मधानस्य । एवयाग्रिमाक्वमनुयाजाश्च यदि परस्परः
स्याङ्कभृतानि भवेषुः, एकस्य वा प्रधानस्य, तत एतेन कमेणोपकुर्वन्तीति विविक्षितः क्रयः स्यात् । अथ पुनः पद्योद्यन्त्रयाजाः, आपिपावकं सोसस्य, तथा परिधिमहरणं प्रशे सङ्गं, रहिस्योजनः सोमेण्या ।
तेषां कमो निष्ययोजनः । तसाद्विवहितः ।

काळपात्रभितरत्र । आश्विमारुतादृर्ध्वमनुयाजैश्वरन्तीति प्रहृत्य, परि-र्षान जुहोति हारियोजनामिति, एतस्मिन् काल शति लक्षणमाश्विमा-

प्रातःसवने मार्ध्यदिने वा सैवने, एते संस्कारवावये, आल्डम्पमाश्रप्रवणात् । अक्कमणार आर्भवकाल एव, नान्धासिन् । तस्मादाविश्रेषासर्भवीमानामूर्प्वत् ॥१९॥ मनु 'आप्रिमारतादूर्प्व, प्रहृत्य परिचीन् ' इति च क्रमविषर्वासः प्राप्नोतिस्युक्तम् ॥ ४७ ॥

उच्यते । आजिमारुतं सोमाङ्गम् । अनुयाजाः पश्चङ्गम् । अनयोर**ङाङ्गिसंबर्गन** स्ताबकास्ति, पेनाउऽज्ञिमारुतं इत्याऽनुयाजाः क्रियमाणाः सर्गुणा मबेषुः । न चैत एकेन प्रयोगवयनेन गृहात्ते, येनाउऽज्ञिमारुतं इत्याऽनुयाजाः क्रिवेरन् । प्रक्वेती परिध्य-

९ छवने इति—एवने वेति ये भवदुक्ते वाक्ष्ये हित शेवः । २ गुणाः-पः। २ आप्रिसाहः हान्-पः। ४ कियोजिति-अवोज्यक्तात्क्रसालेचेयपे न श्वतिथिते अत्यः। ५ 'आप्रिसाहतादुक्तैः मनुषाधियरित' इति वचनार्थमाह्-प्रकृतावित्यादिना ।

क्तं परिश्विमहरणं च । अनपेतत्र छत्रणापाये काछः । समाऽधिहोतन वेळावामामन्तव्यामिति । यनामिहोत्रं नास्ति. वत्राध्यनपेता वेळा । नेन्वेबं क्रमणा भवाते। न हि। काळ एवेड श्रुत्वर्थः । क्रम ताबस्पूर्व-काळ एव स्मर्थते । कथ्वीयव्दोऽपि देवं काळं वा अवात । देशस्यासं-भवास्कालाओं विवासने ॥ १८ ॥

प्रकृतिकालासचेः शस्त्रवतामिति चेत् ॥ ४९ ॥ इति चेत्पस्यासे सर्वसोमानामुपरिष्टात्मचार इति । नैतद्युक्तम् ।

व्रिसंमार्जनक्षणोत्तरकाळमनुषात्राः प्राप्नुवन्ति । ईंदरो चोदकेन प्राप्ते, इह द्वितीये क्षणेऽत्याजा न कर्तन्याः, क्षणमात्रं स्थित्वा कर्तन्या इति चोदकशेष एवेदं वचनं. न त चोदकं बाधते । द्वितीयेऽप्येवमेव । मन्बेवं क्रसणा भवाति । न हि । बरवादाब्द: कालवचन एव समर्थे । स तावस्परिधिपहरणस्य पर्वकालतायां श्रस्या वर्तते । तद्वशास्परिधिपहरणं कृत्वा तत उत्तरकानं हारियोजनः कर्तन्य इति सर्वाण्येव श्रुतिवृत्तानि । अधिमारुतशब्दोऽपि स्वार्थमेव प्रतिपादयति । उद्धर्व-शब्दोऽपि कालवचन एव । अतो न किंचित्पदं लक्षणावैत्तम् । ईहरो च लक्षणा मवति । यथा गीर्वाहीक इति गोशब्दो वाहीके तिष्ठन्मत्र मसणादि यसाहासयति । वया वा जातिर्व्यक्तिलक्षणार्था । एवमत्र न कांचिद्धक्षणां पदयामः ।

एतेर्ने ज्यारूयातेन ' वाजपेयेनेष्ट्रा नृहस्पतिसवेन यनेत ' इति यो दोष चकः सिद्धान्तवादिना पैर्वपक्षवादिनः, स नास्ति । सर्वेषां श्रातिवृत्तत्वात् । एविनदं पदर्भनार्थम् । उच्यते । नैतदेवम् । अत्रापि हि छलणा । तेष्ववीति । कथम् । पदार्थ उचार्यमाणः स्वरूपं वा कर्तन्यं अवीति । अन्यत्र वा कर्त-व्यं, तत्र वा कर्तव्यमिति । इह तु स्वरूपं न कर्तव्यं, तस्य निर्ज्ञातस्वात । अन्यंत्रापि न । तत्रापि न किंचित् । किमये तक्केचारणम् । परार्थे, तस्य यः कालस्तं छक्षयिद्रम् ॥ ४८ ॥

१ नत्वेषं लक्षणा भवति । काल-क. । २ क्षणमात्रभिति-आप्रिमास्तकालं यावादित्वर्धः । ३ वृत्ति-घ. । ४ एवं भाष्यमनुभाष्य चोदयति-एतेनेत्यादिना । ५ तिद्वान्तवाहिना-अङ्गाहिन संबंग्धं बदसोति शेषः । ६ पूर्वपक्षवादिनः-कालविधिमच्छत इति शेषः । ७ आग्निमास्तान नयाजयो, परश्परमङ्काकिभावाभावाश्चापरितनं विश्वस्पद्वयं निराश्ररोति-अन्यत्रापीत्यादिना ।

श्रुवेदी सोमानापुषरिष्ठात्त्रवारो युक्तः । कृतः । महाविकालोसेचीः । एवं भाष्ट्रतस्य कालस्याऽऽसत्ती कृतः मचारा भविष्यति । अङ्गाविषवी-सर्वाकस्माक कृतो भविष्यति । अय कत्योऽसी कालः । वावीयसंब-विकस्य वैत्यरेवस्य यद्ध्येषु ॥ ४९ ॥

### न श्रुतिप्रतिषेधात्॥ ५०॥

प्रवं सति, चपरिष्ठास्त्रीयानाभित्यविषेषश्चतिर्विषयिते । केषां-विक्तोयानामधरतादयं प्रवारः स्पाद् । न चाऽऽसस्या पाकृतः काळो क्षत्रवेते ॥ ५० ॥

# विकारस्थान इति चेत् ॥ ५३ ॥

इति चेत्पदयसि शक्षवताष्ट्रपरि प्रवारोऽयुक्त इति, विकारस्याने भृतु । कत्वभयुनविकारस्थानम् । उत्तर्थ्यायाः संस्था अप्रिष्टेमसं-स्थाया विकाराः । तासां यरस्थानमग्रिष्टोषयचाराद्र्य्वे, तत्र प्रचारो भृतेतु । तेत्र अर्थे सर्वेशमागःतृनां प्रचाराणां स्थानम् । अयमपि चाऽऽ-गृतुः । तस्याद्यमपि तत्रैव भवति ॥ ५१ ॥

#### न चोदनापृथक्तात्॥ ५२॥

कैतदेवम् । कस्मात् । चोदनापृषक्तवात् । कमेपृथक्तवादित्यर्थः । पृथमेते कभेणी, यच सोधिकं, यच पाशुकत् । सौधिकानां प्रचाराणा-मेत्रस्थानं न पाशुकानाम् । तस्यादेतस्य वचनात्सर्वसोमानामुपारिष्ठा-तस्थानम् ॥ ५२ ॥

( आग्निमारतादुर्धमनुयानोःकवेणोःकृष्यमाणे सूक्तवाके सवनीयपुरोडा-श्रदेवतापदानामप्युन्हपाधिकरणम् ॥ १६ ॥ )

[ १६ ] उत्कर्षे सूक्तवाकस्य न सोमदेवतानामुरकर्षः पश्चनङ्गरवायथा निष्कर्षेऽनन्वयः ॥ ५३ ॥ ५०

अनुयाजा उत्कृष्यमाणाः सुक्तवाकमध्युत्कर्षन्ति । तत्र सवनीयानां

#### [89 || 90 || 98 || 97 || ]

सवनीयानां या देवतास्ताः सुक्तवाकोन्कवेंऽपि नोस्कृष्यन्ते । पश्चनङ्गन्वास्तवनी

९ प्राकृतस्थाऽप्रतत्ती—स. । २ कृतः प्रकृतः प्रचारः—क. । ३ तादि सर्वेषां—ग. ।

पुरोडाञ्चानां देवताः संकीत्र्यन्ते, भूड्यं बिन्द्राय इत्रिवते घानाः, पूरण्यः ते करम्मामित्यारभ्य । तासाम्रत्कर्षः, नेति संदेहः । कि माम्रुष् । खरकर्षे सक्तवाकस्य न सवनीयदेवतानामुत्कर्षः । कृतः । पश्वनञ्चन स्वात् । अनुयाजाः पश्चीरङ्गमुकुष्यमाणाः पश्चङ्गमेवोरकष्टुमई नि, न सोमाङ्गम् । सोमाङ्गं च सवनीयदेवताः । तस्मात्तासामनुत्कर्षः । यथा निष्कर्षेऽनन्वयः। यथा पौर्शनास्यां सुक्तवाकस्य प्रयोगे पूर्ण-मासीहेबतानां निष्कचेंऽमाबास्यादेवतानायनन्वयः । इनरत्र चेत्रा-साम् । तत्कस्य हेतोः । इतरेतरस्यानङ्गत्वात् । सद्दिद्दाव्यतु-त्कर्षः ॥ ५३ ॥

> वाक्यसंयोगाद्रोत्कर्षः समानतन्त्रत्वादर्थ-लोपादनन्वयः ॥ ५४ ॥ सि०

अथवीत्कर्ष एव न्याय्यः । कुनः । वाक्यसंयोगात् । सुक्तदाकः स्यैकदेशभूतानि सौधिकदेववासंकीर्तनानि, भृज्यशिन्द्राव हरिवते धानाः, पुष्णवते करम्भं, सरस्वतीवते परिवापम् । अयं वजमान इति संबध्यते । तथा, इन्द्राय हरिवते धानाभिः, पूपण्यते करम्भेण, सर्द्वतीवते परिवापेण सुबस्था अद्य देवी वनस्पतिरभवदिति संबध्यते । वान्येवानि सक्तवाकस्य मध्य उच्यमानान्यर्थवन्ति । निष्क्रशानि केन वंडीन्यंनर्थकानि भवन्ति । न च सवनीयानां सुकवाकोऽस्ति, येत्रे-तान्युचार्थरन् । पाशुक एव सक्तवाकस्तेषां प्रसङ्गासिद्धः । अवस्त्रकेन तक्षेत्रतानां संकीर्वनं यक्तम् । स चोत्कृष्यते । तस्माचासामप्यत्कर्षः । आर्थ चैवमनुग्रहीव्यते ।

यानाम् । यथा पौर्णमास्यां प्रयुज्यमानः सुक्तःशकोऽभावास्यादेवतां नोतंसर्वतिः एउँ-बिहावि ॥ ५३ ॥

प्रस्तरस्तावरप्रासिङ्गिकस्तेषाम् । यद्र्यश्च प्रस्तरस्तद्र्ये प्रहरणम् । प्रहरणाङ्क च सुक्तवाकः । तस्मात्सूक्तवाकोऽपि परार्थः । सुक्तवाकमध्ये सवनीयदेवतानां पाठा-त्तेन सहैकवाक्यता बाध्यते । अपि चापक्रष्टानि साकाङशस्वादनर्थकानि मवेगः ।

१ भुष्जितिनद्राय-ग.। २ नाऽऽकपैति —व.। ३ एक्वल्यता बाम्पत इति —अवशस्यसार्वेः श्वाक्यताऽपंकी संति वाध्येतेस्वर्थः ।

येषु, यथा निष्कर्षेऽनन्त्रय इति, समानतन्त्रत्वादर्थळीपादनन्त्रयः । संभानतन्त्री दर्भपूर्णमासी । तथाः साधारणं स्कवाकान्त्रनात्रम् । तथः साधारणं स्कवाकान्त्रनातम् । तथः सार्थि निषिशते । अर्थळुतं चार्गावास्यादेवतानां पौर्णमास्यां संकति-तम् । इतरासां चेतरत्र । यस्त्रारणम् । या इद्या देवतास्त्राः संकति-नेत्र नुत्रस्वयं । इयमपाष्टा न काचिदन्तरितेति । तस्मात्, यथा सिष्कर्षेऽनन्त्रय उत्यदद्यान्तः ॥ ५४ ॥

इति औषावरस्थापिनः कृतो भीमांसाभाष्य एकादश्रध्यावस्य नुनीयः पादः ॥

# अथैकादबाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥

( राजसूचे प्रवक्दक्षिणायुक्तनामानावेष्णवादीनां भेदेनाङ्कानुष्ठानााधि-करणम् ॥ १ ॥ )

### [१] चोदनैकरवाद्याजसूर्येऽनुक्तदेशकालानां समवायाचन्त्रमङ्गानि ॥ १ ॥ पूर्व

राजसूचे यान्यजुनतदेशकाळानि प्रधानामि, यथा, त्रिसंयुक्ते हे प्रवमादि चिन्त्यते । किं तत्राङ्गानां तन्त्रभाव उत्र भेद इति । किं प्राप्तय् । राजसूचेऽनुकादेशकाळानां प्रथानानां तन्त्रपङ्गानि । कृतः ।

न च तःत्रपैदानामपक्षों छन्यते । येन निराकाक्ती भनेषुः । परार्थत्वास्तृकवाकस्य । पौर्णभारवाममावास्यायां च तन्त्रेण स्कवाको विनियुक्तः । प्रकरणानिज्ञेषात् । तत्रापकर्यो युक्तः । इह तृत्कर्षे स्कवाकस्योत्कृष्टा एव सवनीयानां देवताः प्रकाश-विष्यन्ते ॥

इति श्रीभट्टकुमारिलविश्विभाषां भीमांसामान्यक्याल्यायां टुप्टीकायामे-कादशाच्यायस्य तृतीयः पादः ।

१ ध्रमावास्थावृति—क.। २ त्रिवंतृके द्वे इति—' सोमातीमा एकादशकराठः, ऐन्यावीयम धरः, पीष्णवरः, स्वामो दक्षिणां ' आमावेष्णव एकादशकराठः, ऐन्यावीयवस्थः, वेष्णवाकि च्याकः, वाममो दक्षिणां ' द्व्याविमा विद्वित्तं त्रिकद्वयमितवर्षः । ३ तन्त्रपद्शामिती—'अप्तिस्य होतारमञ्ज्ञातार्वे सुवासुता वज्ञमानः ' द्व्यादीमामित्यवर्षः । ४ व्यक्तः—प्र.।

समबायात । फलनिवर्तने तेषां समवायः । समेरवैतानि फलं साधव-न्ति, नैक्काः । क्यं द्वायते । चोदनैकत्वात् । राजसूवेनत्येकवचनान्ते-न बन्देन तानि वधानान्युक्त्वा फलसंबन्धः कृतः । तस्मात्समुदायः फलबान्। यश्र फलबत्तविकीर्षितम् । तद्र्येतिकर्वन्यता । इतिकर्व-व्यता बाङ्गानि । तस्पाचन्त्रम् ॥ १ ॥

> प्रतिदक्षिणं वा कर्तृसंबन्यादिष्टिवदङ्गभूतत्वा-त्समुदायो हि नित्रवृत्त्या तदेकत्वादेक-शब्दोपदेश: स्यात् ॥ २ ॥ प्रि०

न चैतदेवं, तन्त्रमङ्गानीति । किं तर्दि । भेरेन । कुतः । प्रति-दक्षिणं कर्नृसंबन्धात्। प्रवेषु कर्षसु दक्षिणाभेदः श्रूयते । आस्ताः वैष्णव एकादशकपाला, पेन्द्रावैष्णवश्वकः, वैष्णविश्वकपाको वायनी दक्षिणा । सोमापीष्ण एकादश्वकपाळा, ऐन्द्रापीष्णश्चका, पौष्ण-इवकः, क्यामी दक्षिणीति । दक्षिणाभेदात्नाविदक्षिणं कर्तुसंबन्धो भवति । वायनकीताः पूर्वस्य त्रिसंयुक्तस्य कर्तारः । अनङ्कंते उत्त-रस्य त्रिसंयुक्तस्य । बनामपरिकीता उत्तरस्य त्रिसंयुक्तस्य कर्तारः । केडप्यनङ्गः पूर्वस्य । अतः कर्तृभेदादङ्गभेदः । इष्टिबत् । तद्यया पौर्भ-मासकालान्यङ्गानि कालभेदान दर्भस्योपकवीन्त । प्रवामहापि कर्त-भेदास परस्परस्य । तस्माझेदेन कर्तव्यानीति । यत्त चोदनैकत्वादुन-रस्यापि समदायो विवांक्षेत शति । उच्यते । समुदायो हि तिकेईस्या । समदायः फळानेष्यस्या विवक्षितः । तदेकत्वात्-फळेकत्वात् , सह-वचनं, न प्रयोगैकत्वात्, इष्टिवत् । तद्यया दर्भपूर्णमासयोः प्रयोगेभेदेऽपि फळेकत्वात्समासवचनं, दर्शवर्णनासाभ्यां स्वर्गकानो यजेतीते ॥ २ ॥

### तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥ ३ ॥

अन्यार्थोऽप्येतमर्थे दर्भयति । पूर्व त्रिसंयुक्तसुत्तरं त्रिसंयुक्तमिति । तत्र भेदे हि पौर्वापर्य स्यात् । नन्त्रेकतन्त्रत्वेऽपि प्रधानापेक्षं पौर्वापर्य भवेत् । नैवमेतत् । वाक्यशेषेण तु विद्वायते, साङ्ग्योः प्रधानयोरेतत्यौ- र्वापर्विपिति । एवं शाह — यन्तूर्वे त्रिसंयुक्तं वीरजननं तत्, पहुचरं असंयुक्तं पशुजननं तदिति । फळसंबन्ययः साङ्ग्योर्भविति, न केव-छयोः । तस्साइर्थनमेवैतत् ॥ ३ ॥

> ( राजसूबोपक्रमे वृतानामेन कर्जुणामान्तमुपादाननियमाधि-करणम ॥ २ ॥ )

ि २ ] आनियमः स्यादिति चेत् ॥ ४ ॥ पृ०

त्रमैद दिवार्थने, किमुपक्रमे ये कर्तारस्त प्रवान्तादुतानियमः, ते वाद्म्ये वेति । कि मासम् । अनियमः स्वादिति चेत् । इति चेत्रदर्शासः, मतिद्राक्षणं कर्तृसंबन्ध इति, अनियमः । पवित्रद्राक्षणाभिर्ये परिकीताः पवित्रार्थास्त्रे मबन्ति । पवित्रान्ते तेषामपदर्गः । उत्तरे कर्भाण यथा-कार्या, ते वादम्ये वा स्युः । तस्माद्तियमः ॥ ४ ॥

#### नोपदिष्टत्वात् ॥ ५ ॥

नैतदेवं युक्तम्, अतियम इति । कि तर्हि । य एव शक्कभे त एवाऽऽन्वात्स्युः । कस्मात् । उपदिष्टत्वात् । आदावेव वरणकाळे यज-मानेन तेषापुरादेष्टम्, अनेन मां राजसूयसंब्रकेन कर्भसमुदायेन याज-यतेति । वरणं च माक् कर्मबहत्तेः । तदगृद्धगाणविशेषत्वात्तन्त्रम् । तेनाऽऽनताः सर्वार्था भवन्ति । आह् । यदि संबुदायक्षद्विष त्रियन्ते

#### ₹ N ]

पित्रम्य द्रिलाम्नानात्यवित्रस्य ये कर्जाररी पिवित्रार्थेषुवादीयन्ते । ते द्वितीयेस्य सोमस्य नाङ्गम् । कथम् । अनियमेन कर्तृणामुपादाने आधे ववनालियम्यते । तर्षं नियमवननं यस्यैवार्थनोपादेने तस्यैव तेऽङ्गम् । द्वितीयस्य पुनरसायुवादानियमो ने भवति । यथाऽन्ये पदार्था भेदेन क्रियन्ते, एवं वरणमपि भेदेन प्राप्नोति । तत्र यदि वा त एव वरीतन्याः, अयवाऽन्ये । एवमैटिकेटबार्थ भेदेनेव ॥ ४ ॥

स्वाराज्यकामस्य राजस्यसंज्ञको याग उपायस्वेत चोद्यो । स उगाये प्रवर्तमान आदायेवार्षिको वृणीते, राजस्यसंज्ञकेन यागेन याजयतेति । तचागृद्यमाणाविद्रोपस्या-सर्वेवा कृतं भवताति ।

१ वर्षपुरिस्य—मु. । २ द्वितीयस्य क्षीमस्यति—अभिष्यनीयास्यस्य सोमयातस्यिते शिषः ।
 १ तत्र-च । । र उपादते—उपादायवतीस्यः । ५ ग मवतीति—पूर्वित-कर्माण कृतो वरणास्य इपादानीनयमो द्वितीयस्य कर्मणेऽईः । भवतीत्यः । ६ यागः—बायष्ट्रदाय द्व्यरेः ।

तत प्रम् । अर्थ पुनरवयं प्रित्रपृतिहर ततो न सर्वाधाः । तद्धी एव भवन्ति । किं पुनरत्र युक्तम् । समुद्रावमुद्दिश्वि । तथा सरय-विभ्रेन कर्तुः कर्म निर्वर्तते । इतर्या प्रित्रान्ते, उत्तरिशन् कर्भाण त एव कामवो न संवर्तेत्म् । अन्ये च कर्तारो ने प्रयेस्म् । कर्भविद्याः स्यात् । छाघवौषत्तिश्च । एवं च सति छाघवं भवति । इत्तर्या प्रति-कर्मोषादानं तद्गुरुः स्यात् । ऋत्विग्याज्ययोशाज्यभिचारो धर्मः ।

अपि च समुदायमुद्दिस्य विश्वमाणेषु यो यहँकाळो निर्झातः स तत्काळ एव कारि-ष्यते । अनियमेनोपादाने पूर्ववृता नेच्छेयुरपि । कदाचिदस्ये न ळम्बेरन् । तन्न योऽसी काळ उपिष्टः स बाध्यते । तदः कर्भवेगुण्यात्ककायाची भवेत् । तस्पान प्रतिकर्भ वरणं कर्तव्यमिति ।

अयुक्तमिदं व्याह्मानम् । यः कर्माणं कानाति तस्य रानसूचेनाधिकारः । स एवं जानाति, एष्टिकं वरणानिहिध्येनोपकरोति, न सौमिकेषु । यथं सौमिकं वरणं न तदै-ष्टिकेष्मिति । यथाऽऽदावायाने कृते कश्चिदंव वरणं कुर्यात्, अहं कर्माणं करित्ये, तत्र में मन्दन ऋत्विजो भवतिति । यथैतदप्रमौणकं, एवमिदमिषि । न कश्चिदनथोविं होषैं। नैं च पवित्रस्थाकं सोर्म इस्टिकां, येन प्रामक्किकेन वरणेन निद्रोतिः । यथा दरिण्णायादीनां क्योतिर्ध्योगिकेन वरणेन ।

र्थंदाचुच्यते समुदारमाहिद्य विभात इति , तदयुक्तम् । न हि समुदायः फल्ठे चोधते । येन तदर्थं वरणं स्थात् । कतरो वा शब्दः समुदायवाचकः । राजसूयशब्द इति चेत् । तत्र । सोमयश्विष्टिदर्विहोमा निरन्ता उत्तवाः । ते निरन्ता एव प्रयोजनयरेक्षन्ते । तेषायदेक्षमाणानां सीनवाबरूपः शब्दैः श्रृययाणो रूपवतः फल्ठे

९ अय पूर्वमय — ख. । २ कालाविगतिश्व — ग. । अत्र च वैभिनीयन्यायमालादिनुप्रेत-पुस्तकेषु " लावधाविगतिश्व " इत्तेषं पुर्वमृत्रावेन प्रकाशनं इत्यते । तत्र इत्तरप्रमाणात्त्रामाः बादस्माभिरविश्वतम् । ३ यत्वालं — प. । ४ विजागाते — व. ज. । ५ अप्रमाणकम् — अप्राज्ञी-यमित्वयेः । ६ न विश्वेष इति — अशास्त्रीयत्वेन स्वत्यादिति रोगः । निह शास्त्रेण सर्वादे वर्णं कर्तेम्यत्वा विहितम् । यदि नोरकेनेशिष्टपायां प्राप्तं यदि देशकास्त्रेयात्वकमें कर्तेन्याद् । नापि पवित्रस्य यः कालः संत्रेष्ट्योमानित्वान्ति । येन क्रांत्रस्याद्रग्तन्त्रता स्थादिति सावः । ५ नापि प्रवक्तां वरणैक्यमित्याह्म न वेश्यादिना । ८ सोम इति — इत्तरतोमयात हत्यवैदः । १ निहातितित - अस्यत्र वरणिक्यमित्वस्याद्व — वश्यादिना । ८ सोम इति — इत्तरतोमयात हत्यवैदः ।

कस्मारसंगुदायमुद्दिय त्रियन्ते । तथा च तन्त्रस् ॥ ५ ॥

### प्रयोजनैकत्वात् ॥ ६ ॥

एकं च प्रवोजनमब्यवदक्षिणानाविष समुदायसंपत्तिः। न सम्बन्धेन केबळेन क्रुतेन कथिदर्थः। अवयवैः समुदायः संपाद्यितच्य इत्यवयेषैः परिक्रीयन्ते । तेषां समुदायसंपत्तौ कृतार्थत्वम् । तस्यात्त एव कर्नार आन्तात्स्यः॥ ६ ॥

आह । वादि समुदावसंपरये, अवयवद्यः परिक्रयः, सक्रदेव कर्तव्यः, किं पुनराष्ट्रस्वेत्ति । उच्यते —

### विशेषार्था पुनःश्रुतिः ॥ ७ ॥

जमयथा परिक्रये प्राप्ते सकृद्वा प्रत्यवयनं ना, परिक्रपविश्वेषो नियम्यते, प्रत्यवस्यं कर्तव्यः। द्रव्यसंख्यानियमेन च वायनो दक्षिणा, अयुनप्रियेचनीये ददातीत्येनं क्रियमाणप्रभृद्यकारि भवतीति ॥७॥

( अवेष्टे)भैन्नतन्त्रताधिकरणम् ॥ ३ ॥ )

## [३] अवेष्टी चैकतन्त्र्यं स्याहिङ्गदर्शनात् ॥ ८ ॥ पू०

विद्वाति । ये फल्ने विधीयन्ते तेवामितिकर्तेच्यता । अयं च करणानियम इतिकर्ते-व्यताद्येन गृह्यते । तस्माध्याऽस्येतिकर्तत्र्यता मेदेन क्रियन्ते, एवं वरणमपि भेदेन कर्तेच्यम् । न कश्चिद्विशेषः । तस्मादेकैकस्य भेदेन वरणम् ।

यदि समुदायमुद्दिय वरणं तन्त्रेणेष्वते तताऽत्याऽपीतिकर्तन्यता कस्मात्त्रेत्रेणे न क्रियते । कैरतव वरणे परापातः । तस्माध्येतद्वरणं वैदिकं नैवर्द विन्त्यते । किंद्र योऽयं क्रीक्रिकोऽम्युपायः स चिमर्थते । पूर्वपरावादी — अनियमेन क्रीक्रिकमम्यु-पायमिच्छति । सिद्धान्तवादी द्व क्रीक्रिकमप्युपायमादावेव नियमेनेच्छति ॥ ९ ॥ [ ९ ॥ ७ ॥ ]

१ धरुदायमुद्दिश्वेति—यदन धर्मनी धमुदायमुद्दिश वरणं आध्यकारैः साथितं न तदे-दिकरणामिप्रायेणः प्रयानादीनामिन वैदिकरणान्यापि तन्त्रत्वे प्रमाणान्यातः । अपि तु कर्म-विश्वेषासङ्कयाऽऽदायवस्यकर्तव्यक्तीकरुतंत्रकरणाभिप्रायकांमिति हेयम् । तदिदं वार्तिक एव विस्तरसः प्रतिपादितम् २ अवयवे—सः. । र कथ-पः। ४ भिग्रयत इति-दि तन्त्रं पृयववेत्यः -नियमः, वत तन्त्रमेषेति विनत्यत हृत्यर्थः।

हिश्यमेव राजन्येऽवृष्टिः, आप्तेयोऽष्टाकपालो हिश्यमं दक्षिणा, वृष्टिस्तर्थक् शिविष्ट्रियो दक्षिणार्याम्त्राता । तस्यो चिन्त्यते कियकुननो भेदोऽय तन्त्रभाव इति । कि प्राप्तम् । अवेष्टे चैकतन्त्र्यं स्यात् ।
तन्त्रवाण्डिकृत्यक्षेतात् । लिङ्गं हि तन्त्रभावस्य सूचकं दृदयते । यदि
प्राप्ताणो यजेत वृष्टिस्तर्थं मध्ये निषायाऽऽ हृतिवाहुर्ति हृत्वाऽभियारयेत्,
वदि राजन्य ऐन्द्रल, यदि चैदयो वैश्वदेविषिति । सावस्त्ये च दृविष्
मध्ये निषानपुष्ययते । एकतन्त्रे च सायस्त्यम् । तस्यादैकतन्त्रवस् ।
नतु लिङ्गद्वपदिश्वते, कृतः शक्षिः । सह चोदनया माक्षिः । अयेषा विद्यामवेष्ट्यः । इसं वा अय तं लोकं पुनवपावरोहन्त्रीति । अवेष्टिरिवि

#### वचनात्कामसंयोगेन ॥ ९ ॥ सि ०

न वा तन्त्रभावः। कृतः। उक्तां न्यायः, प्रतिदक्षिणं वा कर्तृ-संबन्धः स्यादिति । किङ्कदर्श्वनादिति यदुक्तम् । तत्र सूयः। वचना-दियं कायसंयोगेनापि भूवते, एतयेवासायकामं यात्रयदिति । तत्रै-तदर्श्वनम् । न च तत्र दक्षिणाभेदः। न हि राजसूपिक्यो दक्षिणास्तत्र प्राप्यन्ते । एतयेवासायकामं याजयेदित्येकवचनान्तेन भ्रब्देन फलं मति निर्देशात्सहपयोग एव ।

<sup>&#</sup>x27; बाईस्परचं मध्ये विश्वाय ' इति मध्यशब्दोऽर्थम् । यद्यन्यान्यपि ह्वीपि तत्त्रेण क्रियन्ते, एवं मध्यश्रब्दो भवति । ' आहुतियाहुति हुत्या ' इति तत्त्र एवोपप्यते । ' एतया यञ्जत ' इत्येकवचनप्रयोगः श्रूयते । यदि भेदेन प्रयोगो भवेत्तया सति प्रयोगे महुवचनं श्रूपेतें । तस्मात्येयोग एकवचनश्रवणाचन्त्रम् ॥ ८ ॥

ध्यतिद्विष्णां वा कर्तृसंयोगात् ' इत्यनेन न्यायेन तन्त्रभेदः प्राप्नोति । 'प्रध्ये निभाय ' इत्यनेन शिक्केन च तन्त्रं प्राप्नोति । तत्र को निर्णयः, भेदेन वा तन्त्रम् । उच्यते । ' एत्याऽलायकाणो यनेत ' इति कामसंयोगन श्रूपते । तत्र योऽलायं कामयमानः करिष्यति तस्य तन्त्रेण प्रयोगो मविष्यति । भेदेन कियमाणायां यस्य-योग एकक्षमं तद्वाष्थेत ।

१ ऐक्तन्त्र्ये च—सु.। २ उक्त इति—(अ०१) पा० ४ अ०१) इख्लेंकि खेष:। ३ अयोक्रित-पूरत इति क्षेषः।४ भूयेतिर्—एक्ववर्तं भूयमाणं ताटऽद्वियेत्यर्थः। ५ प्रयोग इति—अवायकासप्रयोग इत्यर्थः।६ (अ०१) पा०४ अ०१ हु०२)।

वजैवदर्जनगुपपद्यते । वस्माचदपेश्चवेतत् ॥ ९ ॥

कत्वर्थायामिति चेन्न वर्णसंयोगात्॥ १०॥

अब पश्यसि क्रस्वर्णयानेवैतदर्शनं भवत् । एवं मक्कतश्चेषत्वं भवि ष्यवीति । वैन्न । कृतः । वर्णमंयोगात् । यदि ब्राह्मणो अजेन, यदि वैदय हति। न च कती ब्राह्मणवैदयी स्तः । राजन्यस्येव राजस्यः । राजा राजमुयेनेति वचनात् । तस्मादऋत्वर्षायायेतद्दर्शनम् ॥ १० ॥

( पवनानहविषां त्रयाणामेकतन्त्रत्वाभावाधिकरणम् ॥ २ ॥ )

[४] पवमानहविःव्वैकतन्त्र्यं प्रयोगध्चनैकत्वात् ॥ ११ ॥ पू० आधाने प्रमानष्ट्यः, अपये प्रमानायाष्ट्राक्रपार्छ निर्वपति, अप्रये पावकाय. अग्रये श्वचय इति । तत्र विचार्यत । किपासांगैकतन्त्रयं, भेदो बोर्ति । किं प्राप्तम् । प्रवमानहृतिःवीकतन्त्रयं स्यात् । कुनः । प्रयोगवय-नैकत्वात्। एक आसां प्रयोगवचनः, अह्नो निरुष्याणीति । प्रयोगवच-नैकत्वास्सहमयोगः । तत्रं न गृहते विशेषः । तस्मादैकतन्त्र्यम् ॥११॥

#### लिक्दर्शनाच ॥ १२॥

लिङ्कं च सहप्रयोगं दर्श्वयति । समानवर्दीं वे भवन्तीति । अन-बादोऽयं वर्तमानापदेश्वातः॥ १२ ॥

वचनानु तन्त्रभेदः स्यातः ॥ १३ ॥ सि०

नै चैकतन्डयंस्यात् ।किंतिई । तन्त्रभेदः । स च भवन्नेवंस्यात् , पथमाना भेदः, उत्तरयोस्तन्त्रम् । कस्मात् । वचनात् । वचनािर्वं भवात, अय यः कामयेत वैशीयान् श्रेयान् स्यामिति तस्यामये प्रवानायं निरुष्य, अय पायकाय शक्ये चोत्तरे हिवसी समानवहिंबी

तस्मादेकवचनादनन्यथासिद्धान्तिङ्काच कामे तन्त्रेण प्रयोग: । ऋत्वर्थायां स्ववेष्टावु-भवामावाहाक्षिणाभेदाच भेदेनेव प्रयोगः ॥ ९ ॥ [१०॥]

<sup>·</sup> अहो निरुप्याणे ' इति काल्यचनं मन्येमानस्तन्त्रतामायाद्यति । यथा पौर्ण-मास्यां त्रयाणां काळसंयोगातन्त्रेणःहानि, एवमिहापि ॥ ११ ॥ [ १२ ॥ ] सिद्धान्तवादी तु, अहःशब्देन सर्धःकर्तब्यानीति विज्ञायते, न कालं प्रत्युपादी

<sup>-</sup>९ तव त -- क. स.। २ न बा-स.। ३ वसीवान् --स.। ४ निरुप-मृ.। ५ मन्वानः---म. ज. । ६ सद्य इति-यस्मिन्नहृत्याधानं कृत तस्मिन्नवाहनोत्यर्थः ।

निर्वपेत , यदेनमग्रहीत्तेन स उत्तरं वर्षायान् श्रेयान् भवतीति । किमिन वचनं न क्र्योत । नास्ति वचनस्यातिभारः । तस्मादेवं कर्तव्यम् । अथ यदक्तं प्रयोगवचनैकत्वादिति । तस्य कः परिहारः । नासी प्रयोगदचनः । काळवचनोऽसौ. अह्यो निर्देष्याणीति । तस्मादं**रेतः** स भवाति॥ १३॥

### सहत्वे नित्यानुवादः स्थात् ॥ १४ ॥

यशोक्तं, समानवहींवि भवन्तीति समानवयोगं दर्शयतीति । तत्र ब्रुवः । सहत्वे नित्यानुवादः स्वात् । इदवपरं श्रूयते, यो अधावर्चसः कामः स्यात्तस्य सर्वाणि हवीयि निरुष्याणीति । तस्यै सहप्रयोगी भवति । तस्पिन सहत्वे नित्यानुवादोऽयं स्थातः, समानवहींपि भव-न्वीति । कैथं पुनर्निक्त्याणीत्युक्ते सहप्रयोगी विज्ञार्वेते । निक्त्वाणीति बहत्वयक्तः प्रयोगो विद्वायते । तच बहुत्वसुपादेवत्वेन चोदिवानां विवासित्य । न वैकश्वः प्रयोगो वहन्युकः प्रयोगो भवति । तस्पा-त्सहपयोगो विज्ञायते ॥ १४ ॥

( द्वःदशाहे दीक्षोपसत्सुत्वानां प्रत्येकं द्वादशदिनसाध्यत्वाधिकरणम् ॥ ९ ॥ )

## प्रि द्वादशाहे तैत्वक्रतित्वादेकैकमहरपबृज्येत कर्मपृथक्त्वात् ॥ १५ ॥ पृ०

द्वादशाहेन भजाकामं याजयेदिति श्रूयते । तत्र विचार्यते । किमेकै-कशः पुथक पुथरदीक्षीपसदेनाहः संपाद्य द्वादश पश्चवित्राविरात्राः कर्व-ब्याः, अथवा द्वादश्च साद्यस्त्राः, अथवा चतुरहे दीक्षाश्रत्रह उपसदः.

प्रकृताद्वपांश्वादेशीरियोजनपर्यन्त्रस्य यागस्याहःशब्दः परिच्छेदको दृष्टः । तेन

यन्ते । अझः शब्दस्य काको न वाक्यः । धेन काछं प्रस्यपादीयेरन् । तस्माझेदी ववनात ॥ १३ ॥

<sup>&#</sup>x27; समानहवींथि भवन्ति' इत्यनुवादः । ' ब्रह्मवर्षम् असम्बन्धः सर्वाणि हवींथि सह निरुप्याणि ' इति । तत्र निर्वापे सहचोदिते वचनात्तन्त्रं भवति । तस्मासद्येशयाऽ-नवादो भवति ॥ १४ ॥

१ विहत्य-मु । २ तत्र-प. । ३ कि पुनः-क. स. । ४ गम्यते-क स. । ५ निह-ध्यागि-क. ख. । ६ त प्रकृति -म. ।

चतुरहे सुरवाः, अथवा स्वस्थानानां दीक्षोपतत्मुत्यानां विद्वद्विरिति। कि प्राप्तक् । तत्सुत्रेणव प्रकथः । द्वादश्वाहे तत्मक्रतित्वादेकेकपहरप-

बुडियेत कर्मपृथकत्वात् ।

च्केकं सदीसोपसदमहरहरप्वृत्येत । द्वादश्च पञ्चविश्वतिशाशः कर्षे-व्याः । कुतः । तरमक्कतित्वात् । सदीसोपसदमहरप्वित्रं त्र्योतिष्टाये । यतस्त्रत्मक्कतिन्येतानि द्वादशाहानि पृथम्मृतानि कर्माणि पृथवस्येनैव वर्षानाकाङ्कानि । तस्मान्त्रयोतिष्टोमयरसदीसोपसदमेकेकमहः कर्वन्य-भिति ॥ १५ ॥

### अर्ह्नां चाश्रुतिभूतत्वात्तत्र साङ्गं कियेत यथा माध्यंदिने ॥ १६ ॥

न चैतदारेत, यदुक्तं द्वादश पश्चविश्वतिरात्राः कर्तव्या इति । किं ताई । द्वादश साधक्काः कार्याः । किं कारणम् । अहां श्रुतिभूत-खात् । द्वादशारेनेति द्वादश्चसंस्वाऽह्वां मत्यक्षश्चना । सा वाध्येत, यदि द्वादश पश्चविश्वतिरःत्राः क्रियेरन् । तस्माद्वादशस्वदःस्वैकैकं

त्रस्विच्छेदद्वरिण कर्मणि वर्ततेऽहः शब्दः। इहापि द्वादशहे प्रथममहर्दिनी वमहरिस्वैवं श्रूदते। सोऽवमहः शब्दः श्रूपमाणः कर्म व्यत्यते। यदान्को व्यव्यते, अनेन तदुःपद्यते। एवं देश सीमिकाः यह संयुक्तानि कर्माण्युनैत्यन्ते। अपनी प्रथणियोदयनीया। ता-विष्यस्थाना कर्म प्रदिशादम्तः। तस्माद्वादश कर्म प्रदेशयन्ते। तान्युत्यक्षानि सा-कान्यसाणं । द्वाद्यश्चानि प्रमानकान्यसाणं । द्वाद्यश्चानि प्रमानकान्यसाणं । द्वाद्यश्चानि स्वाद्यश्चानि । त्वाद्यश्चानि । त्

बँगास्तावरकले विवार्यन्त इति इत्यम् । तंत्त्वाकनोऽहार्वश्चेष्ववार्यमुखायेते, द्वारः शक्षानि मरुकीति । द्वार्यशक्तोऽपि अतिरेषः । अहाराकोऽपि क्रीकिकमहर्वकीति न कर्म । क्षाणार्वो भविष्यति । द्वार्याहेनीि द्वारक्षमिरहोमित्ते वागाः करिव्याः ।

९ ततः—ग.। र अहुना बा--प.। १ उपत्यस्ते-प.। ४ न च--प.। ५ ज्योतिष्ठोम-विम्यतं-व. म.। ६ परिमाणे इति-' एकारोलां ' तिस्र उपसदः' इस्यादिना विद्वित विरमाण इत्यरं. ७ याण-च ८ विधवित-च । ९ शब्दहृत प.।

मधानं मयुष्येत । मधानकालत्वाद्याङ्गानां बत्काळं वदीयं दीक्षोपस-दम् । वथा माध्यदिने । तद्वथा, सांतपनीयस्य माध्यदिने निरूपत इति बचनान्मध्यंदिनकाळान्येबाङ्गानि भवन्ति, एवभिहापि। तस्माद द्वादश्व साद्यस्काः कर्तन्याः ॥ १६ ॥

### अपि वा फलकर्तृसंबन्धात्सहप्रयोगः स्यादाग्ने-याग्रीषोमीयवत ॥ १७ ॥

अपि वा नैवं स्वादद्वादश साधस्त्रा इति । कथं तर्हि । स(-प्रयोगः स्यातः । चतुरहे दीक्षाश्रतुरह उपसदश्रतुरहे सुत्याः । कुनः । फलकर्तुसंबन्धात । फले कर्तव चैतेषां प्रधानकर्पणां समेतानां सं-बन्धः । द्वादशाहश्रव्हेन समुदायनवनेन संयोगात्फळे संबन्धः । सत्रे स्वयंकर्तृत्वाद्दीने च दक्षिणैववात्कर्तृषु च । एकफळत्वादेककर्तृत्वाच सहमयोगो भवति । आग्नेयाभीवीमीयवत् । यथाऽऽन्नेवाभीवीमीवयो-रेकफळत्वादेककर्तृत्वाच सहप्रयोगी भवति । सहप्रयोगे च विश्वे-षात्रहणात्तन्त्रं दीसोपसदं, द्वादशाहश्रविशानुत्राद्या। तदुभयमेवमुपपादिवं भवति सहपयोगोऽहः संख्या च । तस्यादेव पक्षः श्रेयान ॥ १७॥

### साङ्गकालश्रुतित्वाद्दाः स्वस्थानानां विकारः स्यात् ॥ १८ ॥ सि०

तस्मादनेन द्वादशाहेनेति साङ्गाना द्वादशाहकाछत्वं प्रतिपादते । बाडसी चोदकेना-न्यादशी वैरिसमाधिः प्राप्नोति, सा प्रत्यक्षवाऽहर्भनवा संख्यवा बाँध्यते । एवं च प्रधानसंनिधावङ्गानि क्रुतानि भविष्यान्ति ॥ १६ ॥

यागाः फले चोद्यन्ते । तेवां हादशसंख्या प्रस्यता श्रूयते । सा चोदकशावां संख्यां कार्यापत्त्वा बाधते । तत्र ये संख्वायुक्तास्ते बाध्यन्ते । ते च दीसणीयादयः संख्यायुक्ताः, नाशीर्षामीयादयः । अपि चैकस्मिन्फक्ने चोदितानां तन्त्रेणैतिकर्तव्यता भविष्यति । देक्षिणेक्यात्कर्तभेदो नास्ति । तस्मात्सहपयोगः सिद्धो भवति । सर्वे च यजनाना एव कर्तारः । तत्रापि कर्तभेदो नास्ति । तत्रापि तन्त्रम् ॥ १७ ॥

१ समवेतानां--ग. । २ प्राप्तिः सा-व. ज. । ३ निवार्यने-व. ज. । ४ अमीबोमीयः पद्यः-व. व. । ५ नन्वेकफळकानामपि राजस्यवत्त्रयोगभेदो भवत्विति शङ्कायामाह--दक्षिणेङ्ग्यादिति । ६ तन्त्रामिति —दीक्षोपसद इति शेषः ।

अयवेतद्वि न युक्तम् । इतः । साङ्गकालभ्रुतित्वात् । यदात्र मधानानामेव कालभ्रुतिः स्याकाङ्गानां, तत एवं स्थान् । अत्र तु सा- ङ्गानां कालः भ्रुतः । द्वाद्य दीसाः, द्वादयोपसद शते दीसाणापुप- सदां च एथक् प्रथक् कालः भ्रुतः । यदि चतुरहे क्रियेत, ततो बाध्येत । तस्वास्वस्थानानां विद्यद्धिः । तदपेसं च द्वादय्वत्वम् । तति अपसदः, तासामिष् तदेशानामेव । अन्ते मुस्या, तस्या अपि तस्स्थानाया एव विद्यद्धिः । तदपेसं द्वादय्वत्वम् ॥ एव विद्यद्धिः । तदपेसं द्वादय्वत्वम् ॥ स्थानाया एव विद्यद्धिः । तदपेसं द्वादय्वत्वम् ॥ १८ ॥

### दीक्षोपसदां च संख्या पृथक् पृथक् प्रत्यक्षसंयो-गात्॥ १९॥

अपि च, द्वादश्वाहेन शजाकार्य याजयेदित्युक्तः। त्रिर्वृदादीन्यनुक्रा-न्तानि । तस्मादपि तदयेक्षा द्वादशसंख्या ॥ १९ ॥

> वर्संतीवरीपर्यन्तानि पूर्वाणि तन्त्रमन्यकाल्यत्वाद-वभृथादीन्युत्तराणि दीक्षाविसर्गार्थ-

#### त्वात्॥ २०॥

भाववेशमाः । केन । यागेन । कतरेण । द्वादशाहसंझकेन यागेन । सामाना-धिकरण्यात् । अहःशब्दः कर्म वशीति । संस्थाश्चव्दः ' संस्थर्यां कर्मेनेदः ' इस्यनेन न्यायेन द्वादश यागान्त्रतिपादयति । तत्रैकेको यागब्धोदकेन धर्मान्गृद्धाति । तत्र प्रस्थरेण संस्थायचनेन चोदकेन या दीक्षोपसस्संस्था प्राप्नोति सा बाध्यते । दक्षिणेनयात्तन्त्रेण प्रयोगः । तस्माहीक्षाणापुपसदां च स्वस्थानिवृद्धया प्रयोगः । द्वादेशसंस्था च या द्वीदशस्त्रतेः सा कैमीपकर्सभेदेनोषपत्ना भवति । एवं च ' यद्भिषादहो वा एष द्वादशाहः ' इति दर्श्वनमुगुरुहीतं भवति ॥ १८ ॥ [ १९ ॥

१ विश्वरायोगीति—आहानाति दोषः । २ ६६ च धूत्रं शास्त्रदीपिकादिग्रिवियुस्तकेषु नीप कथ्यते । एवं क. स. सांक्रदोगदर्शयुस्तक्षत्रोत्तरि पृत्व दृश्यतेष्ठव्यत्यत्ये । तथाऽपि ग. केष्क्रके 'एवं क्यानेपां हित्यापांपस्त्रा पृत्वपत्योगदर्भाग्याद्रकाशिवामीति होत्यम् । ३ प्रत्नो—क. । ४ ( अक् २ पा॰ २ अक ७ सुक २१) । ५ द्वाद धर्मस्त्रा हार्षस्त्रया अवित । एवं वसंनेदा । पर्वन्यत्या हार्षस्त्रया अवित । एवं वसंनेदा । पर्वन्यत्य हार्षः होत्या । ७ क्यापंपक्रांति—कष्ट्राधान्त्रयस्त्र हति होत्यः । ७ क्यापंपक्रांति—कर्माप्ति । स्त्रा स्त्र स्त्र स्त्रा स्त्रा स्त्रा स्त्रा स्त्रा स्त्रा स्त्रा स्त्र स

एवं च वसतीपरीपर्यन्तानि प्रबोण्यस्वकालस्वादगृक्षमाणविशेषाणि तस्त्रं भवन्ति । अवस्यादीनि चोचराणि । तस्य दीक्षाविसर्गोर्थस्वात् । स दि दीक्षोत्मोचन्तार्थः । एवं क्षादः । अस्मु दीक्षां प्रवेशयित्वा देवाः स्वर्गं कोकसायन् । यदस्यु स्नाति तामेव दीक्षामालभवे । अव यद-पोऽवस्थयभभ्यवयन्ति तामेव दीक्षां पुनैरस्य प्रवेशयन्तीति । तस्त्रं च दीक्षोत्यमा । सा तन्त्रभेवोत्स्वस्थते । विश्वेषात्रहणात् ॥ २० ॥

तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥ २१ ॥

एवं च सत्यन्यार्थदर्शनामिदं युक्तं भविष्यति, पद्त्रिशदहो वा एप द्वादशाह इति ॥ २१ ॥

चोदनापृथक्ते त्वैकतन्त्र्यं समवेतानां कालसंयो-

#### गात्॥ २२॥

यबाऽऽग्रेवाग्नीभोभीयवादिति । युक्तं यदाग्नेयाग्नीभोभीयवीश्चोदनापु-वन्त्वेऽऽवेकतन्त्र्यं, सद्द्रयोगः । कृतः । सम्बेतानां काळसंयोगात् । सम्बेतानामङ्कत्रधानानां काळसंयोगात् । पौर्णमास्यां पौर्णमास्या वजेत, साङ्क्रयेति । तस्माचन्त्रम् । पौर्णमास्याभेवाङ्कानि च मधानानि च क्रियन्ते । इह पुनः, साङ्क्रकाळश्चतित्वादित्यवैद्यपदिष्टो हेतुः । वस्मादत्र द्वादशाहेऽङ्कामधानानि पौर्णमासीवत्सहा कार्याणा ॥ २२ ॥

( द्वादशाहे सुत्याकाळीनाङ्गानामावृत्त्यधिकरणम् ॥ ६ ॥ )

[६] भेदस्तु तद्भेदात्कर्मभेदः प्रयोगे स्यातेषां प्रधानशब्दत्वात् ॥ २३ ॥ सि०

अय यानि प्रधानैरपृथकालान्यक्वानि तेषु चिन्त्यते । किं तान्य-पि तन्त्रमयना भेदेनेति । किं प्रप्तिष् । तन्त्रमिति । किं कारणम् । एवं सहस्वस्य बक्ता भयोगवचनोऽतुत्रहीध्यते, हादशाहेन मजाकार्य बाजयेदिति । तदुक्तं, विधिवैत्प्रकरणाविभागे प्रयोगं बादरायण इति । स्वं माते, त्रुपः ।

भेदस्तु स्यात् । कुतः । तद्भेदात् । तदित्वनेन पूर्वसूत्रनिर्दिष्टः

२० ॥ २१ ॥ २२ ॥

१ (अ.०११ पा०४ अ.० ५ सू०१८) । २ उपिदेष्टः — ग. । ३ (अ.० ११ पा०१ अ.०१० सु०६५)।

काळः प्रतिनिर्दिश्यते । काळमेदात् । काळ भियमाने तन्त्रभेदो भवति । यथा दश्चें पूर्णपासेऽपि । इहापि काळमेदः । अया दश्च प्रस्क इति । तत इहापि कभेभेदः स्थात् । करणभेद इत्यवैः । कथं युनर-क्लानां काळभेदो विद्वायते । तेषां प्रधानश्चन्द्रवात् । प्रधानश्चन्द्रशीः तान्वक्लानि यत्र प्रधानं तत्र विद्वायन्ते । यद्य प्रधानं तस्यायकाळा-न्यक्लानि । यत् प्रस्तस्य व्यःकाळानि । तस्मान्नेदः ॥ २३ ॥

#### तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥ २४ ॥

पत्नीसंयाजान्तान्यहानि संतिष्ठत इति भेदेनाह्नां पत्नीसंयाजा-न्ततां दर्शयति ॥ २४ ॥

#### श्वः सुत्यावचनं तद्दत् ॥ २५ ॥

संस्थिते संस्थितेऽहत्वग्रीदायीध्रागारं प्रविदयं सुब्रह्मण्य सुब्रह्मण्या-माह्वयेति वेष्यतीति, संस्थिते संस्थित इति वीष्सावचनारसुब्रह्मण्या-भेदं दर्शयति ॥ २५ ॥

#### पश्वतिरेकश्च ॥ २६ ॥

पश्वतिरेक्ष दृश्यते, य एकः पश्चरतिरिच्यते स ऐन्द्राग्नः कार्य इति । न ताबद्तिरिच्यते, यद्येकेको न भवति, एकाद्येते पश्चवो द्वादश्चाद्यानि । तत्यत्राख्यसम्बद्धस्यभेद उपपर्यते । तन्त्रभावे सकृदेवैकाद्यिः नानाळभेत । तस्पाद्यि भेदः ॥ २६ ॥

( द्वादशाहे--उपसन्कार्शनसुबद्धण्याह्वाने विवृद्धसुस्याहानुपर्स्तगावि-

क्रणम् ॥ ७ ॥)

## ि ] सुरयाविष्टञ्जो सुम्रह्मण्यायां सर्वेषामुपलक्षणे प्रकृत्यन्वयादावाहनवत् ॥ २० ॥ पू.०

उपसन्कार्ण सुन्नहाण्याह्वानं, चतुरहे सुत्यामागच्छ मघवानिति हादबाहे चोदकेन माध्यते । तत्रेदं विचार्थते । हादबाहे सुत्याहान्धुप-कस्रयितव्यानि, उताविकारेणैव मयोगः कर्तव्य इति । कि मासुस् । सुत्याविष्ठद्ववितस्यां सर्वेषामहामुष्ठस्रणं कर्तव्यम् । कृतः । मकृत्यन्य-

२३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ )

प्रकृती 'चतुरहे सुत्यामागच्छ मधवन् 'इति कालेयता विवासिता । इह उ

यात् । प्रकृतो सौत्यमहरूपलक्षितम् । सर्वाणि चैतानि वस्प्रकृतीनि । अतः सर्वाण्यपळक्षणीयानि । नन्वेकेवासी देवता, इन्द्रः सकुदुपळक्षणेन संस्कृतः संस्कृत एव । तस्य पुनरुवलक्षणमनर्थकामिति । उच्यते । अधिपक्षणकृतः संस्कारः सोऽद्यतनस्य प्रधानस्याङ्य । तस्यादनः रार्थे पनः पुनरुपछक्षायितव्यः । आवाहनवत । तद्यथा, आग्नेयं कृष्ण-ग्रीवमाक्रभेत, सीम्यं बश्चम्, आग्नेयं कृष्णग्रीवं पुरोधायां स्पर्धनान इत्वेकत्वेऽप्यमेर्देवतायाः कर्षभेदान्नदेनाऽऽवाहनं क्रियते । एवपि-द्वापि ॥ २७ ॥

### अपि वेन्द्राभिधानत्वात्सक्तस्याद्वपलक्षणं कालस्य लक्षणार्थत्वातु ॥ २८ ॥ सि०

अपि वा-न स्वात्सर्वेषामुबळक्षणम् । अविकारेणैव प्रयोगः स्वात । कतः । इन्द्राभिधानत्वात् । इन्द्रोऽत्रोपळक्षणेन संस्क्रियते । स सक-रसंस्कृतः संस्कृत एव, न पुनः संस्कृतेन्यः । नतु चतुरहेऽस्री संस्कृतः. चत्रहे सुत्यामागच्छेति वचनात् । अविवक्षितोऽत्र काळा, इन्द्र आग-च्छेत्येवाबदेव विवक्षितम् । विवक्षिते सवि द्वाके वाक्यं भिन्नते । आगच्छ मध्यन चत्ररह आगच्छेति सकुद्वरिवाऽऽगच्छेतिविमिकः रुभी संबन्धी न शक्रोति बादित्य । अय कस्मादिन्द्रागमनसंबन्धो

चोदकेन तेथैव प्राप्तीति । सा चोहमन्तरेण न शक्यते विवासिद्वम् । तस्मादृहः कर्तन्यः, द्वादशाहे त्रयोदशाह इति । न चैकत्वादेवतायाः सक्कृदुपलक्षणं कर्तन्य-मित्ययमधी लम्यते । कथम् । या प्रथमस्य यागस्य संस्कृता देवता सा द्वितीयस्य संस्कृता न भवति, कालभेदात् ॥ २०॥

' इन्द्र आगच्छ ' इति विवक्षितं ' चतुरहे ' इत्यविवक्षितं, वाक्यभेद्मवात् । एवं ' इन्द्र आगच्छ, तत्मुत्यामागच्छ ' इति वावधैमेदः । एवं वाक्यमेडभयाश्च सस्यामकणमप्यविवासितमेव । तस्मारमकृतावप्यविवासितस्वादिकृतावप्यविकारेणैव मयोग इति ।

१ अयोपळखण-क.। अय य उपलक्ष-ग.। २ अङ्गानि कियन्ते-क. ख. । ३ इन्द्राभि-धानात्-क. स. । ४ आगच्छेति विभक्तिः-मु. । ५ तथैव प्राप्नोति-कालेयता सर्वेषामहनां भेदेन कक्तवा प्राप्नोतीलर्यः । ६ नाक्त्रभेव एव । बाक्य-प. स. ।

विवेशितो न पुनः काळाभिसंबन्धः । आगच्छ मधवान्नीते प्रत्यक्षः संबोगः । चतुरह् आगच्छेति परोक्षः । सुत्याशब्देन व्यवायात् ।

नतु च सुरवायागच्छरपि श्रयक्षः । स विवक्षितो भवतु । नैवं किथिद्विरोषः । सुरवात्वस्याँविश्रेषात् । नतु चतुरह इति सुरवाविश्वे-यो गम्यते । न स्वतु । किं कारणम् । काळस्य ळक्षणार्थस्वात् । चतुरह-काळोऽत्र सुरवाळक्षणार्थः । चतुरहादिसुरवायागच्छेति । यस्कारणम् । नात्र देवताऽऽयच्छति । यजनी नुदंशेन केवळवङ्गी भवति । स यजता-बङ्गभावोऽयसुवळक्षते । सर्वसुरवासु चासौ तुरवः । तत्र चतुरहव-

एँतदयुक्तम्। यदीर्देशेऽपि वाक्यभेदो भवताऽक्की कियते, सर्वजैव वाक्यभेदा स्थात्। ' मीहीत् प्रोसाते ' इति प्रोसणं कर्नत्यं, तच्च मीहीणामिति वाक्यभेदा स्थात्। अपि च प्रकृती चत्रस्दे, च्यदे, हति क्रियभेषुच्चायेते । अविवासितस्वादे-तेयाम्। ' सुस्थामागच्छ ' इति प्रयोगः कर्तत्यः। एवं स्थिते विकारेणाविकारेण वेस्थविकरणमेव नोतिष्ठति ।

तस्मादस्यमा वर्णये । 'इत्यहे स्रस्यामामच्छ मवनिति वृद्यात् 'इतीति सन्दोऽपं प्रकार्याची । आस्मन्याद्वयेऽस्य प्रकारवाचितं नोषपधते । प्रकारस्या-संमयात् । कि तर्हि । इपत्तावाची वाक्ययोषाद्वमस्यते । अहःशब्देन सामानाधि-करण्यादहर्गतेयताऽत्रमस्यते । तच्याहराममनकिशाविश्चेयणार्थमुच्यार्थते । सुरया-शब्दे।ऽप्यामचात्रिकाविश्चेयणार्थमुच्यार्थते । सुरया-शब्दे।ऽप्यामचात्रिकाविश्चेयणार्थमुच्यायम्पन-किया तद्वर्षा । 'इर्ग्यहे ' इति सामान्येन वरिभाणवाची । न च सामान्येन व्यव-हारः । तस्माद्यत् हारं कृत्वा विश्वेयणीयः । अन्यहारे यः समवेतार्थः सोऽच्याहियते काल्यवा प्रकारवीयद्वर्था । तस्माद्यत् च पुर्वेहः सुरया तत्र 'चतुरहे ' इत्या तत्र 'चतुरहे ' इर्ग्यव्याहारः । यश्च नित्तु तत्र 'चतुर्वः । यथ्ये अञ्चित्रवस्यार्थे वृतः । यथ्ये

<sup>1</sup> विषयते—ग. १ अविरोधात्—क. छ. । १ एवं भाषभोत्तं व्यास्थातमन्यासुवा सूचयति— एतद्युक्तिस्थादिना । ४ इंरबोऽयाति—किवासारकमानेन विश्वास्थित्वेश्वस्विपवेऽयास्ययंः । इंरबोऽदि—४. । ५ वितास्य इति—इस्यदं, द्यात्र व इतिसम्बद्धः । इस्यक्षः । ५ प्रकारवाचाति— बोहे, इति शेषः । ७ तद्योति—उपशोक्यमानेन्द्रंस्कारार्थेत्यदं । ६ सुत्याद्ये—य. । ९ स वाष्यारोपः सम-५. मु । १० आपादनित्य—च. म. । ११ प्रकारवर्षे दृष्टाः—च. म. । १२ मुक्ति—यदेव प्रकृती समवेतं, स्वार्थं च प्रसास्यते तस्वेशेष्ट स्वर्थः ।

चनं प्रदर्शनमात्रम् । मुख्यत्वात् । मुख्येन हि प्रदर्शनं भवति । यथा, इहान्ताऽऽतिथ्या संविष्ठते, नानुयाजान् यजवीति ॥ २८ ॥

अंविभागाच ॥ २९ ॥

अथ यदुक्तमावाहनवादीति । तत्र ख्रूमः । विभक्तः कालः कुष्ण-ग्रीवयोः, सौम्येन व्यवायात् । तत्र गृह्यते विश्वेषः, पूर्वस्य कृष्णप्रीवस्यै-तदेवतावाहनं नोत्तरस्येति । अथेहार्विभक्तकालाः सुत्याः, अञ्यवेताः । केनचित्तासुन गृह्यते विशेषः । चतुरहग्रहणं चाविशेषकथिन्युक्तव् । तस्मादाविकारेण प्रयोगः ॥ २९ ॥

( वाजवेये प्राजापत्यवज्ञाव्यक्तादिश्रवणार्यं कुम्भ्यादीनां तन्त्रताधि-करणम् ॥ ८ ॥ )

[ ८ ] पशुगणे कुम्भीशूलवपाश्रपणीनां प्रभुत्वात्त-न्त्रभावः स्यात् ॥ ३० ॥ सि०

वाजपेये पाजापत्येषु पञ्जुषु कुम्भ्याः श्रूछस्य वपाश्रपण्याश्र तन्त्र-भावः स्यात् । विभुत्वात् । विभवत्येका कुम्भी सर्वपश्चनापवदानानां अपणे, शूळं हृदयानां, वपाश्रवणी वपानाम् । तस्मात्तन्त्रं स्यु: ॥३०॥

( विभिन्नदेवतःकेष्वेकजातीयेषु च पशुषु कुम्म्यादीनां तन्त्रताधिकरणम् ॥ ९ ॥ )

[ ९ ] भेदस्तु संदेहाद्देवतान्तरे स्यात् ॥ ३१ ॥ पू० ऐकादिशिनेषु तु भेदेन कुम्भ्यादीनि स्युः। संदेहात्। एकस्यां कुरैभ्वामुप्तानां संदेहः स्यात् । कस्य पश्चोः कान्यवदानानीति । एवं हृदयादीनां वपानां च ॥ ३१॥

अर्थाद्वा लिङ्गकर्भ स्यात् ॥ ३२ ॥ सि० अथवा न स्याझेदः । कुतः । सहप्रयोगात् । यत्तु संदेहादिति । अर्थाच्चिह्नं किंचित्करिष्यते, येन विशेषप्रदर्णं भविष्यति ॥ ३२ ॥

प्रकृती चोद्यते प्रधानं तस्योहो भवति । अहःसुत्याशब्दौ तु परार्थौ । तस्मादनेन प्रकारेणोहामावो न वाक्यभेदमथेनेति ॥ २८॥ [२९॥ ३०॥ ३१॥ ३२॥

९ प्रदर्शनम् — ह. स्त.। २ 'अविभागास ' इति सूत्रत्याऽऽनन्दाश्रमीयजैमिनिन्याय-मालादिबहुषु प्रन्थेषु पूर्वसूत्रावयवत्वेनोह्नोको हस्यते । एवं के, संज्ञकेऽपि । परंतु ग. संज्ञकेऽस्य पृथकपाठोपलम्भात्तत्रैव स्वारस्यमनुसंधाय पृथक्सूत्रत्वेनैव प्रकाशः कृतः । ३ कुम्भ्यां पश्ना-मु.।

# अयाज्यत्वाद्वसानां भेदः स्वात्स्वयाज्या-

#### प्रदानत्वात् ॥ ३३ ॥

कुरुभ्यास्तन्त्रभावो न घटते। अयाज्यस्वाद्वसानाम् । याज्यार्थ-र्चान्ते वसां खुद्दोतीति श्रुतं त्रकृतौ । तत्र स्वयाज्यार्थर्चान्ते वसा हुता । इद्दापि तथैव होतज्या । न च बसानां छिङ्कं कर्त्ते श्रुक्यम् ॥ ३३ ॥

### अपि वा प्रतिप्रत्तित्वात्तन्त्रं स्थात्स्वत्व-स्याश्रृतिभृतत्वात् ॥ ३४ ॥

अपि वा तन्त्रं कुम्भी स्यात् । प्रतिपत्तित्वात् । श्वेषभृता वसाः । तासां पतिपत्तित्वय् । प्रतिपत्तित्व द्रव्यं न प्रयोजयति । कृतः । तद्वारणार्थ पात्रम् । अत्यन्तसंस्ष्ट्राश्च वसास्ताः स्वयाज्यार्षचिन्ति एव हुता भवन्ति । नद्व परयाज्यार्षचिन्तिऽपि भसज्यन्ते । अत्रोच्यते । स्वयाच्यार्षचिन्ते । तद्व परयाज्यार्थचिन्ते इतिच्या न परवाज्यार्थचिन्तं इतिच्या न परवाज्यार्थचिन्तं इति । तस्मात्यस्त्र होयो न दोषाय, नाभ्युद्वयाय । अतस्तन्त्रमेव कुम्भ्यपि स्यात् ॥ २४ ॥

### सटादिति चैत् ॥ ३५ ॥

र्शते चेत्परयसि स्वत्वं न श्रुतिभिति । तेन तर्हि सक्कदेव होषः प्रथमे याज्यार्थचान्ते भवतु । एवं सहत्वं चातुग्रहीय्यते, याज्यार्थ-चीन्ते च हुतं भविष्यति । स्थितायां प्रतिद्वायां सूत्रेण परिचोद-यति ॥ ३५ ॥

### न कालभेदात् ॥ ३६ ॥

नैतदेवं मथमेऽभेचीत्त इति । किं तिर्हि । मत्यर्भचीत्ते होतन्याः । इतः । कालभेदात् । भिन्ना याज्यार्भचीत्ताः । निमित्तसप्तमी चेयं, याज्यार्भचीत्त इति । अधिकरणस्यासभवात् । निमित्ताद्वची च नैभि-विकाद्यत्तिः । यथा, भिन्ने जुदोतीति । तस्मात्सर्भयाज्यार्भचीत्तेषु होसः ॥ ३६ ॥

#### **३३ ॥ ३**8 ॥ ३५ ॥ ३६ ॥

( नानानातीयेषु पशुषु पाकमेदारकुम्म्यादीनां मेदाधिकरणम् ॥ १०॥ )

[१०] जात्यन्तरेषु भेदः स्यात्पक्तिवैषम्यात् ॥ ३७ ॥ सि० पेकादिश्वनेषु नानाजातीवेषु क्रम्भ्यादीनां भेदः स्यात् । पक्तिवैषः म्यात् । विकिभेदास्कुम्भीः ग्रूलविष्यणीनां भेदः स्थात् । अस्ति सीत्रामणी । तत्राऽऽश्विनी धुम्रः, सारस्वती मेषः । ऐन्द्र ऋषभ इत्ये-वंविधाः पश्चनः सन्ति । तेष्वापि तन्त्रभावः प्रभुत्वात्प्राप्तोऽपोद्यते । सीत्रामण्यामेवंजातीयेषु क्रम्भ्यादीनां भेदः स्यात् । पवितवैषम्यात्।] विषमा हि पक्तिराजानामाविकानां च मौतानाम् । यावता काळेनाऽऽ-जानि पच्यन्ते वावताऽऽविकानि विकीयन्ते। वश्रवदानसंभेदो भवति। तस्मात्पात्रभेदः स्यात् ॥ ३७ ॥

## वृद्धिदर्शनाच्च ॥ ३८ ॥

ष्टदिश्व सीत्रामण्यां जूलानां गोजाविषु दृश्यते, जूलैश्व मासरेण चाव भयमभ्यवयन्तीति । तस्मादापि भेदः ॥ ३८ ॥

( अश्वप्रतिग्रहेष्ट्यां प्रतिप्रोडाशं कपालमेशाविकरणम् ॥ ११ ॥ )

# [११] कपालानि च कुम्भीवनुल्यसंख्यानाम् ॥३९॥पू०

अन्वपतिप्रहेष्ट्यां वारणाश्रुतुष्क्रपालाः पुरोडाञ्चा अन्वसंख्याः श्रुयन्ते, यावतोऽश्वान् प्रतिगृह्णीयात् तावतश्रतुष्कपाछान् वारुणाशिर्वदेः दिवि । तत्र विचार्यते । किं दीर्घेषु कपाछेषु सर्वेषां अपणं कर्तेष्यम् , अवयवा पतिपुरोडार्चकपाळचतुष्कभेद् इति । किं प्राप्तम् । कपाळानि कुम्भीवत् । यथा प्राजापत्येषु कुम्भी तन्त्रम्, एवं तुल्यसंख्यानां प्ररो-डाश्चानां कपालानि तन्त्रमित्यर्थः । किं कारणम् । एवं सहत्वं चातु-ग्रहीच्यते । सर्वे चतुर्षु कपालेषु संस्कृता भविष्यन्ति ॥ ३९ ॥

प्रतिप्रधानं वा प्रकृतिवत् ॥ ४० ॥ सि०

मतिपुरोडाशं कपाळचतुष्कभेदः । एवं ययामकृति कृतं भवाते । मक्कतौ दर्भपूर्णभासयोः प्रतिप्ररोडार्भ कपाळानि भिन्नानि, इहापि तह-देव भेत्रव्यानि चोदकानुग्रहाय । अपि च यदि कपाळानि तन्त्रं भवे-

<sup>36 11 36 11 38 11</sup> 

१ ( ) एवचिहान्तर्गतः पाठः स्त. ग. संहक्तयोनॉपलस्यते । २ अगादिषु पद्मध्-ग. ।

युः, नैकोऽपि युरोदाश्चश्वतृष्कपाळेषु संस्कृतः स्यात् । सर्वे कपाळावय-वेषु पका भवेयुः । तत्र कपाळश्चन्दो वाध्येत । तस्मान्नेदः ॥ ४० ॥

### सर्वेषां चाभित्रथनं स्यात् ॥ ४१ ॥

इदं च श्रूयते, यावत्कपाळं पुरोडाझं प्रययतीति । तचाशवयं तन्त्र-भावे संपादिवतुम् । तस्मादिष भेदः ॥ ४१ ॥

( दर्शपूर्णमासयोरवधातमन्त्रस्य सक्तदनुष्ठानाधिकरणम् ॥ १२ ॥ )

[ १२ ] एकद्रव्ये संस्काराणां व्याख्यातमेककर्मत्वं तिस्मेन् मन्त्रार्थनानात्वादावृत्ती मन्त्रस्या-सङस्ययोगः स्यात् ॥४२॥ सि०

द्रश्रेपूर्णमासयोः श्र्यने, त्रीक्षीनवहन्तीति। तत्र मन्त्रः, अवरस्तो दिवः सपत्नं वध्यासामिति। तर्स्यन् विचार्वने। किं मित्रहारं मन्त्र उत सक्के-वाऽऽदाविति। किं भाष्तम् । प्रतिभहारामिति। कृतः। महारात्महारः कर्मान्तरं, यदेः पर्यवसानान्। कर्मभेदे च साति गृहते विश्वेषः। येन कर्मणा सैनिपतितो मन्त्रस्तदर्थ इति । गृह्यमाणे च विशेषे भेदो दृष्टः। तस्मात्मतित्रहारं मन्त्र इति ।

प्वं माग्ने, उच्यते । एकस्मिन् द्रव्ये त्रीश्वादी संस्काराणामबहुन्त्या-दीनां व्याद्यातमेककपृत्वम् , आतण्डुळानिर्वृत्तेकमिदं कर्मेति, सर्वेषां त्वेककम्योदेवेषां च वद्गुणत्वादिति । नतु मतिमहारं कर्मभेद इत्यु-कृम् । उच्यते । प्रकारयेव कर्मणोऽयमभ्यासः, फळस्याभ्याससाध्य-त्वात्सोमयण्वित् । विस्मन् मन्त्रार्थनानात्वादाष्ट्रचौ मन्त्रस्यासकुत्रम-योगाः । यत्र मन्त्रार्थस्य नानात्वं तत्रास्याऽऽद्वत्तिर्विति । यथाऽम्नी क्रोकंषृणायाः । यत्र पुनरेक एव मन्त्रार्थस्वताऽऽद्वत्तिर्वार्थेका । इह चिको मन्त्रार्थः । कर्यं द्वायते । कर्णाऽयं मन्त्रः । कर्णाश्व कर्वव्यस्य वस्तुनोऽभिसंधानार्थः समिधगतः । समस्त्राञ्चेते प्रहाराः

<sup>80 11 85 11</sup> 

१ ' तस्मिन् मन्त्रार्थनानात्वात् 'हत्यादेः एषङ्सञ्चले न्यायमाळा**दिनुस्तरेणुकेको** दृश्यते । परंतु, आदर्शपुरतकेलेकसुन्नतंत्रेनेशपरुम्मात्तर्थन प्रकश्चितमिति क्षेत्रम् । २ व्याख्यातमिति— ( श्रु॰ ५ गा॰ २ श्रु॰ ७ ) दृश्यत्रति शेषः ।

कर्तव्याः । समस्ता हि कार्य साधयन्ति, न व्यस्ताः । उप्तानां ब्रीहीणां वण्डळविवेचनं यत्तविकीर्षितं, तदिभसंभावन्यम् । तस्मा-स्मर्धवहाराणां किया मन्त्रेणाभिसंहिता । तत्राऽऽवृत्तिरनर्धिका । तस्मान्यन्त्रस्य सक्रत्वयोगः स्यात् ॥ ४२ ॥

( नानावीजेष्टाववघातमन्त्रस्याऽऽवृत्त्यधिकरणम् ॥ १३ ॥ )

[१३] इव्यान्तरे क्रतार्थत्वात्तस्य पुनःप्रयोगान्मन्त्रस्य च तद्गुणत्वात्पुनःप्रयोगः स्याचदर्थेन विधानात् ॥ ४३ ॥ सि॰

राजसूचे नानाबीजेष्टिः, अबचे गृहपतय आशुनाषष्टाकपाछं निर्वे-पेत् , सोमाय वनस्पतये श्यामाकं चकमित्येवमादि । तस्यामबहन्तिः समन्त्रकश्चोदकेन पारवते । अत्रापि पूर्वेण न्यायेन सक्कन्मन्त्रस्य प्रयोगः श्राप्तः । सर्वेबीजानां वितुषीकरणं चिकीर्षिनं, तद्भिसंथीयत इति । तथा पाप्ते, उच्यते । द्रव्यान्तरे-बीजान्तरे प्रनामधौगः स्यान्यन्त्रस्य । कतः । कतार्थत्वात् । पूर्वस्मिन् वीजे योऽवहान्तः स कृतार्थः । सानि-पत्योपकारी हि सः । स च येन बीजेन संनिपतितस्तदेव संस्करोति । तदेव चेत्संस्करोति, उत्तरसंस्कारार्थं प्रनः प्रयोक्तव्यः । तस्य प्रनः-श्रयोगान्मन्त्रस्यापि पुनःश्योगः । तद्गुणत्वात् । तस्यावहन्तेः स मन्त्रो गुणः । तद्येन विषानात् । तस्याप्यसौ पतिकर्पावसायिना चोटकेन बिहितः । तस्मात्मिविदीनं मन्त्रस्याऽऽहृत्तिः ॥ ४३ ॥

( निर्वापादक्रमन्त्राणामातृस्यिषकरणरम् ॥ १४ ॥ )

[१४] निर्वपणलवनस्तरणाज्यग्रहणेषु चैकद्रव्यव-त्मयोजनैकत्वात् ॥ ४४ ॥ ५०

दर्शपूर्णमासयोः, चतुरो मुष्टीशिर्वपतीति । तस्य पन्त्रः, देवस्य स्वेति । तत्रैव च दर्भाणां छवनमन्त्रः, वहिर्देवसदनं दामीति । तथा

स्तरणवन्त्रः, ऊर्णस्त्रसं स्वा स्तृणाभीति । आज्यग्रहणवन्त्रः, भौत्यनामासीति । तेषु संदेदः । किं मन्त्रस्य सकृत्ययोगः, अयवा मिल्युष्टि
प्रतिदानं प्रतिषातु प्रतिग्रहणं चाऽऽवृत्तिति । किं प्राप्तप् । निर्वेषणाः
स्वनस्तरणाज्यग्रहणेषु नैकद्रव्यवस्ययोगनैकस्वात् । निर्वेषणादिष्वेकः
द्रव्यवस्यात्, सकृत्ययोग इत्यर्थः । कृतः । प्रयोजनैकस्वात् । तत्र
तत्रैकं प्रयोजनम् । निर्वेषणे ताबद्धविष्याणामादापनम् । स्ववने वेदिस्यरण्योग्यस्य वर्षिष उपसादनं, स्तरणे वैद्याच्छादनम् । आज्यग्रहणे
यागयोग्यस्य ऽऽज्यस्योपादानम् । यावता प्रयोजनं तिचवकीर्षिनं, तद्यर्थे
मन्त्र इत्युक्तम् ॥ ४४ ॥

द्रव्यान्तरवद्दा स्थाचत्संस्कारात् ॥ ४५ ॥ सि०

द्वव्यान्तरबद्धा स्यात् । नैकद्रव्यवत् । भेदा स्यादित्यर्थः । कुताः । तस्संस्कारात् । ये ब्रीइय एकेन मुष्टिना निरुष्तास्त्रे संस्कृताः । संनिय-स्योपकारित्वान्त्रित्रीयस्य । द्वितीयो मुष्टिरप्यत्यान् ब्रीडीन् संस्कारोति । तत्र यदि यन्त्रो न मयुज्येत, मन्त्रकृतेन संस्कारेण तेषां वर्जनं स्यात् । एषं सर्वत्र । तस्यात्त्र तत्र यन्त्रस्याऽऽतृतिः ॥ ४५ ॥

( वेदिप्रोक्षणः क्रमन्त्रस्य सक्रत्प्रयोगः। विकरणम् ॥ १५ ॥ )

[९५] वेदिशेक्षणे मन्त्राभ्यासः कर्मणः पुनःप्रयोगात् ॥४६॥पू०

बेदिगोसणं श्रूपके, त्रिः भोसतीति । तस्य बन्त्रः, बेदिरसि बहिंदे स्वेति । तत्र चिन्त्यते । किं शत्याद्यति मन्त्रोऽथवा सक्तदेवेति । किं प्राप्तव् । वेदिगोसणे मन्त्रस्वाभ्यातः । कृतः । कर्मणः पुनाववोता-त् । यस्मिन् कर्मययोग उक्तो मन्त्रस्वदर्योऽसाविति गृह्यते विश्वेषः । तस्मादावृत्तिः ॥ ४६ ॥

एकस्य वा गुणविधिईव्यैकत्वात्तस्मात्सख्ययोगः

स्यात्॥ ४७ ॥ सि०

सकुदेव प्रयोगः । कुतः । द्रव्यैकत्वात् । एकं तद्वेतिद्रव्यं सङ्दुक्तेन मन्त्रेण संस्कृतम् । तत्र मुयो मन्त्रकार्यं नास्ति । नतु कर्मद्वारेण मन्त्रो

<sup>88 11 84 11 8</sup>ई 11

९ ' कुकं त्वा कुकायां धाम्ने धाम्ने ' इत्येवे खण्डदेषादिष्ठती मन्त्रः ।

द्रंब्यं संस्करोति । तच कर्षे भिक्षय । अवोच्यते । नैतद्भिषयः । आह-विस्तरम् गुणः । क्रियाम्याइची हि कृत्यसुनर्थः प्रत्ययो न क्रियामेदे । तन्मन्त्रबदाष्ट्रियण्य कर्तव्ययः । सकृदुक्तेन मन्त्रेण यन्त्रबरकृतम् । आवृत्तिसंपादनार्थां पुनःक्तिया । तस्मात्सत्कृत्रयोगः ॥ ४७ ॥

् ( ज्योतिष्टोमे कण्ड्यनाङ्गमन्त्रस्य सक्तत्त्रयोगाधिकरणम् ॥ १६ ॥ )

# [ १६ ] कण्डूयने प्रत्यङ्गं कर्मभेदा-त्स्यात् ॥ ४८ ॥ पृ०

च्योतिष्टोमे कण्ड्बनायों पन्तः। कृषिषु स्वानक्व इति । वदाऽने-कस्मिन्नक्वे युगपत्कण्ड्कत्पयते तदा चिन्ता । किं शत्यक्वं मन्त्राहिषः, अयवा सक्देव मयोग इति । किं मास्त् । मन्यक्वं मन्त्र इति । जुतः । कमेमेदात् । अङ्गे-डक्वे कण्ड्यनं कर्ष भिन्नं, यतेः पर्यवसानादगृग्वते विश्वेषः। तस्मादाष्ट्रविः।। ४८ ॥

अपि वा चोदनैककालमैककम्यं स्यात् ॥ ४९ ।। सि॰

अपि वा नैवं स्थात् । न क्षत्र कण्डूबनं चोषते । अधीरिक्रवते कण्डूबन्यनार्थम् । किमतः । यदि चोषते । अदृष्टार्थं स्थात् । अवात्ते क्षास्त्रपर्यवदिति । प्रतिवयोगं चादृष्ट्रभेदास्कर्षनानार्वं भवेत् । तथा गृष्ठेत विश्वेषः । अय पुनर्यगृष्ठीते कण्डूबनं यावतीरपक्षा कण्डूबनीयते वार्षाक्षिति । तत्र विश्वेषां न गृष्ठते । नत्र वस्याङ्गस्य निष्कर्वणं कृतं तस्यस्कृत्व । अङ्गान्वर्ते युत्तः कर्तव्यव् । उत्यते । नाङ्गन्वर्वण्यास्त्राम् यस्तः । किं तिहं । कण्डूबनयनार्थः । सा च कण्डूतार्थनो न श्वरीरस्य । तत्र न श्वत्रवे विश्वेषः । तस्यारसङ्गदेव मयोगः ॥ १९॥

( ज्योतिष्टोमे स्वप्नाद्यर्थमन्त्राणामनावृत्त्याधिकरणम् ॥ १७ ॥ )

[ १७ ] स्वमनदीतरणाभिवर्षणामेध्यमतिमन्त्र-णेषु चैवस् ॥ ५० ॥ सि०

<sup>80 11 85 11 86 11</sup> 

डयोतिष्टोसे स्वेष्तायों मन्त्रः, स्वमये त्रतया असीति । तमैव नदी-तरणार्थः, देवीराय इति । तथाऽभिनृष्टस्य, जन्दतीरोजो षसे, इति । असेध्यमतिसन्त्रणम्, अवद्धं चलुरिति । स एदा पुनैः मतिनुद्धः स्वपिते, अनेकस्रोतसं वा नदीं तरिते, संतानेन वाऽभिनृष्यते, अनेकं बाऽमेध्यमेककाळं परयति, तंत्र विन्ता किं, मन्त्रस्याऽज्ञत्तिः, अयदा सकुदेव मणोग इति । तत्र विवेषप्रदणादाहत्ते वासायाष्ट्रस्यते । स्वमा-देवु पेवस् । यथा कण्ड्यने सकुत्यतेग इत्यर्थः । कृत्सनो सनसाम नृष्टिश्य स्वमान्त्रं प्रयुक्ते, नेकां निद्याम् । यथा सर्वस्रोतांसि तितीर्थः, स्वोभिन्यांण, सर्वाभेष्यानि च । युगयनसर्वशानुपार्गात्त्व न युद्धते विवेषः । दस्यादनानृत्वर्णन्त्रस्य ॥ ५० ॥

(प्रयाणमन्त्रस्य सक्तत्रयोगाधिकरणम् ॥ १८ ॥ ) [१८] प्रयाणे त्वार्थनिर्वृत्तेः ॥५१॥ सि॰

दीक्षितस्य मस्यितस्य प्रयाणावन्त्रः । महाद्भिश्रेयः मेहीति । तत्र विचार्यते । कि विश्वाभे विश्वाभे पुनः पुनः मतिष्ठवानो मन्त्रे मपुञ्जीत, उत्त सक्वदेवाऽऽदाविति । विश्वेषप्रहणात्मितवन्त्र्यानायिति माग्ने, उच्यते । प्रयाणे त्वार्थानिर्वचेः । अर्थनसामुद्दिन श्रीतृष्टते । आर्थनिर्वचेस्तस्य मस्यानाभिभवन्यः । तस्मात्सकृदेव मयोकन्यः ॥ ५१ ॥

( ज्योतिष्टोमे उपरवमन्त्रस्य प्रत्युपरवलननमाइस्यधिकरणम् ॥ १९ ॥ )

[१९] उपरवमन्त्रस्तन्त्रं स्पाष्टोकवह्दुवचनात् ॥ ५२ ॥ पू०
ज्योतिष्टोमे, उपरवमन्त्रः, रक्षोदणो वङ्गहनां वैष्णवान् सनामीति।
तत्र संदेदः। किं सर्वोपरवेषु सकृदेव मन्त्रः अयोक्तव्य उत मस्पुपरवभिति। किं प्राप्तम् । उपरवमन्त्रस्तन्त्रं स्थात् । सकृदेव प्रयोक्तव्यः।
सुताः । बहुवचनात् । वहुवचनान्त्रोत्भे, वैष्णवान् स्वनामीति । बादि
मस्पुपरवं मधुव्येत, एकस्थिन् बहुवचनान्ताभिभानं न साध्येत् ।
कोकवत् । यथा कोक एकस्थिन् बहुवचनान्ताभिभानं न साध्येत् ।
कोकवत् । यथा कोक एकस्थिन् बहुवचनान्त्राभिभानं न साध्येत् ।
कोकवत् । यथा कोक एकस्थिन् वहुवचनान्त्राभिभानं न साध्येत् ।
कोकवत् । यथा कोक एकस्थिन् वहुवचनान्त्राभानं न साध्येत् ।
कोकवत् । यथा कोक

#### 9011 98 11 98 11

९ स्वपनार्थः—क. स्व. । २ पुनः पुनः प्रतिवृष्य्—म. । ३ तत्र किं—क. स्व. । ४ उप-गमान्य-ग.।

### न संनिपातित्वादसंनिपातिकर्मणां विशेषाग्रहणे कालैकलात्सरुद्वचनम् ॥ ५३ ॥ सि०

नैव तन्त्रं रैयात् । कुतः । संनिपातित्वात् । संनिपाति खननकर्षे, येनोपरवेण संनिष्तितं तदर्थमेव विज्ञायते । पन्त्रोऽपि वायं संनिषाती । मन्त्रान्तेन कर्गादिसंनिपातातु । अतो यस्योपरवस्यायं मन्त्रः संनिपतित-स्टब्येव मन्त्रकारितः संस्कारो न सर्वेषाम् । अतो न सकुत्ववीक्तव्यः । असंनिपातिकर्मणां विश्वेषाग्रहणे कालैकर्वात्सकृद्वचनम् । ये त्वसंनि-पातिकर्मणां मन्त्राः, यथा सुब्रह्मण्याह्वाने, देवा ब्रह्माण इत्यौपनसध्येऽ-हाने. तेषामेककालत्वादमृद्धमाणविशेषाणां सक्कद्ववनं स्थात् । यस न बहुबचनान्त एकस्याभिषायक इति । प्रातिपदिकार्थोऽभिहितः । विभ-क्त्यर्थश्र कर्मत्वम् । वचनार्थः केवलो नाभिहितः । स च नैशाभिधानः महीते । अभिधायकस्य शब्दस्याभावात् । एकस्यैव वा प्रजीये बहुवचन नम् । तस्मादविरोधः ॥ ५३ ॥

( हविष्कुदाह्वानाधिगुत्रेषादीनामावृत्त्विकरणम् ॥ २० ॥ )

# [२०] हविष्टदभ्रिगुपुरोनुवाक्यामनोतस्याऽऽवृत्तिः कालभेदातस्यात ॥ ५४ ॥ सि०

इदं सूत्रं पूर्वसूत्रवत्युदाहरणार्थम् । काळैकत्वादिति किमर्थ, हवि-ष्क्रद्रिशुपुरोनुवाक्यामनोतस्याऽऽहतिः काळभेदात्स्यादिति । अथवाऽ-धिकरणान्तरम् । ज्योतिष्टोमे प्रतिसवनं सवनीयाः पुरोडाशाः । तेषु इविष्कृदःह्वानम् । वाजपेये क्रतुपश्चवः प्राजापत्याश्च । तत्राध्रिगुपेषः । कृष्णग्रीवयोः पुरोत्वाक्या मनोतासुक्तं च । तेषु चिन्ता । किं तस्य तस्य सङ्कत्प्रयोगः, अथवाऽऽवृत्त्येनि । सहत्वानुब्रहाय सङ्गादीते पाप्ते, उच्यते । आष्ट्रतिः स्यादिवि । कतः । कालभेदात् । पातःसवने यद्धः विष्कृदाह्यानमधिगुपेषश्च तस्य कालभेदादगृक्षते विशेषः । प्रातःसवनीः यानां पुरोक्षश्चानामयं इविष्कृतकत्वपश्चनां चाश्चिगुरिति । तथा कृष्ण-ग्रीवयो: सौम्येन व्यवायात्वर्वस्य कृष्णग्रीवस्येयं परीनवाक्यां

मनोवा चेति। सर्वत्र कालो भिद्यते। काल्रभेदाङ्ख्यते विश्वेषः। वस्मादाङ्किः॥ ५४॥

### अधिगोश्च विपर्यासात् ॥ ५५ ॥

अभिगोबायमपरो विशेषः, विषयीसः स्वान्। तन्त्रभावेअभिगोर्थे पुरस्तात्यदार्थाः माजापत्यानां, यथा पदवालस्म आश्वतमत्वाश्चने अनै-दिमिरित सन्त्रः। ते यदि तावत्यातःसवने क्रियन्ते पर्यमिकरणान्तं काण्डं नोत्येष्टं भवति। अथ मा भूदेष दोष इति ब्रह्मसाझि कियन्ते, तथाऽपि विपर्यासः कृतो भवति। पुरस्ताद्भिगोः कर्तव्यानां परस्ता-त्करणेन । तस्माद्रप्याद्याद्याः ५ ॥

### करिष्यद्वचेनात् ॥ ५६ ॥

या चेयमधिनोधिभाकिः, आरमध्वमुपनयतेति । सा माप्तकाळं करिष्यमाणं कृते । स यदि पातःसवन उच्यते, अवाम्रकाळःखात्यदार्थः स्यासमर्थः स्यात् । अय गेषणाँये, वैधा समर्थः स्यात् । प्रेषणं महत्त्व-थेष् । न च मानापत्येषु तत् मनूत्र्यर्थे युज्यते । वह्नां कर्मराशीनां स्यवायाल्यष्टः भेषणपत्ययो भवति । तयाऽष्यसमर्थः । तस्माद्धिगोरा-हाचिरिति सिद्धम् ॥ ५६॥

इति श्रीशबरस्वामिनः कृतौ भीनांसाभाष्य एकादशाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥

एकादशाध्यायः संपूर्णः॥

#### 48 11 99 11 98 11 7

इति श्रीमष्टकुमारिछविरचितायां भीमांसाभाष्यव्याख्यायां दुष्टीकायामे॰ कादशाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥

#### एकादशाध्यायः संपूर्णः ॥

नोरमृष्टीमिति-पर्वमिकरणान्ते प्रावापत्याः पश्चः उत्सृष्टा न भवन्तीखर्थः । २ वचनाञ्च-ग.। ३ प्रवाणार्था-मु.। ४ तबाप्रपि प्रेयर्ण-क. ख.। ५ विद्यान्तः-क. ख.।

#### अय द्वादञ्चाध्यायस्य प्रथमः पादः ।

( पश्चर्थानुं शितप्रयाजादिमिरेव पशुपुरोडशास्याप्युपकारासिद्धेस्तदर्थे पृथः गङ्कानन्छानाधिकरणम् ॥ १ ॥)

9 तिन्त्रसमवाये चोदनातः समानानामैकत-न्त्र्यमतुल्येषु तु भेदो विधिशक्रमतादर्थ्या-त्तादर्थं श्रुतिकालनिर्देशात् ॥ १ ॥ पू०

एकादशेऽध्याये तन्त्राबापलक्षणं व्याख्यातम् । अधुना प्रसङ्गलक्षणं द्वादशे व्याख्यायते । पसङ्गशब्दार्थोऽन्येवन्तः, व्वमेव पसङ्गः स्वाद्वि-द्यमाने स्वके विधाविति । अन्यत्र कृतस्यान्यत्रापि प्रसक्तिः प्रसङ्घः । यथा प्रदीपस्य प्रासादे कतस्य राजमार्गेऽप्याळोककरणस् । बादिष्ठ पसङ्क प्वाऽऽदौ विचिन्त्यते । अग्रीषोपीये पश्चौ पुरोटाश्चः, अग्नीषो-मीयस्य बपया शचर्यात्रीयोभीयं पशुपुरोडाश्चमेकादशकपाछं निर्वपेदिति। कि तस्य प्रथम्बेनाङ्गानि कर्तव्यानि, उत यानि पश्ची कृतानि तस्या-प्युपकुर्वन्तीति । ततः सूत्रेणैवोपक्रमः । तन्त्रिसमवाये चोदनातः समा-नानामैकतन्त्रवमत्रस्येषु त भेदो विधिवक्रवतादध्याचादध्वै श्रुति-काळनिदेंशात् ।

तैन्त्र-साबारणो वर्मब्रामः । यथा दर्शपूर्णनासयोराज्यभागादिः पूर्वः, स्विष्टकृदादिकत्तरः । स येषां प्रधानानां तानि तन्त्रीणि प्रधानानि । तेषां त समवाये-एकदेशकाळकर्तृत्वे चोदनातः, समानानाम---एकवाक्यचोदिवानाम्, एकतन्त्रत्वं भवाते । यथा दर्शपर्णमास-

<sup>ं</sup> अभीषोमीयस्य वपया प्रचर्यामीबोमीयं पशुपुरोडाशमेकादशकपाछं निर्वपति ' हाँति । अत्र संशयः । किं तस्य प्रथमञ्चानि कर्तव्यानि, उत यानि पश्चोरञ्चानि तानि तस्याप्युपकुर्वन्ति प्रसङ्केनेति । तन एतिसद्धचर्यं प्रसङ्कोऽस्ति नास्तीति विचौ-र्यते । नाहित प्रसङ्ग इति । कुतः । तन्त्रिसम्बाय-प्रधानानां समवाये, चोद्दनातः समानानामेकतन्त्रत्वम्---यान्यकया चोदनया चोद्यते तेषां सर्मानतन्त्रत्वसः।

१ भेदः स्यात्-मु. । २ कृतस्याप्यन्यत्राऽऽक्षक्तिः-ग. । ३ तत्र-क. ख. । ४ इतीति-इति पद्मावमीषोमीये अयत इति शेषः । ५ तत्र-छः ज, । ६ विचार्यत इति-परार्थमन्तिनस्य परोपकार-करवं प्रसङ्कः । स एव ताबरसंभवति नवेति चिन्त्यत इत्याशयः । ७ तत्र पूर्वपक्षमण्ड-नास्तीस्या-दिना : ८ समानं तन्त्रं-- घ. स.

योः । यथा च चित्रायामिष्टी । अतुरुपेषु तु भेदः स्यात् । वानि तु चोदनातो न तुस्यानि, नानावावयेश्रोदितानि, तेषु तु भेदः स्याचन्त्रस्य । वथाऽत्रैन, असीपोसीयं पशुपाळभेत, अन्नीपोसीयं पशुपाळभेत, अन्नीपोसीयं पशुपाळभेत, अन्नीपोसीयं पशुपाळभेता । विधिन्त्रस्य । विधिन्तिष्य । विधिन्तिष्य

ष्या दर्शर्य्णासयोः । यथा च चित्रायमिष्टौ । अतुरुयेषु तु भेद्रः स्यात् । याति पुनस्रोदनातो मिलानि तेषां भेद एव । यथा दर्शस्य पूर्णमासस्य । तस्मात् द्विपकारः स्वास्त्रमेणां तृतीवपकारो नास्ति । तदिह पद्मापुरोदाशो दार्शय्णमासिकादमीषोमीन्यास्पुरोदाशादिष्यस्त रह्माति । पद्मार्य सांगरयात् । एतावानातिदेशास्य स्वापारः । यथाप्राधास्त्रपुकस्य प्रयोगः । तत्र तथार्मिक्षप्रयोगविधियोदितस्वाद्वदेनैवाङ्गाति कर्तस्थानीति न प्रसङ्कन पश्चतः पुरत्वाश्चर्यस्थापकर्तुमहैर्ताति । छोके तु चुक्तः प्रसङ्कः । प्रयक्षगैन्यस्थात् ।

अत्र परिचोधते । चित्रेष्टिरनुदाहरणम् । कथम् । 'दाघ मघु धृतं वयो धाना उदकं तण्डुकास्तरसंख्ष्टं माजापत्यम् ' इति, तदिल्येकवचनान्तं सर्वनाम संसष्टदाबदेन संबच्यते, एकवचनान्तेनेव । यदि दण्यादिभिः संबच्यत बहुवचनान्तं स्यात् । बीद्सा बा तत्तादिति । न च बीद्सा ध्रूयते । न च बहुवचनम् । तस्मासंसष्टदाबदेन संबन्यः । संस्थ्यस्य च मनापतिसंबन्यः । संस्थः चैकं वस्तु । तस्मादेक एव यागः। कुतस्तन्त्रम् ।

१ विधिप्रक्रमस्य-कः । २ कानांधामायप्रण-कः सः सः । ३ प्रत्यक्षगम्यानादिति—उपकारस्यति वेषः । तथा च लाके प्रलक्षनम्यत्वादुपकारस्य प्रमन्नसंयवेऽपि प्रकृतेऽप्रत्यक्षानादुपकारस्य न प्रसद्धः संभवतिति सावः ।

यजतीति । एवकारकरणाद्वभारणं विद्वायते, पशुपेव न पुरोडाश्वापिति ॥ १ ॥

गुणकालविकाराच्च तन्त्रभेदः स्यात् ॥ २ ॥

अपि च पशुकाः प्रायानातुषाना गुणतः काळतथ विकृताः । एकादश्वसंख्वाः पशानुभंवेऽपि । पश्चमिथ प्रयाणिविक्षिपरतुषाणैः पुरोहाश्वस्य कार्यम् । तथा, पृषदाच्येनातुषानाः पशोरिच्यन्ते । केवछनाऽऽज्येन च पुरोडाशस्यार्थः । काळविकारोऽपि, आसन्ने ह्विषि
पौरोडाश्विकैः प्रयाणैर्भवितन्यम् । पाशुकास्तु िष्ठति पश्चौ वर्वन्ये,
तिष्ठन्तं पशुं प्रयानन्तिति वचनात् । उमयेऽपि पुरोडाश्वस्य पृथवस्येनाक्रियमाणा न यथावरसंपादिता भवेषः । तस्मादपि तन्त्रभेदः ॥ २ ॥

तन्त्रमध्ये विधानाद्वा मुख्यतन्त्रेण सिद्धिः स्याचन्त्रार्थस्याविशिष्टत्वात् ॥ ३ ॥ सि०

अथवा नैव भेदेन पुरोडाग्रस्य तन्त्रं कर्तव्यम् । किं तिहैं। ग्रुरुयतन्त्रेण सिद्धिः स्थान् । पाञ्चकमेव तन्त्रं पुरोडाग्रस्योपकुर्योत् । किं कारणपु ।

तत्रोच्यते । दध्यादिभिः सर्वनाम संबध्यते । निर्दिष्टस्य हि प्रतिनिर्देशकं सर्वन.म । निर्दिष्टानि च दध्यादीनि प्रथमया विमक्त्या । अतस्तान्येव शक्त्यो-बात्तानि मनिस विपरिकर्तमानानि सर्वनान्य प्रतिनिर्दिदयन्ते । अय यदुकं दध्यादि-संबन्धे बहुवचनं प्राप्नोति, बीप्सा वा ।

अत्रोच्यते । सर्वनामधातिपदिकस्य निर्देश्यतिनिर्देशकस्यक्षिकः । वचनस्य स्वेका-ध्वतिपादकस्यम् । तस्मादनयोविरोगः । तत्र अध्योपनिषाताशिङ्गसंस्थयोध्य तद्यै-स्वाधयाञ्चतं प्रातिपदिकं मृद्धैनः । उत्तरकालमावित्वाच लिङ्गसंस्थयोरिवरवे । योऽयं 'गुँगो त्वन्यायकस्नेकदेशस्यात् 'इति । स एवात्रापि न्यायः । अथवा, एकदेवतस्याङ्गसण्या लक्षितल्यसण्या वोपयलमेकववनं लिङ्गस्य । सर्वत्रैव लक्षमण्या लिङ्गसंस्थे प्रवर्तते । प्रातिपदिकं नाति मृते । लक्षणया तु द्रव्यम् ॥ १ ॥

् इतश्च नास्ति पसङ्कः । यतः कालगुणविकृताः प्रयानानुयानाः पशौ । तेऽन्यस्य नोपकुर्वन्ति ॥ २ ॥

अस्ति प्रसङ्गः।तस्य विषयो निरूप्यते । अन्यस्य तन्त्रे प्रतते यद्न्यतुरुवधर्मकमाः

असयया-ग. । २ प्रथमोपनिवाताादिति-प्रातिपदिकस्येति क्षेषः । ३ ( अ० ९ षा०३ अ० ५ पू० १५ ) ।

तन्त्रपथ्ये विधानात् । पाग्नुकस्य तन्त्रस्य मध्ये पुरोहाश्चो विहितः, अप्री-बोधीयस्य वपया मचर्यानीवोधीयं पृजुपुरोहाश्चमेकादश्चकपाछं तिर्वप-कीति । किमतः। तन्त्रार्थस्याविशिष्टःसं भवतीति । तन्त्रस्यार्थस्तन्त्रार्थः। अङ्गकृत उपकारः। सोऽमाविशिष्टः, पश्चोः पुरोहाश्वस्य च, संनिषाना-विश्वेषात् । पश्चावपि क्रियमाणान्यङ्गानि पुरोहाश्वस्य संनिहितानि । संनिधानाव पशोरपुपकुर्वन्ति । मदीपवत् । यथा मासादे कृतः मदीपः संनिधानाद्वाजमार्गेऽप्युपकुर्वन्ति ।

विषय उपन्यासः । स खलु शत्यक्षेण झायते । अयं धुनरगत्यक्षोऽ-ङ्गोधकारः कथं अवयो विझातुमिति । अयमिष श्वाखटवयः, श्वाख-प्रत्यवाद्वरम् । अंग्लं चेदं दर्शपूर्णमास्याः स्वप्यानीस्तरेशकाळकर्नु-काणि कियमाणान्युपकृतवन्ति । दर्शपूर्णमासयोः स्वप्यानीस्तरेशकाळकर्नु-कमालि कियमाणान्युपकृतवन्ति । दश्यि तथाविधान्येव कियन्ते । समादिशपि तद्वेषोपकुर्णनिति विझायते । आह् । चेह तद्विपाति । दर्शपूर्णमासयोः स्वप्यानान्युदिश्य कृतान्यङ्गानि । इशपि तद्वेष कर्त-च्यानि । न सुरोडाग्रह्यदिश्वह क्रियन्ते । क्रि तर्हि । पश्चयु । तस्यात्युरोडाक्षस्य न प्रकृतिवरकृतानि भवन्तीति ।

पति कर्म, तस्य पूर्वकर्मणो योतिकवित्यता सा प्रसञ्यते । यथा पशी प्रतते पशुपुर रोडाग्र आपति । तैस्य पाहाकोतिकर्तव्यता प्रसञ्यते । कथाम् ।

तहुच्यते । भावयेत् । किं, पशुपकारम् । केन, पशुपुरोडाशयागेन । कपित्य-नेन यागणतो व्यापारंः । स चोषमितछसितप्रापणेनाग्नीषोभीयस्य यो यागमतो व्या-पारस्तं सारश्येनाऽऽकाङ्सांत । तत्र यदेतदरगीषोभीययागगढव्यापारविशेषनियमन-मध्मछसणसिद्धं तदुरपतिरिवार्यासः । तस्य च व्यापारस्य यदितरेण संबन्धकरणं सां वार्षाः । द्वावि चेपी चोदकव्यापारं । तत् उत्तरकाळपुषसंग्रहः । उप-इति सभीये करणं, समिति साकस्येन प्ररूणम् । एव प्रयोगवस्तरस्य व्यापारः । स इह वाशु-केन प्रयोगवस्तेन कृतवाल भृयः पीरोडाशिकः समीपे करोति । तस्मान्यौरोडा-शिकः प्रयोगवस्त्रने कृतवा । एव प्रसङ्घः ।

१ शास्त्रं नेह दर्श-कः । २ तस्यति-तत्त्रवस्यपातिन हस्यवैः । ३ तत्र-छः । ४ स्यापार इति-अभिजयित इति वेषः । ५ अर्वाचोन्यस्यति-पांग्यमास्टिस्येयैः । ६ उत्यक्तिरिति प्रथमाजीनितत्त्वादैरयभिज्ञायः । ः सा जागितिनि-वितियोग द्रायवैः ।

बच्यते । प्रकृती न शान्द वहेशः । नहि तत्र श्रृयते प्रधानान्युहि-श्याक्रानि कर्तव्यानीति । किं तर्हि । अर्थात्क्रियन्ते । तेषां तत्र चिकीर्ष-तत्वातु । न चार्थोत्कृतं चोदकेन माध्यते । यत्कारणम् । विध्यन्तस्य तमापेक्षणात । तेन यत्पठितं तत्माप्यते न पाठाद्वाह्य । तस्मान्यतुदि-इयापि क्रियमाणानि पक्रविवन्क्रतानि भवन्ति । एवं सिद्धा पसङ्गादप-कारनिर्देशिः । नन्वेवं सति तन्त्रकक्षणादविश्विष्टपेव मवाते । न खळ तत्राङ्क्ष्मेव साधारणम्, इइ त्वङ्ककुँत एवोपकारः । सोऽपि न साधा-रणः । अन्यकतोऽन्यस्य भवाते ॥ ३ ॥

विकाराच्च न भेदः स्यादर्थस्याविक्ठतत्वात् ॥ ४ ॥ अय यदुक्तं गुणकाळविकाराच तन्त्रभेदः स्पादिति । तत्र ख्रुपः।

कथिनद्मवगम्यते, पाशुकः प्रयोगवचनः सँभीपे करोतीति । ' अभीषोमीयं पश्च-मालभेत ' इत्यस्मादेवावगम्यते । कथम् । मावयेत् । किं, ज्योतिश्रोमोपकारम् । केन, पशुवागेन । कथमितीतिकर्तव्यता संबध्यते । तत्र यह्मिन्नेव क्षणे ज्योतिष्टोमी-पकारों मवने कर्तृत्वं प्रतिपद्यते, तस्मिन्नेव करणेन भाव्यते । तस्मिन्नेव चेतिकर्तव्यता करणमनुगृह्वती भाव्यनानेन संबध्यते । तस्माःश्रयाणामेतेषां तुल्यकाछत्वं, भवन्तं ज्योतिष्टोमोपकारं यागेनेत्यं भावयोदिति । यदि च भूते भाविष्यति वा मान्ये कर-णेतिकर्तव्यते स्यातां, तथीस्तेन संबन्ध एव न स्थात् । तत्र यद्यप्युपकारस्य काछो नावर्धार्थते तथाऽपि संबन्धारकरणेतिकर्तव्यताकान्तेन पारिच्छियते । पद्मोश्व दीर्घकान्छ-स्वात्तन्मध्यपाती पुरोडाशः समीपे कृतानुपकारानपुर्वाणि च पाशकेन प्रयोगवचने-नोपसंगृहणाति, न तु स्वयं समीपे करोति । यानि च तेन समीपे न कृतानि लानि पृथम्यसंगृहणाति। ' न चेर्दन्येन शिष्टाः ' इत्यनेन न्यायेन येऽन्येन न विहितास्ता-न्विद्धाति ।। ३ ॥

अथ यद्कं द्रव्यसंख्याकालभेदान प्रसावयत इति । तदाच्यते । सर्वः कथंभाव

१ शब्द उपदेशः—ग. । २ विध्यन्तस्तत्रापेक्यते—क. । विध्यन्तः, तत्राक्षेपात्—छ. । ३ न कळु । तत्र-क. । ४ अङ्गक्ता उपकारः-क. । ५ समीपे करोतीति-पुरोबाशस्यापि समीपे प्राकृतं प्रकारं करोतीति कथमवगम्यते । यतः पशुचमीपे हि स कृतः, न पशुपुरोबाशसमीपे, हति प्रश्नाभित्रायः । ६ नावधार्यत इति-अदृष्ट् रहादुप्रहारस्योति शेषः । ७ संबन्धादिति-जयाणाः में बका खर्मवन्यार करणेति कर्तव्यतयोगीः काउः स उप कारस्यापीत्ववधार्यतः इत्यर्थः । ४ ( अ. ). पा॰ ४ अ०६ सु॰ ९)।

विकासक्य न भेटः स्वादर्थस्याविकतत्तातः । अर्थः--- अङ्गानित जबकारम, स न विकृतः । यो दर्शपूर्णमासयोः स एव । कथं झायतेः। रहरुपते । प्रवाजानयाजास्तावदेते दाईपौर्णमासिकाः । तत्र प्रयाजा-नुवाजकन्ती महाती । ते च चोदकेनेइ प्राप्ताः संनिद्धिता विद्यन्ते । भैक्कतगामित्वं च शब्दस्य न्याय्यक् । न चैकः शब्दोऽनेकार्थो युक्तः । तस्मादार्शपौर्णमासिकास्ते । तदपकारोऽप्येषां दार्शपौर्णमासिक एव 1 स हि तेषां पश्चातः । यदि च पाकृतादुवकारादुवकारान्तरं प्रकृर्यस्त्रतो माइतकार्यत्वाभैत चोदकेन माध्येरन् । अपूर्वा भवेषुः । यथा सत्रे गौभगळवादिभिरभ्यञ्जनम् । अवाती वाडनेनैव प्रयाजा विश्वीवन्ते, अनेनेव वेषा विकार इति। तत्र द्वितरः शब्दः स्थात्। न च सङ्कृदुखरितः शक्रोत्यर्थद्वयं विधातम् । अपूर्वत्वे चैतेषां पाक्रता अपि चोदकेन पार्थः रम । तत्र पैश्वदेवे त्रिंबत्संपत्तिराहुतीनां न युज्यते, नव प्रयाजा नवा-तुयाला द्वावाज्यभागी, अष्टी हवीथि, अवये सम्बद्धति वाजिनी यजन त्वाह्रवीनां संपत्त्ये त्रिशस्त्रायोति । तस्माद्गुणविकारेऽप्याविक्रतः पाकु-वोडक्क्नेवकारः । तत्कृता एव पुरोडाग्रस्वाच्युवक्कवन्तीति न ग्रणकालः विकारेडापे बन्त्रभेदः । बदानी तस्त्रभी मार्थयेते पत्ताः पुरोडाक्यस्य । जभयोध भक्तिवत्तियन्तेऽङ्गानि । तस्मात्सकृत्कृतान्येवीभयोरुपङ्ग-र्वन्ति । विकार इदानीं किन्यः । पत्र्यः । पासुकेषु हि स्याजानुयान नेषु श्रृंपन्ते । न च पश्चीः पुरोडाइस्य च साधारणान्यङ्गानि । पात्रु-कान्येव संनिधानात्युरोडाश्वस्वाष्युपकुर्वन्त्रीत्युक्तम् ।

उपकारमाकाक्सति । तमुषकारं भोदकः साह्वदेगोत्पादयति प्रापयति च । उत्पादितं प्रापितं प्रयोगत्वचन उन्तंगृह्गाति । ते च शाखाण्यत्वरेण न सँपन्तीति शाखोणामुम्यार्ते प्राप्ति च करोति । पूर्वतस्ययोगवयनोपसंप्रदः । तदिह पासुकादो-दकपयोगवयनो सवे कुहतः । यीरोडाशिकस्तु चोदक उत्पत्तियाशी करोत्येष ।

<sup>1</sup> प्रकृति—ग.। २ विकट हति—प्रकादशस्य दिगुणको विकारी विधान १ द्रवर्षः । १ श्रुचन्ते, न तु पद्मोः पुरोक्षशस्य च । न व साधारग्य—क.। ४ सन्तीति-य. सु.। ५ शाकाणा-मिति—शाक्यरं पदार्थानामध्युपकवनं हेर्वं, पदार्थनन्यत्यादुवशामां पदार्थामाने, उपकारार्वः भगरुरि ।

आप च प्यत्वध्येनापीक्ष्यमाना अनुगाना आक्ष्येनहात्म्यस्थित । त्र हि पृंत्रस्याज्यस्य नाम्रणति । यस्य सीरेण भोजनगृदितं भवति, वर्षि सम्भे सम्भे स्वार्केरं दीयते, न किंविहिरोघो भवति, सम्भे स्वर्षेरं दीयते, न किंविहिरोघो भवति, सम्भे तदस्य प्रकार मान्त्र सम्भा प्रकार कराय प्रकार कराय प्रकार प्

#### एकेषां चाशक्यत्वात ॥ ५ ॥

एँकेपां चार्यानामशक्या भेदेन क्रिया । यथा वेदेरम्बद्धरणस्य व्रतोपायनस्येति । वेदिः क्रुताऽनयवृक्ता तिष्ठति । सा न शक्या कर्तुस् । न द्यर्थः कृतः सन् कर्तुं शक्यते । अयोच्यते । अन्यां करिप्यतीति । आँशोपुक्षिकं स्यात् । तिर्यक् चासौ भवेत् । तत्र दिक्कृतं सुद्येता विहारपु-यवस्यं चाश्चतमाययेत । तत्रैकदेशकाळकर्तृकस्यभङ्गनथानाना।पिति स्थितो न्यायः मस्युद्धियेत । एवशम्युद्धर्णं तदाइवनीयनिर्वृत्यर्षस् । सक्

प्रयोगवचनस्तु पासुकेनोपसंगृहीतस्वाल पृथ्गुणसंगृहणाग्युपकारान् । न चेदुपसंगृह्र् णाति, ते पदार्षो एव मैं सन्ति । नतरां पदार्षानां ग्रुणाः । तस्मालास्ति वैगुण्यम् । न च संस्वाभेदेन द्वःवभेदेन वाऽपूर्वान्तरं मवति । किं तर्हि । प्राङ्गनी संस्वा प्राम्-इतं च द्वस्वमपनीयते । उपकारस्तु स एव । अँवाजोपकाराधाऽःर्द्रावुस्यम्ते । ते भाऽऽकलिन्वसेर्विदन्ते । विद्याने चेददोष एव कालमेदः ॥ ४ ॥

१ पृषत्—कः । २ एथेयां वा-सु.। ३ एकेयां चाशक्या—गः । ४ 'आहोपुक्षिकं स्थाद '
इति सुत्रत्वेन काशीनुदितपुस्तके प्रकाशितमिति, तथाऽन्यत्र कुत्रान्यतुषकम्मादुपरितनभाषानुद्विषेत्र
कृतस्वप्रतातेच आव्यवन्यत्वेचैव ऽकाशितमिति क्षेत्रम् । आहोपुत्रवकं-गः,। '३ दिक् अंकुश्रेत—
सा,। ६ न सन्धाति—त कर्तव्या इसर्यरे। । ७ एवं कालामानकृतवेगुम्बवि परिद्वाति-सक्काके
सादिना। ८ आदाविति—तिहाते पशावित्यवैः। ९ अशेषं एव ॥-व. सु.।

दुद्दरणेन च निर्वर्षितोऽसी। न च निर्वर्षितः श्वरणे निर्वर्शयहम्।
यथा कृतः कर्तृष् । अयोध्यते । अन्यं निर्वर्शयमध्यि । न तस्मिश्रग्रुपरेत दिशीयस्वाऽऽदवनीयोऽस्ति । यस्तरायण् । गार्द्यरवाद्यवनीयाः
ग्रुपायेकस्यो । आहवनीयेऽप्रयातिते परिशिष्टो गार्द्यस्यो भवति । यथा
सर्वसार्यारणाद्भीतादाञ्चादुर्याद्वयाजार्येऽपयातिवे परिशिष्टमन्वेदैवतार्यः
भवति । विदारपृथक्तं च पूर्ववदाययते । तत्र पूर्वोक्ता एव दोषाः ।
स्वा तते यद्यप्रदेशं न तत्युनक्त्यष्टं श्वरयते प्रदीत्म् । अनुस्पष्टं च
सराम्रभागायवर्गात् ॥ ५ ॥

# एकानिवच दर्शनम् ॥ ६ ॥

एकार्षि पत्तोः पुरोहाश्वस्य च दर्श्वपति, मध्येऽश्वराष्ट्रपार्श्विः होति पुरोहाश्वाहुवीः परवाहुतीविति । नाम्युद्भरणस्य भेदः । तस्या-त्याञ्चर्तं तन्त्रं प्ररोहाशे प्रसर्वेत इति ॥ ६ ॥

( पशुपुरोडाशेऽन्यतोऽस्रम्योपकाराणामाज्यभागादीनां कर्तन्यस्वाधिकरणम् ॥ २ ॥ )

# [२] जैभिनेः परतन्त्रापत्तेः स्वतन्त्रपतिषेधः स्यात् ॥७॥ सि०

तस्मिश्रेन पशुपुरोदान्ने चिन्ता । किमान्यभागी कर्तव्यानुत नेति । आह् । तत पतस्परीक्ष्यम् । किं मर्सङ्घेन चोदको बाध्यने, उत प्रयो-गवचन हति । यदि चोदको बाध्यते ततो न कर्तव्यो । अय प्रयो-गवचनस्ततः कर्तव्याविति । किं पुनस्त्र युक्तम् । चोदको बाध्यत

ं अस्पैत पहापुरीहाशस्याऽऽज्यमागनिर्वापप्रोसगादि कर्तन्यं न वेति संशयः । अत इदमाह—कि मैंपोगवचनेन चोदको बाध्यते, उत्त प्रयोगवचनबोदके-

<sup>[4 8 8 4]</sup> 

इति । किं कारणम् । आजुमानिकवोदकः । प्रत्यक्षः प्रयोगवचनः । प्रत्यक्षं चानुमानाद्वलीयः। दुर्बलस्य च वाचो न्याय्यो न च वलीयतः। प्रवं चेक् कर्तव्यो । चोदकेन हि तो प्राप्येयाताम् । स चेह बायिन-त्वाकास्त्रीति ।

प्रवं प्राप्ते, उच्यते । जैमिनेराचार्यस्य मतं कर्नव्याबाज्यभागा-विति । कुतः । यतः परतन्त्रापतोः स्वतन्त्रप्रतिषेषः स्यात् । यथा पौरोडा-क्वकानां पाशुक्रम् । यस्य तु न किंवित्यरकीयं कार्यबाययते वत्मविषेशो न युक्तः । यथा देवदचे यद्वदचयाननारुढे देवदचयानं निवर्तते, न वस्नार्लकारः । न वेदाऽऽज्यभागयोः कोर्ये किंवित्याशुक्रमञ्च-मापद्यते । वस्य मिविषेशो न युक्तः । वस्याचयोरानिवृत्तिः । यसु मळकाः मयोगवचन इति । नैवात्र प्रयोगवचनस्य प्रदृतिः । स स्वृद्धान

नेति । चोदकवाषेऽकरणं, प्रयोगवचनवाघे करणम् । तन्नाऽऽनुमानिकत्वाचोदको बाध्यते, न प्रयोगवचनः । तस्य प्रत्यक्षत्वादिति पूर्वः पक्षः ।

सिद्धान्तस्यु—प्रयोगवचनस्यैकदेशो बाध्यते । कतरोऽसी । उच्यते । उप-इाक्दः सभीववचनः, संशक्दः साकस्यवचनः, प्रह्शक्दो गृह्वाँतिवचनः । एवं व्यंशः प्रयोगवचनः । तत्रायं प्रहणाँत्मकत्वरूपः । इतरे त्वस्य सभीवकरणसाकस्ये विशेषणे । ताँग्यां स विविद्यः सर्वेत्रोर्ग्यक्ष्यते । विशेषणं चान्ययानुपास्या गृह्यते । इतर्ययाऽहं सामीध्यसाकस्यविशिष्टो न मवाभीति सामीध्यं साकस्यं च करोति । इह च पाशुकेन प्रयोगवचनेन केषांचिद्य्वाणां सामीध्यं कृतं येषां, तेवामन्ययानुपपासः सीणा । येषामाज्यभागनिवाषप्रोसणादीनां न कृतं सामीध्यं, तेवामन्ययानुपपस्या सामीध्यं करोत्येव । तस्मात्साभीध्यकरणिकदेशो बाध्यते तस्य प्रसङ्गेन ।

अथ यदुक्तमानुमानिकत्वाचीदकवाध इति । तत्र । यदि चीदक उत्पत्तिमासी न

१ स्वतन्त्रस्य-६. १ २ कार्ये होयते , व व किविताशुक्तकमाययते । तस्मात्त्रयोदहाति । यत्तु-गः सु. १ र मुझातिबचन इति- अनुष्ठापनवचन इत्यर्थे । ४ महणायकस्वरूप इति-श्रेष्ठप्रयमध्ये योऽनुष्ठापनास्त्रमहणांशः स प्रयोगवचनस्य स्वरूपमिति मादः । ५ द्वाभ्यावये विधिष्टः-चः । ६ सर्वेत्रोपरुम्यतः इति-स्वीपस्य वस्त्राह्यक्तप्रयानानुष्ठपको विधेषम-विधिष्यमावेनांश्चरयन्त्रमः प्रयोगवचन इत्यर्थः । ७ सम्यवानुपरतिस्वरूपमाह्-हत्रदेशस्तिता ।

म्युषहक्षीयात् । पाञ्चकैरेव चाङ्गेः पुरोदाघोऽङ्गवान् । मैस्पक्षेऽपि सर्व नाऽऽष्यभागी गृह्णाते । प्रकरणसीनिहतमङ्गे मयोगययनेन स्वाते । न च पञ्जाबाडयभागी विद्येते । प्रतिषिद्स्यात् । तौ न सोम्येऽप्यरे न पश्चाबिति । औप चोक्तमेतत्, मयोगयचन उत्पन्नानामङ्गानां प्राहकः । चोद्करस्त्यादको माहकश्च । तस्मात्स वळवान् ॥ ७ ॥

( सोमाङ्गेष्टिपश्चादिषु सीमिकवेद्या दाार्शिकवेदेः प्रसङ्गाधिकरणम् ॥ ३ ॥)

## [ ३ ] नानार्थत्वात्सोमे दर्शपूर्णमासप्रकृतीनां वेदिकर्मस्यात ॥ ८ ॥ पू०

सोमे पानि दर्भपूर्णपासमञ्ज्ञतीनि कर्माणि महावेद्यां वर्तन्ते, तेषु विनेता। तेशं वेदिसँदेन कर्तव्या। क्षिं नात्रम् । सेदेन कर्तव्या। क्षिं कारणम् । चोदकं मापयति। एवं चोदकानुमहो भवति । सन् सौमिक्येव मसङ्गाकार्यं साधयेत्। अत्रोच्यते। न साधयेत्। कस्मात्। नानार्यंत्वात् । नानार्यं एते वेदी। देशिपुर्णपासिकी हविषाससाद- नार्या। सौमिकी भैंचारार्यो। तत्र मसङ्गो नोपपद्यते। यचन्त्रिणोऽङ्ग- मध्यपारबङ्गेनेकार्यं तरसम्बद्धते । यथा पाशुकाः प्रयाजाः पौरोडाधि- केषु । न त्विह तथा। तस्माद्देदिः कर्तव्य।। ८॥

करोति कस्य साभीप्यकरणं कस्य वा साकस्येनोप्यम्प्रहः । तस्मारमस्यक्षोऽपि प्रयोग-वचनक्षोदकाददुर्बछः । उत्तरकाछमाबिरवात् । अपि च सति चोदके प्रसङ्कः । यदि चोदक आधारादीनि परनीसंयाचारतानि पद्मपुरोडादास्य कस्ययति, तत उत्तरकाछ प्रयोगयनः समीपी करोति । तच समीपीकरणं पाद्यकेन कृतभिति प्रसङ्कस्याऽऽस्य-छाणः । यदि च तस्याङ्कानामुख्यसिपाधी न स्तः, तथा सस्यनुस्यवानां प्रयोगयननस्य समीपकरणे द्यक्तिरेव नास्ति । सभीपकरणामावादस्येन सामीप्यं कृताभिति नैवोपय-धेत, अनाकीक्सतिस्वादिति ॥ ७॥ [ ८ ॥

९ प्रसासी द्वार्य—ा. मु. १ २ आपि च कमे तत्थ्यरीयस्वन उत्पन्नतामहाना माहक्ष्यत्या बोदस्तो माहक्क्य । - व. मु. १ दीक्साते—ा. मु. १ दार्श्याचे—ह. १५ प्रधानायो—ग. मु. १ ५ त्वासादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसादिक्तसा

#### अकर्म वा छतदूषा स्यात् ॥ ९ ॥

न वा कर्त्रव्या दार्बिकी वेदि। कुतः। कृतद्वया स्यात्। सा क्रियः
माणा केवळं सीभिन्या वेदेः कृताया द्वणं स्यात्। न किंविस्स्वार्धे
साधवति । ननु इविवामासादनं तेत्र करिष्यते । शक्यं तृ तन्यद्वावेद्यावि कर्तुद्व । नन्वन्यार्था सेन्युक्तम् । अन्यार्थाऽपि सती इविवामासाद्यतेऽधिकंरणी भवितुं प्रभवति । वेद्यां इविवामासादनं अत्वस् ।
इयमिष च वेदिः। न तत्र तैद्यीयामतद्यीयां वेद्येष विश्वेषः श्रूवते ।
तस्याञ्च कॅर्तव्या दार्थिकी ॥ ९ ॥

( ज्योतिष्टोमे सवनीयपुरोडाशादिषु सौमिकपात्रैर्महत्तपरीर्दाशिकपत्राणां जुह्वादीनां प्रसङ्गामावाषिकरणम् ॥ ४ ॥)

[ ४ ] पात्रेषु च प्रसङ्गः स्याद्धोमार्थत्वात् ॥ १० ॥ पू०

सोप एव यानि दर्भपूर्णवासम्ब्राधिन ग्रह्वससे पश्चके वर्तन्ते, यस सावनः पश्चः, सावनाः पुरोहाझाः, सोम्बश्चकरिति । तेषु विचार्षते । कि तेषा प्रदेशससेवी होषा कर्तन्यः, अथवा दार्श्विकैः स्नुवादिभिः पात्रैरिति । तत्रोच्यते । पात्रेषु च प्रसङ्घः स्थात् । कृतः । होषार्यन्त्वात् । सोप्तन्त्रमध्यपतिवानि कर्पाणि । तेषु ग्रहेश्वससेवी होषः कर्वन्यः ॥ १०॥

न्याय्यानि वा प्रयुक्तत्वाद्ष्ययुक्ते प्रसङ्गः स्यात् ॥११॥सि०

न्गार्थानि वा दार्श्वर्षभासिकानि स्युः। वैहेंनः क्रियते । कुतः ।
मयुक्तस्वात् । मयुक्तानि तानि विद्यन्ते । यदगृहीस्वाऽऽज्यानि सोमः
मासादयेयुरपम्निति यजमानम् । अय यदगृहीस्वाऽऽज्यान्यासादयन्ति न यजमानभगइन्तीति मयमं तावचेषां मयोगः । मोक्षणं संमार्जनं च । तत आज्यम्रहण्य् । तान्येवाऽऽज्यम्युक्तानि विद्यन्ते । अमयुक्ते मसङ्गः स्यात्।यन्मष्यपातिनोऽङ्गंन मयुक्तं, तस्कार्यं तन्त्रिकोऽङ्गां
मसङ्गते । स्वस्याभावे हि परकीयसुपजीन्यते । असंनिहिते हि स्वसिम्न् याने देवद्यो यहदययानमारोहिते । सांनिहिते हि स्वानैनैव

<sup>9 11 80 11</sup> 

९ तत्—ग. मु. । २ अधिकरणं–ग. मु. । ३ तद्योगामिखेव विशेषः–क. । ४ कर्तन्या॥-ग. ।

हि बाति । वत्र हि तस्य यादबं स्तातन्त्र्येण गयनसुद्धं न तादबं पर याने । युरोडाण्ठानामपि दार्थिकैः पत्रिपोदधं सादगुष्यं तादबंब्रह्वपतेने । न तत्र प्राकृत्यो द्वसञ्चात्यः शोसणादयश्च संस्कारा छप्पन्ते । ब्रह्म ससे तेषावश्वाः । येऽपि सोसिकास्तैः पुरोडाशानायसंबन्धः ।

यदि पुनर्दार्थिकान्यमपुक्तानि भवेगुः, किं प्रइचपतं प्रसच्येत ।
नेति स्वाः दार्थिकान्येन मसज्येरन् । यन तिन्नणोऽङ्गं कियपाणायितस्त्यापि कृतं भवति तत्र नसङ्गः, यथा पाद्युकेषु नयाजेषु कियपाणायितस्त्यापि कृतं भवति तत्र नसङ्गः, यथा पाद्युकेषु नयाजेषु कियपाणायितस्त्यार्थिकातः। इस् तु प्रस्चनसे मयुक्तं नेतराणि मयुक्तानि भवन्ति । न
हि सोथे हृवयाने पुरोदाशा हुताः । वैस्यानास्त्यत्र प्रतक्ष्मः । किं
तर्धारमुच्वते, अवगुक्तं भसङ्गः स्पादिति । यदि मयोग एषा
नोष्ययोनि वार्थपूर्यत्वासिकानि, न प्रस्चपत्वम् । किं वेषा न्याय्यस्य ।
स्विप्यानस्यादानि विद्येशोकानि । तत्रवादके प्रदास्त्रश्चार्थिकानि ।
स्विप्यानस्यादानि विद्येशोकानि । तत्रवादके प्रदास्त्रश्चेश्विद्यस्य । स्विप्यानस्य । अपि व्यानस्य ।
स्विप्यानस्य । अपित्यस्य । स्विप्यानस्य ।
स्विप्यानस्य । अपित्यस्य । स्विप्यानस्य ।
स्विप्यानस्य । स्विप्यानस्य ।
स्विप्यानस्य । स्विप्यानस्य ।
स्विप्यानस्य ।
स्विप्यानस्य ।
स्विप्यानस्य ।
स्विप्यानस्य ।
स्विप्यानस्य ।
स्विप्यानस्य ।
स्विप्यानस्य ।
स्विप्यानस्य ।
स्विप्यानस्य ।
स्विप्यानस्य ।
स्विप्यानस्य ।
स्विप्यानस्य ।
स्विप्यानस्य ।
स्विप्यानस्य ।
स्विप्यानस्य ।
स्विप्यानस्य ।
स्विप्यानस्य ।
स्विप्यानस्य ।
स्विप्यानस्य ।
स्विप्य ।

( **भ्रा**भित्रात्रौ पशुपुरोडाशश्रपणाननुष्ठानाधिकरणम् ॥ ५ ॥ )

[५] शामित्रे च पशुपूरोडाशो न स्पादितरस्य प्रयुक्तत्वात्॥ १२॥ सि०

पुरोडाण पन विन्ता । किमेनस्य आभिनेऽधी अवर्ण कर्तव्याप्ति । आळामुखीय इति । तत्र स पन न्यापः । इतरस्य मयुक्तत्वादिति हैं। गार्द्वर्ये च इविषां अवर्ण अनम् । स च मयुक्तो विवने, शाळामुखी-य प्योऽत कर्ष्वे गार्द्वर्यो भवनीति । तस्माचत्र अपर्ण कर्तव्यत् ॥ १२ ॥

<sup>21 11 13 11</sup> 

(कीण्डपायिनामयने पानहितेऽग्नी मासाग्निहोत्रश्रपणानुष्ठानाधिकरणम् ॥ ६ ॥ )

## [ ६ ] श्रपणं चाग्निहोत्रस्य शालामुखीये न स्वास्त्रा-जहितस्य विद्यमानत्वात् ॥ १३ ॥ सि०

कीण्डपायिनामयनेऽग्रिहीत्रे चिन्त्यते । कि वदीयस्य द्रव्यस्य आ-कामखीये अवणवयना पाजिहन डाति । पाजिहत डाति गाईपरयस्य पूर्वीचार्यसंद्रा । अत्रापि स एव न्यायः । माईपत्ये अपनं श्रुतस् । स प्र भयुको विद्यते । अभयुक्ते च मसङ्गः स्यादिति । भ्रयांत्रात्र परि-हारः । चोदकेन शाळापुर्त्वीयः पाष्यते । ज्योतिष्टोभे हि तस्य गाई-पत्यत्वं श्रुतम् । तच चोदकपरम्परया कौण्डशायिनामयनमाग्रतम् । मामधेयेन तु माजहिते श्रवणं मान्यते । चोदमाच नामधेयश्रव्हो बळ-बत्तरः । तस्मात्तत्र अपणं कर्नव्यमिति ॥ १३ ॥

( ज्योतिष्टोमे हविर्धानशकटिमन्न शकटान्तरे पश्चरीडाश्चादीनां हवि-र्निर्वापादष्ठानाधिकरणम् ॥ ७ ॥ )

# ि ७ दिविधीने निर्वेषणार्थं साधवेतां प्रयुक्तत्वातः ॥ १४ ॥ पृ०

कृते इविधीने थान्यीषधगुणकान्यैष्टिकानि कर्माणि वर्तन्ते. यथा प्रमुप्तिकात्राः, सुवनीयाः पुराहात्राः, सीम्पश्चरः । तेषु विवार्धते । कि तेषां निर्वापो हविश्वीने कर्तव्यः, अगवाडनोन्तरमुपादेयमिति । किं प्राप्तप्त । हविधीने निर्धपणार्थं साथयेताम् , एकं वा । कुतः । शयुक्तत्वात् । मयुक्तपरित । शक्रांति च तेवां निर्वार्थ साथितुम् । अन्यस्योपादाने केवलमनर्थको व्यापार आपवते । तस्मात्तयोरन्यतरेण निर्वापः कर्नव्यः 11 88 11

# असिद्धिर्वाऽन्यदेशत्वात्प्रधानवैगुण्यादवैगुण्ये प्रसङ्गः स्थातः ॥ १५ ॥ सि०

असिद्धिर्वो इविधीनाभ्यां निर्वापस्य ! न ताभ्यां साथिर्वेतव्य: । कतः । प्रधानवैशुण्यात् । निर्वापस्य देशः. अवरेण गाईपत्यं प्रामीष-

<sup>11 85 11 55</sup> 

९ साधयतां-सु. (२ यान्योषध-ग, सु. । ६ आपवेत-क. । ४ साधयितव्यम्-सु. । २४३

यनोऽबस्यितं भवति । तस्य दक्षिणचक्रमाक्क्यानंसोऽधि निर्वेषतीति । यदि इविश्वेन निर्वोषः क्रियते तदेशं तक्षीयेत । तथा प्रधानं सोध-क्र्मे विग्रुणं भवेत् । इविश्वेनयोक्ष्यत्रव्य निर्वेषत् । तथा प्रधानं सोध-क्रमें विग्रुणं भवेत् । इविश्वेनयोक्ष्यत्रव्य निर्वेते , तथाऽप्याष्ट्रविरञ्ज-कृतं तस्ववेत् निर्वेते , तथाऽप्याष्ट्रविरञ्ज-ताउन्हरीयेत । अवैत्यव्य च प्रधानस्य प्रसङ्घते युक्तः। यरकारणम् । प्रधानस्य यो धर्मस्वितिते यथाञ्चत्रज्ञीयन्त्रीति । परवश्यत्वात् । यदि यथाञ्चत्वास्य वार्ये निर्वेत , स्वं वा साधनं प्रयुक्तीत् , न शक्तुत्रवानकार्यं व्याह्रस्य स्वार्यं साध-यित्य ।

अय कस्माद्धविर्धानदेशे निर्वाषो न कियते । एवमपि तेषो कर्मणां वैगुण्यं भवेत् । अस्तु परतःत्रोपजीवीन्येतानि यथावस्थिनं परतःत्रमृद्धवजीवितुमईन्ति । यथा पाद्युक्तान् प्रयाजानन्यकाळानपि पश्चपुरोडाश्च उपजीवति । उस्यते । युक्तं तत्र, कृतास्ते प्रयाजाः । न च कृतस्य क्रमानुग्रहार्व पुनःक्रिया न्याय्या । अयं पुनः करिष्वमाणो निर्वाषः शक्यते कर्तुम् । स यदि सगुणः शक्यते कर्तुं, तथा सगुणः कर्तस्या । शक्यते वानोन्तरमुषादाव । तन्माच्य इविर्धानयोगिर्वाषः ॥१५॥।

#### अनसां च दर्शनात् ॥ १६ ॥

अनोबहुत्वं च दृश्यते । अनोासी शवर्तयन्तीति । तस्पादण्यनोन्तरमु-पादेयमिति ॥ १६ ॥

(सौमिकेन दीक्षाकाळीननागरणेन प्रायणीयादिषु दार्श्विकनागरणस्य प्रसङ्कामावाधिकरणम् ॥ ८ ॥ )

# [८] तद्युक्तं च कालभेदात् ॥ १७॥ सि०

सोभे दीक्षाकाळं रात्रिजागरणवाम्नातं, यां प्रथमां दीक्षितो रात्रिं जागतिं तथा स्वप्नेन न्यावर्तत इति । दर्शपूर्णमासयोरप्यीपनसथ्वेऽईन्ये-केषामाञ्चातम् । तत्त्रायणीयादिषु चोदकेन प्राप्यते । तेषां तत्त्रपथन-

#### 19 11 28 11

९ अनसोऽपाधि—ग. मु.। २ इतरे न यया—ग. मु.। ३ उर्फ तत्र, प्राकृताः—ग.। ४ अइन्येवमाम्नातम्—म्.।

पातारीक्षाकाळेनैव जागरणेन प्रसङ्गाकार्यासदी प्राक्षायामिरहृद्ववे । तथुकं च दीक्षायुकं च जागरणं, नेवरेषु प्रसञ्चेत । कुदाः । काक्येन्दात् । यदि वावधङ्गाङ्गानां रक्षणावामपादार्थे, ततो दीक्षाकाळेषु रक्षितेषु नेतराणि रक्षितानि भवन्तीति तद्वसणार्थं पापणीवादिषुववसय-काळे भेदेन कर्तव्यम् । अधाष्यदृष्टार्थम् । तथाऽप्योपवसयी रात्रिस्तस्य निभित्तम् । निभित्तप्राक्षो नैभित्तिकं कर्तव्यम् । तस्याक्रेदेन कर्तव्यम् ॥ ९॥ । ( वरुणप्रवासेषु दक्षिणविहारं प्रतिवस्थात्रा पृथक्षमञ्जोबारणाधिकरणम् ॥ ९॥ )

## ि ९ ] मन्त्राश्च संनिपातित्वात् ॥ १८ ॥

वरुणमधासेषु विहारपृथक्ते साति वे मन्त्राः संनिपाविताः, पयाऽऽज्यग्रहणे भोक्षणेऽभिमर्शने । तेषां किं तन्त्रेण प्रयोगाः, अवश्वा भेदेनेति । तन्त्रावापचिन्तेषं, न मसङ्ग्राचिन्ता । तत्र प्रयोगवचनातुम-हाय तन्त्रभावे भाते, उच्यते । मन्त्राबाऽऽज्यग्रहणाद्यो भेदेन कर्त-च्याः । कुतः । संनिपातित्वात् । संगिपरयोपकारिण एते मन्त्रा उप-स्थितं कर्माभिद्यति । पृथक्षंत्रेण्यस्य्युत्रतिनस्थाताः वुप्तिष्ठते । तस्मा-रपृथक् प्रयोक्तस्याः । अपि च कर्मणानां मन्त्रान्तेन कर्मोदिसंपातं वस्यति, मन्त्राणां करणाशेत्वान्तन्त्रान्तेन कर्मोदिसंनिपावः स्यात्सर्वस्य वस्त्रादिति । तथा साति येन कर्मणा संनिपतितो मन्त्रश्वद्याँऽ-साविति गृक्षते विश्रेषः । तस्मादप्याष्ट्रचिः ॥ १८ ॥

( सोमे दीक्षणीयादिषु दार्शिकाग्निसमिन्यनामावाधिकरणम् ॥१०॥ )

## [ १० ] धारणार्थत्वात्सोमेऽग्न्यन्वाधामं न विद्यते ॥ १९ ॥ सि०

सोमे दीक्षणीयादिनैष्टिकेषु कर्मसु चोदकबाष्त्रमन्यन्यायानं कि कर्तव्यक्षत नेति । कर्तन्यम् । एवं चोदकोऽनुस्क्षीतो भाषिष्यति । एवं प्राप्ते, उच्यते । न कर्तन्यम् । कुतः । थारणार्थत्यात् । विहुर्वस्थानेकी रणार्थं तत् । सोमार्थेन च विहुतस्यं तरक्षतम् । तेन भूतोऽश्रीः । न च

#### 1011 101

१ कर्माणि—न, सु. । २ कारणानां मन्त्राः । तेन कर्मादि-म, सु. । ३ ( अ० १२ पा० ३ अ० १० सु० २५) । ४ विभृतस्य-म. सु. ।

भृतस्य भारणकार्यमस्ति । नन्द्रशन्त्रकं तत् । सत्यभेयन्त्रकम् । अपि तुत्तरकुतम् । न चक्रपस्य मन्त्रार्थे पुनराष्ट्रचिरस्ति । तस्मास्त्र कर्ष-व्यक्षा। १९ ॥

( सोमे प्रायणीयादिषु दार्शिकवतान द्वष्टानाधिकरणम् ॥ ११॥ )

[ ११ ] तथा व्रतमुपेतत्वात् ॥ २० ॥ सि०

तभैव दर्भवाशेमासिकं त्रतं चोदकपार्श्व तथैव न किवते, वधाऽ-म्यानाथानम् । वयेतस्यात् । न छुवेनमनपहक्तं सच्छक्यपूषेतुव् । अया-रतस्य हि प्रावणमुगगवनम् । तस्याप्तस्य न शक्यम् ॥ २० ॥

विश्रतिषेधाच्य ॥ २१ ॥

् अमे प्रतपते त्रतं चरिष्याभीति चरतो वचनं विशतिषद्धं, वर्तमानस्य भविष्यदेवः ॥ २१ ॥

सत्यवदिति चेत् ॥ २२ ॥

अथ सत्यवरकस्मान भवति । यथा सत्यवननं व्रतं पुरुषधर्म-स्वादजुवर्तवानमपि वर्श्वपूर्णभासभोः पुनरुपेयत इति । स्थितायां प्रति-ज्ञाचां सुवेण चोदवति ॥ २२ ॥

#### न संयोगपृथक्तात् ॥ २३ ॥

वैवक्त तृत्यम् । संयोगपृथकत्वात् । तत्र पुरुषसंयोगः कर्मसंयोमध् । पुरुषाधेमुवेतं कर्भार्षे पुरुषपेश्व । निन्दशाये संयोगपृथक्तंशस्ताः
मार्थमुवेतिष्ठिकार्षे पुरुष्पेश्व इति । नेह पुरुष्प्रयनेनार्थः । यत्सोमार्थे वदेवेतरत्र मसङ्गात्कार्थं सावयति । निन्दशीय तद्देवं साध्यिष्यति । साधवेत् , यदि कर्मार्थेवा तस्य क्षालः नेतु । सा त्विदेवं ब्राप्यते । ऐष्टि-कार्ना तु मक्रवो ब्रावा । वैस्मारतस्यर्भवस्थान्तः । कर्मार्थस्यक्रानस्य पु मयोजनं भाषाध्यविश्वेषस्तृतीर्भवस्याये व्याक्ष्यातः ॥ २३ ॥

( सोमाक्केष्टिपश्चादिषु दार्शिक,स्यन्याधःनगभक्कस्याऽऽक्षेपसमाधाना-

विकरणस् ॥ १२ ॥ )

[१२] ब्रहार्थं च पूर्वभिटस्तदर्थत्वात् ॥ २४ ॥ सि०

## 19 11 30 11 38 11 38 11 38 11 ]

सरयममन्त्रक्षमि तु-क. ग. सु. । ९ वचनं क. । ३ वृथक्तं -क. । ४ तस्यक्षाता-ग. सु. । ५ तस्मास्परथद्दधान्तः किमथेम् । क्षानस्य-ा. ।

पूर्वोक्त पान्यावाधानं सौिषकं मसङ्गादैष्टिकेषु कार्य सावयवीत्यु.

कम् । विदिदानीमासिन्ववे । धारणार्यवास्य मसङ्ग उक्तः । न च तत्केवळं धारणार्थम् । कि विहैं । धारणार्थम् , देवतापरिप्रहार्थं च । एवं हि दर्श्वपूर्णमासबोः श्रूयने, ममान्ते वर्षो विहवेष्यास्ति तृषेगिन मुद्धाति, देवता एव उत्यूष्ट्रिशेताः दश्यूपे यजत हिते । तत्र यद्यपि धारणार्थं सौिषकेन भैसङ्गारिसच्वति । देवतापरिप्रहार्थं तदार्श्वपौण-मासिक्येष्टिकेषु कर्ममु कर्वव्यम् । आह । नेतद्युक्तम् । देवतापरिप्रहार्थे तदार्श्वपौण-मासिक्येष्टिकेषु कर्ममु कर्वव्यम् । आह । नेतद्युक्तम् । देवतापरिप्रहार्थे स्वाप्ते स्वाप्ति । सिमेऽपि दीसणीयेष्टिदेवतापरिप्रहार्था श्रूयते, आग्नावेष्णवसेकादशकरणाळं निर्वर्थे परिमुख दीसत्व । सिमेदिवामा विष्णुः परमो यदाप्रावेष्ण-विकादशकरणाळं निर्वर्थे देवतानां विष्णुः परमो यदाप्रावेष्ण-विकादशकरणाळं निर्वर्थे देवता यश्चं च तदुभयतः परिमृख दीसत्व हित । सेव देवतापरिप्रहणार्थे मसङ्गादेष्टिकानां कार्यं साथिनियाति ॥ २८ ॥

नै देवतावरिम्महार्थमम्ययन्वाषानं वस्तुनोऽवगम्बतः । नापि शब्दतः । वस्तुनस्ताव-स्प्रस्थक्षेणाप्त्रिषारणार्थमवगम्यते । 'ममान्ने वर्षो विह्वववस्तिवति पूर्वविप्तं परिमृद्धाति । देवता एव पूर्वेखुर्गृहीस्वा स्वोभूते वनते' इत्ययं शब्दो देवतायरिमहार्धस्वमवबोषयेत् । न बेहशेन शब्देन देवतायरिमहार्थस्व प्रतिवादयिद्यं शक्यते । अर्थवादस्वादस्य बाक्यस्य कत्वाषानभेवानेन स्तुपते । एवं चाहयकस्यना न भविष्यति । मन्त्रोऽपि स्वसामस्यानार्थेनान्निमित्रपाति, नान्यर्तिकवित् ।

षदप्युक्तं दीक्षणीयया देवतावरिग्रहः छत इति । एतद्दश्युक्तत् । कथत् । दीति-प्यमाण इति शानचा कर्ताऽभिवायते । छूटा भविष्यक्ताछः । दीत्ताशब्देन मुण्डब-वपनादिसंक्तारो छक्ष्यते । तेन तद्विष्यः संकरुषः । तस्यादीदृशस्य संस्कारो विवा-यत आग्नावैष्णवः श्रुत्या । अती दीत्तां संपाद्यिद्वम् । तस्य विवायमानस्य 'सर्वा-श्रेता देवताः परिगृह्णाति ' इत्यर्थवादोऽप्याग्नावैष्णवस्य स्तुत्यर्थः । न चेहशेन देवतापरिग्रहः शक्यो विवातुम् । देवतापरिग्रहार्यतायां च सत्यां पुरुषसंस्कारिकां देवतापरिग्रहार्यति वाक्यमेदः स्यात् । द्विरदृष्टकरुपना च ॥ २ ॥ ॥

९ प्रसङ्गादेतिस-ग. मु. १२ रूपालं पुरोडार्थ-ग. सु. । १ अन्वाधानस्य देवतायरिम्रहा-क्षेत्रभञ्चरेत्वापि दीस्क्षीय्या प्रषड्ः स्वितः । बस्तुतीऽन्त्राधानस्य देवतायरिम्रहासेले न क्विन-स्मानामिति एस्प्रसंबद्ध-न देवतेव्यादिना । ४ महण नयः मु. । ५ ईस्सस्येति-माविष्याद्वै-क्षाकृतुव्यवस्थाययेः ।

## शेषवादिति चेत् ॥ २५ ॥

उच्यते, न सिध्यति । दीक्षणीया प्रवानार्था । सा प्रवानदेवता- ' परिम्रक्षे वर्तते । श्रेवास्तु---अङ्गाङ्गानाः देवताः, अपरिगृहीताः । स्वपृत्रिद्वहार्थे दार्शयौजेपासिकमैष्टिकेषु कर्तव्वव् ॥ २५ ॥

### न वैश्वदेवो हि॥ २६॥

न कर्तव्यम् । दीक्षेणीत्येव असङ्ग्रादेवतार्परिग्रहार्थः सेरस्पाति । मञ्ज वधानदेवतार्परिग्रहार्था दीक्षणीयेत्युक्तम् । मधानदेतार्था सस्यङ्ग-देवतां गुद्धाति । कवत् । वैत्यदेवो हि । अस्ति सोवे वैत्यदेवो ग्रहस्यति । सन् सर्वदेवता इण्यन्ते । तन्त्रध्ये चाङ्गदेवता आपि । तस्याचाः परि-ग्रहीकाः । अनेन तस्यरिग्रहार्यनैष्टिकेनाग्य्यन्वायानेन नार्थः ॥ २६ ॥

### स्याद्वा व्यवदेशात् ॥ २७ ॥

स्वाहाऽषे ऐष्टिकेनाम्न्यन्वाधानेन । नाङ्गदेवतापरिग्रहणम् । नतु विनेदेवा इञ्चन्त इति परिगृहीताँः । न तत्र सर्वा देवता इञ्चन्ते । कि सिंह । विश्वेषदेवतागणः । यथा, साध्या वसवी कहा इति । कर्ष ह्वायते । व्यवदेशः स्वति । आवित्याभिः सोवा कहारिका आदित्योर्वेहस्यतिवित्याने । अवित्याभिः सोवा कहेरिका महार्व्वकण आदित्योर्वेहस्यतिवित्याने वस्यादि स्थापिका स्थिति स्थापिका स्यापिका स्थापिका स्थापिका

### न गुणार्थत्वात् ॥ २८ ॥

कैतदेवम् । कस्मात् । गुणार्थन्यत् । नानेन व्यवदेशेन गणा विश्वे-देवः श्ववयः कल्पयित्म् । गुणार्थोऽयं व्यवदेशे वृहस्पतिपश्चेसार्थः । अग्न्यादयो वस्त्वादिभिः केवकैः समेनाः। वृहस्पतिस्तु सर्वेदेशैः, तैबान्ये-श्वेति । यथा सेनापतिर्भृत्यवलेन सहागतः समाहर्ता निजेन वलेन ।

#### [ 34 || 34 || 30 ||

९ द्वांक्षणीयेव—मु.। ९ परिप्रहार्वा—मु.। ३ प्रह्यहः—मु.। ४ अस्यस्याधानार्थेव— इ. ग. मु.। ५ विशेषादेवतायगः—क.। ६ विश्वेदेवैः—मु.। ७ विश्वेदेव-ग, मु.।

राजा त सर्वेर्वकीस्तैथान्येथोते । अपि च वैश्वदेवो गणः करूपः । सर्वे त देवाः सन्दारेवावगस्यन्ते । तथा च दीक्षणीययाऽक्रवेवतापश्चित्रहोअपि प्रसङ्घनारेसध्यवीति न कर्तन्यं दाईपौर्णमासिकमैन्दिकेष्यम्यानाथाः नम् ॥ २८ ॥

( सोमाञ्जेष्टिपश्चादिष पत्नीसनहनाननष्ठानाधिकरणम् ॥ १३ ॥ )

[ १३] संनहनं च वृत्तत्वात् ॥ २९ ॥ सि०

पत्न्याः संनहनं च दर्शपूर्णमासयोः समाम्नातम् । योक्त्रेण पत्नी संबद्धिति । तत्सोमाङ्गभूतेष्वैष्टिकेषु कर्मसु चोदकेन मासुवापि न कर्तन्यम् । कृतः । इत्तत्वात् । दीक्षाकाळे सोपार्थे पत्न्याः संबद्धनं हर्वः, योक्त्रेण पत्नी संनश्चति, वेखलया दीक्षितं, वियुन्त्वाचेति,वदास्ता-तम् । संनहनं च वाससो घारणार्थं सर्वार्थम् । सौमिकेनैवाऽऽकार्यावन-गीत्मसङ्गेन सिध्यवीति ॥ २९ ॥

( सोमाङ्गप्रायणीयादिषु सौमिकेन पयोमतेनाऽऽतिदेशिकस्याऽऽरण्या-शनस्य पसङ्गाविकरणम् ॥ १० ॥)

[ १४ ] अन्यविधानादारण्यभोजनं न स्पाहुभयं हि बस्पर्थम् ॥ ३० ॥ सि०

दर्शपूर्णमासयोगारण्यभोजनमाम्नातम् । यदारण्यानश्राति तेनाऽऽ-रण्यानयो इन्द्रियं बाडडरण्यम् , इन्द्रियवेबाडडरमं घत्त इति । तरप्राय-णीवादिव चोदकेन माध्यते । माप्तपपि सम कर्वन्यम् । कि कार्यम् । अन्यविधानात् । यद्वपूर्णमासयोरारण्यभोजनं तद्वहृष्ट्यर्थस् । सोमेऽ-प्येतदाम्नातं, प्योत्रतं बाह्मणस्य, यवाग् राजन्यस्याऽऽविश्वा वैदय-स्येति । तदापि दृष्टकार्यत्व।दृष्ट्रस्थ्येमेव । तयोः सौनिकं ऋषक्षं, श्रुत-त्वात्माषान्याचावश्यं कार्यम् । तेनैवं च हत्तौ क्सङ्गत्सिद्धायामिवर-भिवर्तते ॥ ३०॥

( सोमाक्केष्टिपश्चादिषु श्रेषमक्षानुष्ठानाविकरणम् ॥ १५ ॥ )

ि १५ ] शेषप्रक्षास्तथेति चेन्नान्यार्थत्वात् ॥ ३१ ॥ सि॰

देशपूर्णमासयोः श्रेषभक्ष पेटादिः, सोसे चैष्टिकेषु कर्मसु चोदकपाप्तः। सोऽपि सोपिकेन प्रतेनाऽऽरण्यवाधिवर्तत इति चेत्। न । करमात्। न स हृत्यर्थः। न झळं ष्टचये। संस्कारार्थोऽसी, उपयुक्तश्रेपत्वाद्रसाणां, द्वितीयानिर्देशास, यज्ञणानपञ्चना ऋत्विन इटां भस्रयन्वीति। तस्मान्त्कर्तव्यस्॥ ११॥

( सोमाङ्गदीक्षणीयादिष्तन्शहार्यदक्षिणाया अननुष्ठानाधिकरणम् ॥ १६ ॥ )

[ १६ ] भृतत्वाच परिक्रयः ॥ ३२ ॥ सि०

दर्भपूर्णभासयोः परिकयोऽन्वाहार्थ आन्नातः, इह चोदकेन मान्ना सम्भ कर्तव्यः । कृतः । भृतस्वात् । भृतस्त ऋतिवणः सोपार्थेन परिक्र-येण, तस्य द्वादश्यस्त दक्षिणीति। एकदेशकाळकर्तृत्वं चाङ्गमधानानात् । सस्याचेरेवाङ्गानि कर्तव्यानि । अतो न पृथगङ्गानां परिकरः । तस्या-दन्वाहार्यो निवर्तते ॥ २२ ॥

(सौमिकदाक्षणया शेषभक्षाणां प्रसङ्घामावाविकरणम् ॥ १७॥)

[ ९७ ] शेषभक्षास्तथेति चेत् ॥ ६३ ॥ पू० अष शेषभक्षा अपि तथा निवर्तेरत् , यथा, अन्वाहार्यं इति चेत् । परिक्रपार्थाञ्चक्योच्यते ॥ ३३ ॥

न कर्मसंयोगात्॥ ३४ ॥ सि०

नैते निवर्षेरन् । न क्षेत्रे पिक्रयार्थाः । अन्वाहार्येण कर्मार्थमान-तानां निर्देचे भूषिष्ठे कर्मण्येते विधीयन्ते । न चाळमानमनाव । तस्मा-क्षेते परिक्रवार्थाः, किंतु संस्कारार्थाः । अवस्तदर्यं कर्तन्याः ॥ ३४ ॥

( सोमाक्नेष्टिपश्चादिषु दार्शिकहोतृवरणानुष्ठानाधिकरणम् ॥ १८ ॥ )

[ १८ ] प्रवृत्तवरणात्प्रातितन्त्रं वरणं होतुः क्रियेत ॥ ३५ ॥ सि०

दर्भपूर्णमासयोहीतुर्वरणमाझातब् । अप्रितंत्रो दैक्यो होता देवान् यक्षदिति । तबोदक्रेनैष्टिकेषु कर्ममु सोमाङ्गसूतेषु माप्यते । अस्ति त सोमेऽपि होतुर्वरणब् , अप्रिहोंता स मे होता होतस्त्वं मे होताऽसीति

होतारं हुणीत इति। तत्र विचार्यते । अकिमेहिकेषु कर्वसु दार्श्वपौर्णमान सिकं होतुर्वरणं कर्तव्यमुत नेति । किं प्राप्तम् । कर्तव्यमिति । कस्मात् । वरणं ताबदानत्वर्थम् । सौमिकेन च वरणेनाऽऽननो होता । साङ्गस्य सोगस्य करणेन चाऽऽनतस्याऽऽनमनकार्यमस्ति । तस्याक कर्तव्यम । एवं माप्ते, ख्रमः । भद्रत्तवरणात्मतितन्त्रं वरणं होतः क्रियेत । नैतदस्ति, सौमिकं दरणं पसङ्गादाईपौर्णमासिकस्य कार्य साययिष्यतीति । भवृत्ते वरणात्मवृत्ते कर्मणि दार्चपौर्णमासिकं वरणं क्रियते । अवस्त-बांऽऽनस्वर्थम् । किं तहिं। कर्ममात्रम् । न चेत्त्रियेत तेन गुणेवैगुण्यं स्यातः । तस्मात्मातिकर्म भेदेन कर्तव्यम् ॥ ३५ ॥

#### ब्रह्माऽपीति चेत्।। ३६ ॥

हाति चेत्पश्वासे प्रवृत्तवरणाद्धोतुर्वरणं प्रतिकर्भ कर्तव्यमिति । ब्रह्मांऽपि भव्नते कर्मणि विषये भणीताप्रणयनकाळे । तस्मात्तस्यापि वरणं धर्ममात्रम् । अतस्तद्पि प्रतिकर्मकर्तव्यम् । वक्तव्यो वा विशेषः ॥ ३६ ॥

## न प्रागृनियमात्तदर्थं हि ॥ ३७ ॥

न ब्रह्मवरणं कर्तव्यम् । किं कारणं, शङ्गियमात्-प्राग्वरणादि-त्यर्थः। सत्यम्, प्रवृत्ते कर्मणि ब्रह्मणो वरणम् । पाग्वरणास् किंचिद्र-ह्मारवमस्ति । वरणादुत्तरकालं ब्रह्मणः कर्म, तदर्ध वरणं कर्मार्थम् । त-स्मान धर्ममात्रम् । किमर्थे तर्हि । आनत्वर्थमेव । सौमिकेन वरणेनाऽऽ-नवोऽसौ । वस्माद्रह्मवरणं न कर्तव्यम् ॥ ३७॥

# निर्दिष्टस्योति चेत् ॥ ३८ ॥

अयोच्येत । अस्त्यमावास्यायामीपवसध्येऽहान वेदिकर्भ निर्दिष्टं, पूर्वेद्युरभावास्थायां वेदि करोबीति । तत्र वेदिपैरिग्रहमसवी ब्रह्मणा कियते । तेन ब्रह्माऽपि महत्तवरण हाते ॥ ३८ ॥

#### नाश्रातित्वात् ॥ ३९ ॥

पूर्वेद्यरमावास्यायां वेदिकरणं श्रुतं, न परिग्रहणम् । अश्रुतस्वात् । यथाकाळमेन वृत्ते ब्रह्मणि परिव्रहः करिष्यते, वरणस्य कर्मार्थत्वात् । न शागु वेदिकरणात्वर्वपरिग्रहः । तत्रापि ब्रह्मणा मसवो दातव्यः ।

<sup>39 11 38 11 30 11 3</sup>C 11

श्रास्त् । अयं वर्धन्यः परिहारः ६ दश्येपूर्णनासन्वरूणे हिष्णसभिवासमाद्वर्षः वेदिकरणमाञ्चातस् । अक्षार्णणणि प्रणीताप्रमयनकाके ।
प्रात् अक्षात्वववृत्वदेश्यवेत्वादानस्वर्षस् । एवं विश्वतेऽमासास्यायां बेदिकर्णं वचनेनापदिष्ठम् । तस्मिनपक्ष्यपाणे परिम्रहोऽस्वपक्ष्यः मसक्षेत्रभि क्षावरणविष्ठि, प्रधानदेशकाळत्वाद्गुणानस् । एवं सति पौर्णः
प्रात्वां भणयनकाळ अक्षावरणम् । अमावास्यायां पूर्वेयुः । उभयव्यवनृत्वे
अक्षात्वे । तस्याद्भयत्राऽऽनत्यर्थम् । अतो न स्रीतक्षे अक्षावरणं कर्वेव्यव । सीपिकैनेव वर्णेनाऽऽनत्यर्थम् । अतो न स्रीतक्षे अक्षावरणं कर्वे-

## होतुस्तथेति चेत्॥ ४०॥

इति चेत्पस्यसि, यद्यपि शब्दो कर्माण अक्षणो वरणं, न च वर-णात्माक् किविद्रक्षणः कर्मास्ति । तस्यात्र शब्द्ववरणो अक्षेति । होतुस्तया । होतुरिप शाग्वरणात्र किंचित्कर्मोस्ति । तस्यापि वरणं न वर्षमात्रम् ॥ ४० ॥

## न कर्मसंयोगात् ॥ ४१ ॥

अस्ति होतुः प्राग्वरणात्सामिधेनीकर्मणा संयोगः, अवृतः सामि-धनीरन्वाहेति । वस्पाद्धोतृवरणपदद्यार्थम् । तदिष्टिकेषु कर्पमु दीक्षणी-यादिषु कर्वन्यम् । ब्रह्मवरणं तु दृष्टार्थम् । तस्सीमिकेनैव कृतत्वास्र् कर्तन्वमिति ॥ ४९ ॥

> ( आतिच्यावर्हिः प्रोक्षणादेरुपसदशीषोभीययोः प्रसङ्काधि-वरणम् ॥ १९ ॥ )

## [१९] यज्ञोत्पत्युपदेशे निष्ठितकर्म प्रयोगन्नेदात्य-तितन्त्रं क्रियेत ॥ ४२ ॥ ५०

सोमे श्रूयते, यदातिथ्यायां बहिंस्बदुपसदां तद्वाचोवीवस्यति । तत्र पिक्षष्टितस्य वहिंपो लूनस्य क्रियते, यथा प्रोक्षणमग्राणाष्ट्रपपातनं मूखानामबसेचनं, तत्किवातिथ्यादिश्योगभेदेन कर्तव्यम्, अथवा यदाविथ्यायां कृतं तदेवेतस्य प्रसञ्यते । किं प्राप्तम् । बज्जोत्वस्युपदेगे- आविष्योत्परयुपदेश एकस्मिन्, यदाविष्यायां बहिस्तद्वसदाविति, यश्चिष्टितकर्व कियेत, तत्त्रयोगभेदाञ्चित्रम् । भिन्ननयोगाण्येतान्याति-ध्यादीनि कमीणि । तेषु गृद्धते विशेषः । यदस्य प्रयोगे पोक्षणादि कतं तत्तदर्थमिति । तस्मादन्यार्थमावर्तियतन्यमिति । एवं मिक्सी-भ्वासः । न चात्र प्रसङ्घने युज्यते । न ह्याविध्वायास्तन्त्रबध्वपतिता उपसर अक्षेत्रोमीको वा॥ ४२॥

## न वा कृतत्वाचदुपदेशो हि ॥ ४३ ॥ सि ०

न वा श्रीक्षणादि कर्तव्यम् । इतः । क्रवत्वात् । कृतं तदातिध्वायां बहिंगः। तेन संस्कृतं तद्वहिंः, पुनः क्रियायां हेत्निस्ति। नत् क्रमीर्थाः संस्काराः। तच्च कर्भ भिष्मम्। अतो यस्मिश्चेव कर्भणि क्रियन्ते तदयी भवन्ति । उच्यते । कर्षार्थी अप्येते संन्तो नाऽऽस्कन्द्रपाछिकाव-स्कर्मण संबध्यन्ते । कि तहिं । बहिंद्वीरेण । यदीयं वहिंद्व, तेन संबध्यते । साधारणं चेदमातिध्यादीनां वहिः । कथं ज्ञायते । तदपदेश्वो हिं। यदाविष्यायां वर्हिरित्यनेन वाक्येन तेषां वर्हिषः साधारण्यमस्यते । न पर्पातिदेशः । न हि निरिष्टकोपदेश इत्युक्तम् , अपि बोत्पत्तिसंयोगा-त्तदर्थसंबन्धोऽविशिष्टानां वयोगैकत्वहेतुः स्यादिति । एवं चेदाविध्याः यामपि क्रियमाणाः संस्काराः सर्वार्थे एव भवन्ति । तस्यास प्रति-कर्म कर्तव्या इति ॥ ४३ ॥

> ( अस्तिच्याचर्डियो ऽश्लीयोभीयार्थे स्तरणकाले स्तरणमन्त्रावस्य -विकरणम २०॥)

# ि २० | देशपृथक्त्वान्मन्त्रोऽर्ध्यावर्तते ॥ ४४ ॥ सि०

सर्वेच स्तरणपन्त्रश्चिन्त्यते । कियबीयोगीये भेटेन कर्तव्यः, अथ-वाऽऽतिध्यायां प्रयक्तः स एव श्रसञ्चत इति । साधारणे वर्धिव मयोगात्पूर्वीकेन न्यायेन मसङ्गे माप्ते, उच्यते, मन्त्रीऽभ्यीवर्तते. मेदेन कर्तेच्य हति । कुतः । देशपृथक्त्वात् । पृथगेतौ देशौ, उत्तर-बेदिसभीषं पागवंशश्च । देशभेदात्स्तरणपावर्तेत । स्तरणाङ्कः च मन्त्रः.

<sup>88 11 88 11</sup> 

९ सन्तानास्कन्दपातिका यत्कर्मीण-ग. मु:।१ (अ०४ पा०१ अ०९४ सू०१०)। ३ व्यावर्तते--ग. स. ।

क्षणीश्रदसं त्या स्तृणामीति । स्तरणाङ्ग्वी मन्त्रस्थाऽऽद्वीतिन्याया । प्रधानतन्त्रस्थाद्गुणानाम् । अपि च स्तरणं देशसंस्कारकम् । तेनाऽऽ-विध्याया प्राप्तेश्वदेशः संस्कृतो नोत्तरदेदिदेशः । तत्र यदि मन्त्रो न प्रयुष्येत, विगुणस्तस्य संस्कारः स्यात् । तस्यादाङ्गविः स्वरण-मन्त्रस्य ॥ ४४ ॥

( कातिरुवावर्हिष्णक्षीयोभीयदेश्चे स्तरणार्थं संनद्धाऽऽहियमाणे संनहनाहर-णमन्त्रयोरनाष्ट्रपथिकरणम् ॥ २१ ॥ )

# ि२१ ] संनहनहरणे तथेति चेत् ॥ ४५ ॥ पू०

अधीषोभीय एव देशान्तरं नीयमानस्य वहिंदः संनहनहरणः मन्त्रो वयोक्तस्यो नेति चिन्त्यते । तनाऽऽह । संनहनहरणपन्त्रो तथा, यथा, स्तरणपन्त्रा। भेदेन वयोक्तस्यावित्यर्थः। कुतः । उक्तो न्यायः । संनहनहरणपन्त्रो कर्षाङ्को । ते च कर्षणी आवर्तते । अतो मन्त्रयोसा-हचिन्यांस्या । तस्याङ्गेदः ॥ ४५ ॥

#### नान्यार्थत्वात् ॥ ४६ ॥ सि०

नैतलुक्तम् । कृतः । अन्यार्थस्वात् । लृनस्य बहिंबो ये संनहन-इरणे ते उपादानार्थे । तंत्र हि सन्त्रो स्वीकियमाणस्योते।पवर्णनास्त्राते, पूषा ते प्रस्ति प्रध्नातु, वृहस्पतेर्मुध्नां हराभीति । इसे युन्तः स्वीकृतस्य देशान्तरभाषणार्थे, अन्यार्थस्वादमाकृतकार्थे न मन्त्रं गृह्णीतः । यथा तत्रैवाऽऽतिथ्यायां यदा गाईपत्यदेशादाहबनीयदेशं प्रोक्षणाय वर्षिनीं-यते न तदाऽऽहरणपन्त्रः भयुज्यते । एवािहापि ॥ ४६ ॥

इति श्रीश्वरस्वामिनः कृतौ भीक्षासाभाष्ये द्वादशाध्यायस्य भयनः पादः ॥

#### 88 11 84 11 84 11 ]

इति भीभद्रकृषारिङ्गिराचितायां भीषांसाभाष्यव्याख्यायां दुर्प्टीकायां द्वादशाध्यायस्य प्रथमः पादः ।

९ व्याष्ट्रिः— ग. सु । २ गुणानामाप च—प. सु । ३ तथाहिस्वरिके- ग. सु. । ४ प्रोक्य−ग. सु. ।

#### अय द्वादशाध्यायस्य द्वितीयः पादः ।

( गार्हपत्याद्यशिषु लोकिककर्मानुष्ठानाधिकरणम् ॥ १ ॥ )

ि १ विहारो लौकिकानामर्थं साध्येत्प्रभुत्वात् ॥ १ ॥ पु०

विद्वार इति गाईपस्यादिरामिक्षेत्रोच्यते, विद्दरणात् । स लौकि-कानां कर्मणां पार्वणस्थालीपाकादीनाम. अन्येषां चाम्रिसाध्यानां पचनदहनपकाश्चनादीनानर्थे साधयेत-निर्हित कुर्यात, शमुत्वात । प्रभवति ब्राहुतिपक्षेपणे पाकादौ च । संयुक्तं च न केनचित्रयोजने-नाग्निद्रव्यमुत्पनं, वसन्तेऽमीनाद्धीतेति । तत्सामध्यीद्यत्र वत्रोपयुज्यते तत्र तत्रोपयोज्यम् । एवं तस्योत्पत्तिरर्थवती भवति ॥ १ ॥

मांसपाकपातिषेधश्च तद्वत ॥ २ ॥

मांसपाकपतिषेषो भवति तद्भव । यद्वन्त्यायोऽपदिष्टः । मांसं म पचेयुस्तस्मिनात्री, यत्पचेयुः ऋव्यादं कुर्युरिति । लैकिके हि पाके मांसप्रसङ्घो न वैदिके, शामित्रे मांसपाकः ॥ २ ॥

निर्देशाद्वा वैदिकानां स्यात् ॥ ३ ॥ सि०

वैदिकानां वा कर्मणां विद्वारोऽर्थ साध्येतु, न छौकिकानाम्। क्रतः। निर्देशात । निर्दिश्यते गाईपत्यादीनां कार्यम्, यदाहवनीये जुहोति, तेन सोऽस्याभीष्टः भीतो भवतीत्थेवपादिभिवीवयैः । याऽसावत्यकाः कार्याकाङक्षा सेतेर्वचनैनिवर्तिता । अतः एवमैथैवैपासस्पत्तिः । तस्मान्त लीकिकेष प्रमुख्यान । भवेत्पाकादीनावयं परिहारी न स्थालीपाकादीना-म । तेषामध्याहवनीय एव होयः प्राप्नोति । नेष दोषः । यदाहबनीये जुहोतीति नियमार्थ एष बादः। अन्तरेणापि हि बचनमाहबनीये होबोऽन्यत्र च प्राप्तः । तदेविश्वयमञ्चासनं, यत्रानियमप्रसङ्गस्तद्विषयो विद्यायते । वैदिकेषु चानियममसङ्घ आगतः । आयतनस्यानिर्दिष्ट-

किमाहवनीयादिभिर्धचच्छन्यं कर्त्र तत्कर्तव्यं, उत यदेव निर्दिष्टं तदेव कर्तव्यम्। सुत्र लिक्केन प्रमाणेन यद्यच्छत्रयते तत्तत्कर्तव्यं, वैदिकं लीकिकं वाडिमिसाब्यम् । 11 2 11 [ 3 11 ]

एवं प्राष्ठे, आह--आहवनीवादय उत्पन्नाः साकाङ्क्षा वाक्येनैव निराक हुती कियन्ते । 'धदाहवनीये जुद्धति ' गार्हपत्ये हवीं विश्वपति ' दिलिणाञ्चाव- त्वात् । क्रीकिकानां तुः निर्दिष्टवायननव् , औषासनोऽग्निः । तस्यास्य साम्बाह्यनीये प्रसम्बेरन् ॥ ३ ॥

#### सति चौपासनस्य दर्शनात ॥ ४ ॥

सित च विदार औपासनोऽप्रिष्टेंदपते, या कावयेत राष्ट्रवस्य वकारी स्थादिति, तस्योपासने भेतिदितवालभ्य खुदुयादिति । राजसूर्ये भूवचे कर्षण्येतद्रचनम् । तस्यिश्च काले विदारोऽस्ति । यदि च वेतेव क्रीकिकानां कार्य साध्येत्, सस्यां तस्यां नोपासनाः कार्याभादा-स्ट्याव ॥ ४ ॥

#### अभावदर्शनाच्च ॥ ५ ॥

मांसपाकस्य च वैद्याशिके आस्मानं दर्श्वयति। मांसीयन्ति इ वा एत-स्याजुद्धको आयो अजभानस्य, ते यज्ञवानमेव ध्यायन्ति, यज्ञयानं संक-स्ववन्ति, प्रचनित इ वाडन्येष्वप्रिषु हृया मांसम्, अयेतेषां नातो उन्धा मांसाम्रा विद्यते, इस्यन्यत्र पद्धवन्यानं संस्वर्धनमेव वैद्यासिकाणामभीनां परिदर्शति । तस्यास्य न लोकिकेषु विद्यासमञ्जः ॥ ५ ॥

मांसपाको विहितप्रतिषेधः स्यादाहृतिसंयोगात् ॥ ६ ॥

ष्णु, मांसपाकपविषेषय नदृदिति । तद्विहितम्विष्यः स्यात् । आह्-बः विषयाः अवनं निहितम् । तस्यानं भित्येषयः । कस्यान् । प्राप्त-स्वात्, आहुतिसंयोगाद्यः । तस्मिन्नयौ न मांसं पचित, यस्मिन्नाहुनी-र्ज्यक्षेति, इत्याहुतिसंयोगेन वाक्यक्षेत्रस्थियते । आह्वनीये चाऽऽहुतयो हृवन्ते । तस्माद्वाश्रपणस्वायं श्रिवेषयः ॥ ६ ॥

बाक्यशेषे। वा दैक्षिणेऽस्मिन्नारभ्य विधानस्य ॥ ७ ॥

अथबाडवमन्यः परिहारः। दक्षिणेऽसौ पत्न्या त्रवस्य श्रवणमान्नातस्। यदाऽऽमयदोषान्मासं त्रवकार्ये जपादीयवे तदा वस्न दक्षिणासौ अपयितः

न्याहार्षे पचति ' इति । ने च छोक्तिकेषु शक्या विधातुम्। ते ।हि सहैवाऽऽवारेगो-स्वयन्ते होमादयः । दथा पदहोमः ॥ ३ ॥ [ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥

१ प्रतिवृत्तमस्या जुडु—गः, सुः २ मांसस्यास्यत्मेव—गः, सुः । ३ दक्षिणस्मिष्ठनारम्थः इ. स. सुः । ४ प्रत्यक्षवाषयेनेव निरास्त्रवृत्तिकृतेवाहवर्तायात्विषु लिङ्केनेवैन्द्रया विभिन्नोयःसंभवेदीरे बाक्येनेव लेकिकसायारण्येन विनिन्नोयो भवस्तिति सङ्का परिदृर्शते—न वेति ।

व्यक्तिते तस्य दक्षिणायौ व्रतश्रपणवाक्यस्यायं श्वेषः, अन्यक् बांसा-विति । या सरभ्वती देशमतीति योऽसी दक्षिणाशी होपस्तवेतक्कू-रते । सस्माप्तिमाञ्च्यभित्रायं विज्ञायते ॥ ७ ॥

( सवनीयपशी पशुपराहाशकर्तव्यत्वाधिकरणम् ॥ २ ॥ )

[२] सबनीये छिदापिधानार्थत्वात्पशुपुरोडाशो

न स्यादन्येषामेवमर्थत्वात् ॥ ८ ॥ पु०

सवनीये पश्ची प्ररोडाक्षो न स्थात । न कर्तब्यः । कृतः । छिद्रा-पिघानार्थत्वात् । पञ्चादिछद्रापिघानार्थः स एवं श्रुवंते, सुविरो वा ए-तर्हि पञ्चः, यहि वपामुत्लिद्ति, यद्त्रीहिमयः पुरोदाक्को भवत्यपिकाना-यास्विरायति । अन्वेषां चैववर्यत्वात् । तच्छिद्राविधानमन्वेरेष क्रि-यते, सबनीयैः पुरोडाबैः । तत्रापि श्रयते, अनुसबनं सबनीयाः पुरो-हाशा निरुष्यन्तेऽपिहित्या अच्छिद्रताया इति । अतः कतार्थस्यात्पञ्च-प्ररोहाशो निवर्तते ॥ ८ ॥

किया वा देवतार्थत्वात ॥ ९ ॥ सि०

कर्तव्यो वा पशुप्रोडाबः । कुता । देवतार्थत्वात् । देवतासंस्का-रार्थोऽविमत्येतदुक्तम् , अपि वा शेषभूतत्वासंस्कारः प्रतीयेत स्वाहा-कारबद्क्षानावर्थसंयोगादिति । न च पुरोदाश्वरिखदापियाबार्थः, प्रत्यक्षविरोधात् । अर्थवादमात्रं तत् । पुरोडाञ्चविधानार्थे बादवात्रहः। सबनीयेष्वय्वेवयेवार्यवाद्यात्रम् । तस्माचोदकपाप्त्या कार्यः प्रशे-दाद्यः ॥ ९ ॥

## लिङ्कदर्शनाच ॥ १०॥

वपया प्राठःसवने चरन्ति, पुरादाक्षेन माध्यंदिने सवने, अक्केक्तु-तीयसवन इति । तन्त्रविमकर्षपरे वाक्ये पुरोडाग्नं दर्शवादि । तरमादाप कार्यः ॥ १०॥

( सवनीयपुरोडाशेषु हविष्कृदाह्वानाभावाधिकरणम् ॥ ३ ॥ )

[३] हंविष्टत्सवनीयेषु न स्यात्प्रकतौ यदि सर्वार्था पशुं प्रत्याहृता सा कुर्याद्वियमानत्वातु ॥ ५१ ॥ सि०

<sup>0 11 6 11 9 11 90 11</sup> 

सवनीयेषु पुरोदायेषु दिवस्त्रदाह्वानं न कर्तव्यम् । इतः । पशुं प्रत्याद्द्वाऽसौ । पशुमध्यपतिताथं सवनीयाः । तेषु सैव विद्यमानस्वा-त्यसङ्गादुपयोस्यते । नार्थः पुनराह्वानेन । नतु नैव पद्योदेविष्कृदस्ति, औषधार्या, अवदननार्था वा । यथा पत्नी तुत्यवच्यूयत इति संकर्षे वस्पति । मकुवौ यदि सर्वार्था, आज्योवस्रांनाय्यार्थत्येवं कृत्वा वि-न्त्यते । इत्वाचिन्तेयम् ॥ ११ ॥

> ( तार्तीयसर्वानकपुरेग्डाशादिषु भेदेन हविष्क्रनाह्वानाभाषा-विकरणम् ॥ ॥ ॥ )

[४] पशौ तु संस्टते विधानाचार्तीयसविनकेषु स्पात्सीम्याश्विनयोश्वापवृक्तार्थत्वात् ॥ १२ ॥ पू०

तार्तीयसविकेषु पुरोदाशेषु तु सौम्याध्वितयोथ भेदेन इवि-ष्कुत्स्यात् । कुतः । पत्नी संस्कृते विधानात् । पत्नवे पद्मावेते विधी-धन्ते । तिथान् काले पाशुकी हविष्कुत्कृतार्थस्वादपद्वनता । तस्याद-न्याऽऽद्वानच्या ॥ १२ ॥

योगाद्वा यज्ञाय तदिमोके विसर्गः स्थात ॥१६॥ सि०

न बाउन्याऽऽक्षात्रच्या । सैंद कुर्याद्वियमानस्वात् । नतु कुर्वाप् स्वाद्ववृक्षाऽसौ । नायष्ट्रच्यते । कुदा । योगायज्ञाय । यज्ञावासौ पश्चवन्याय, युक्ताऽऽदावेव । न केवळं सा यज्ञाङ्गानि सवीणि साध-यितुष् । कस्त्वा युनक्ति स त्वा युनक्तीत्येवमादिना धन्त्रेण यज्ञार्षे युक्ता । तस्या यज्ञवियोके विसर्गो न्याय्यः । यस्कारणम् । कस्या-चिदापदि युनस्तया कदाचित्कार्य भवेत् । तस्यान्न भेदेनाऽऽङ्का-तन्या ॥ १३ ॥

( निशियज्ञेऽमावास्यातन्त्रस्य प्रसङ्घाधिकरणम् ॥ ९ ॥ )

[ ५ ] निशियक्षे प्राट्टतस्यापवृत्तिः स्यात्प्रस्यक्ष-शिष्टत्वात्॥ १४ ॥ ए०

इदं श्रूयते, अग्रये रहाक्षेत्र : हाकपाळं निर्वपेत्, यो रहाभियो विभी-पादिति। पुनर्पि तत्रैव, अमानास्यायां निश्चि यजेतेति । तस्मिन् - किममाबास्यार्तन्त्रं मसज्यते, उत नेति विन्तायां, पक्षः परिमुखते, निश्चियत्ते माकृतस्यापद्वाचीरिति । अस्मिकिशियत्ते माकृतस्य-अमा-बास्यातन्त्रस्य, अपवृत्तिः-न मसज्यते । कतः । मत्यक्षश्चिष्टत्वातः । भत्यक्षशिष्टेयमिष्टिः । अग्रये रक्षोच्चेऽष्टाकपालं निर्वपेतः यो रक्षोभ्यो विभीय।दिति । कियतः । तत एवं विद्वायते । स्वतन्त्रेयमःत्पन्नाः न कस्याचित्कर्वणस्तन्त्रमध्ये, यथा पशुपुरोडाशः, अग्नीवोमीयस्य वपया प्रचर्याप्रीयोगीयं पशुप्रोहाश्चमेकादशक्याळं निर्वयतीति। यथा च वैष्णवो वैश्वदेवस्य, यदघोऽवमुखेत्, यच्च १फ्य आश्चिष्येत्, तद्विष्णव उक् क्रमायादयदिति । नतः, अमादास्यायाःमिति, आमावास्यस्य कर्पणी मध्ये श्रता । नामाबास्याशब्दः कर्मवचनः । किं तिहैं। कालवचनः । काले श्रुतिः, कर्मणि लक्षणाः। श्रुतिश्रः लक्षणातो स्याय्या । न चेत्कः स्यचित्कर्मणो मध्ये श्रुयते, कस्य तन्त्रं ग्रहीव्यते । तस्मात्स्य-तन्त्रा॥ १८ ॥

# कालवाक्यभेदाच्च तन्त्रभेदः स्यात ॥ १५ ॥

कालभेदाद्वावयभेदाच्च । कालभेदस्तावदमावास्यायां रात्रौ निश्चि-यहः । प्रतिपग्रहन्यामानास्यम् । काळभेदेन वैगुण्यासामानास्यातन्त्रं निश्चियद्वस्थोपकर्तपर्दाते । कथं तर्हि पाशकाः प्रयाजास्तिष्ठति पश्ची क्रियमाणाः सन्तर्वस्य प्ररोडाशस्योपक्रवन्ति । उक्तस्तत्र न्यायः । न कतस्य गुणानग्रहार्थमात्राचित्स्तीति . इह पनर्कतपापावास्यम । तस्या-दवैगुण्याय स्वतन्त्रं कर्तव्यम् । वावयभेदाच्च । भिन्नदेशे चैते वावये, अवावास्यायां यजेत. अमावास्यायां निश्चि यजेतेति । एकं दर्शवर्ण-मासनकरणे । एकं काम्यास्त्रिष्टु । किमतः । यदि समानदेशे स्वातां ततः. अमावास्यायां यजेतेति, योऽसावामावास्ये कर्मणि काळ उपा-त्तरतिस्त्रकोव च निशियज्ञश्रोदित हाते गम्येत । तत्रापावस्थातःत्रवध्य

<sup>\$8 11</sup> 

९ तन्त्रं निशि प्रस—ग. म. । २ इत्युक्तम्–ग मु. । ३ अकृताऽमावास्या—ग. म. ।

ष्व विहिर्तः स्पात् । अथ पुनरें स्वये सात यथा, अमावास्वायां चर्चे-क्षेत्रुपात्तः काळ ज्यादेवत्वेन वोद्यते, प्वमिदापि । न च तृत्यकास्वत्वे अस्कुने पवति । यथा वैकृत्य स्ट्यो दर्शपूर्णमासास्यां तृत्यकास्वा अपि सत्यो न दर्श्वपीर्णमासिकं तन्त्रद्वपत्रीवन्ति । तस्माचन्य-भेदः ॥ १५ ॥

#### वेयुद्धननव्रतं विभितिषेधात्तदेव स्यात् ॥ १६ ॥

क्रियेष एवोत्सर्गः सेर्वे तन्त्रं भिन्नम् । न सन्त । वेद्युद्धननं वर्ते च स्थाचदेव, यद्द्यार्थे वेदेरुद्धननं कृतम् । तेनोद्धनयाः पुनरुद्धनने नेर्हे किंचित्कार्थमस्त । केवलं कृतदृश्णं भवेत् । व्रतं चोपेतमनुत्सृष्टं पुनरुपेतुमग्रक्तम् । ज्येयमानं च पिष्टभेषणवद्किवित्कारं स्यात् । तस्यादेतदुभयमपि तदेव मसज्यते ॥ १६ ॥

तन्त्रमध्ये विधानाद्वा तत्तन्त्रा सवनीयवत् ॥ १७ ॥ सि०

वचन्त्रा वा निर्वाष्टिः स्पात् । आपावास्पातन्त्रेषं, न स्वतन्त्रा । कुतः । तन्त्रमध्ये विधानात् । आपावास्पातन्त्रमध्य इयं विद्विता,
अपावस्पायां निश्चि निर्वेषेदिति । नतु काळस्वनोऽमावास्पाश्चन्दो न
कर्मयचन इत्युक्तम् । सत्यं, काळचचनः । स तु काळस्वन्त्रमध्ये । तत्र
विधीयपाना तन्त्रमध्ये विदिता मवति, सवनीपवत्।त्यया सवनीयाः
युरोदाश्चा न तावत्यशुक्षभोदिश्य विधीपन्ते । अय च पश्चतन्त्रमध्ये
विदिता भवन्ति । योगिनन्त्याने विदितास्तरस्यानं पश्चतन्त्रमध्य इति ।
इयमपि तन्त्रमध्ये पतिशं चेरसवनीयवदेव न स्वतन्त्रा मवितुमहेति ॥ १७॥

## वैगुण्यादिध्माबर्हिनं साध्येदग्न्यन्याधान च यदि देवतार्थम् ॥ १८ ॥

अत्राऽऽइ। किमेव एवोत्सर्गः । सर्वेषमांबास्यातन्त्रं निश्चीष्टचर्ये सावयतीति । न खछ । इथ्मावाईर्ने साधयेत् । कुतः । वैगुण्यात् ।

#### १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥

९ विद्विता—क.। २ सर्वतन्त्रं—ग. मु.। ३ निद्वे— ग. मु.। ४ विधीयमानत्वात्— मु.। ५ पतिता। सव—ग.। ६ आभावाद्यं तन्त्रं–क.।

इथ्बी अग्रिसमिन्यनार्थः । स प्रैतिषयाह नोऽपाबास्यायां निश्चि वर्तवान-स्य निश्चियश्चस्याग्निसमिन्धनं न सावयेत्। वर्हिरवि वेदिस्तरणार्थम् । ते शदि प्रसच्येयाता विगुगो निशियतः स्यात्। तस्मा हेरेन ते करीन्ये। अग्न्यन्वाधानं च यदि देवतार्थव् । यदि देवतापरिग्रहार्यवम्म्य-न्वाधानं, तदापि मेदेन कर्तव्यम् । प्राकृतेनाग्न्यन्त्राधानेनामास्वादेवता परिगृहीताः । न च रक्षोच्रोऽग्रिः । तत्परिग्रहार्थपप्पन्निपारणार्थे, ततः माकृतेनेव धारितत्वादमेन किन्यम् । देवतापरिम्रहार्थता वानवशेषे श्रुवते, मनाग्ने वर्ची विहवेष्वस्त्विति पूर्वमित्रं परिशृह्णाति । देवता एव बर्पूचेंबुः परिगृहीताः । श्वोभूते यजन इति ॥ १८ ॥

( दर्शपूर्णमासविकातिषु सौर्यादिष्वन्वारम्भणीयानुष्ठानाधिकरणम् ॥ ६ ॥ ) अत्राऽऽशङ्कते---

ि६ ] आरम्मणीया विक्रतौ न स्वात्मक्रतिकालमध्यत्वा-स्कता पुनस्तदर्थेन ॥ १९ ॥ पू०

वैक्रुतेषु कर्मसु दार्श्वपौर्णशासिकारम्भणीया कर्तव्या, उत नेति विचारे न कर्तव्येत्युच्यते । किं कारणम् । प्रकृतिकालमध्यत्वात् । प्रकृतेः-दर्श्वः पर्णमासयोः, काळा, यावज्जीवं दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेतेवि । तन्मध्ये बैकुबानि कर्भाण पतन्ति । कृता पुनस्तद्धेन । कृतस्य यावज्जीवि-प्रयोगस्यार्थेनाऽऽदौ क्रुताऽऽरम्भणीया, सकद्वाऽऽरम्भसंयोगाः देकः पुनरारम्भो यावज्जीवनयोगादित्युक्तम् । एवं सेव तेवां प्रसङ्घा-त्कार्य साधापेष्यतीति । तस्मात्र तेषु भेदः स्यात् ॥ १९ ॥

स्याद्वा कालस्याशेषभूतत्वात् ॥ २० ॥ सि०

स्वाद्वा विकृतिष्वारम्भणीया । क्रनः । चोदकेन माध्यत इति । मनु मकुतिकालमध्यपानात्मसङ्यन इत्युक्तम् । न यावङ्गीवकालः मकतेः श्रेषमृतः । कर्तृपर्गोऽभावित्युक्तं, कर्तुर्वा श्रुविसंयोगादीति । योऽसी कर्त्वमी नियमः, तस्यायं काळः । प्रकृतेस्त दर्शम

#### १८ 11 १९ 11

९ इमा नामाप्रि-पु. । २ प्रतिपद्माहतः । अमा-क ग. मु. । ३ ( अ० ९ पा॰ १ **अ १० सू**० ३५)। ४ (अ०२ पा०४ अव०१ सू०२)।

पूर्णमासम् कालः। तस्मान्न दर्शपूर्णमासमयोगस्य तन्त्रमध्ये पैतित विक्व-तयः । अतो न तास्वारम्भणीया पसन्यते । अन्यया कृत्वा दोष उक्कोऽन्यया परिहारः । दार्शपूर्णमासिको यावज्ञीवकान्न इति कृत्वा दोष उक्कः । नैयमिक इति परिहारः । प्रसान्तरेरापे परिहारः भवन्ति ॥ २०॥

### आरम्भविभागाच्च ॥ २१ ॥

विभक्तः मक्कविविकृत्योरारम्भः। यदा मक्कवेरारम्भस्त हा विक्कविरतु-रक्षेत्र । सा हि कामेन निमित्तेन वा चोद्यते । अवस्त्रस्याः मक्कत्यार-म्मे नाऽऽरम्मः । आरम्भमेदाच तक्षियिचाया आरम्भणीयाया भेदः स्यात् । वर्रमास्यादिकृतिष्वारम्भणीया ॥ २१ ॥

> ( सहानुष्ठीयमानेषु प्रधानेषु धर्मविरोधे भूयसां स्वधर्मानुष्ठानाधिः करणम् ॥ ७ ॥ )

[७] विप्रतिषिद्धधर्माणां समवाये भूयसां स्थात्त्वधर्म-त्वम् ॥ २२ ॥ सि०

पश्चदश्चरावेऽप्रिष्टुदेकाहः मथमगदः। ततो ज्योतिगौँराष्ट्रारिति ज्यहः।
परिशिष्टान्येकादशादानि द्वादशह्मकृतीनि । तत्र धर्मविगतिषेचे सत्ये-कादशानामञ्जावप्रिष्टुतश्च विचार्यते । किमेणु द्वादशाहिको धर्मः कर्तव्य जताप्रिष्टुत इति । नतु सिद्धनेतत्, चोदकनामधेययोर्वेळावळपरीक्षाया-मेकाहिको धर्मः कर्तव्य इत्युक्तम्, न वा कत्यमिधानादिषकानायशब्द-त्वमिति । तथा सिद्धं न्यायान्वरेणाऽप्रक्षित्वते । अथवा नाम्नामेव मिषाबिन्ता ।

विपतिषद्धर्भाणामेर्नेभागिष्टतयेकादशानां चाह्नां समवाये एतः स्मिन् पश्चदशरात्रे भूयसामेकादशानामह्नां सधर्मस्वं स्पात्। तदीयो धर्मा कर्तव्यः। को हेतुः। भूवस्त्वभेव । बहुषु गुणसंपक्षेषु महस्कर्षः

अस्मिन्सूत्रे पश्चदशरात्रस्तावदनु शहरणम् । कथम् । या तावद्वसतीवरित्रहणोत्तरः

<sup>3011 38 11 ]</sup> 

९ प्रतीमाः—मु ।२ तस्माद्विह—ग मु.। १ ( अ०७ पा०४ अ०२ सू०९५ ) । ४ प्रतेषामिति—ज्योतिरादीना नामातिदेशविषयाणामित्वर्धः ।

भवति । एकस्मिक्षस्यं फळम् । एप हि लोके दृष्टान्तः । लोके, एका-दृष्ठसु नदीचेषु तैलवितंसपकेष्येकस्मिन् सृहे महान् नकाको भवति । विपर्वेचेऽस्यः । किं पुनरिहोदाहरणम् । सुन्नकण्याऽशिष्टुस्यागेयी । इतरेष्यदृश्येन्द्री । तमेन्द्री कर्वेन्या ॥ २२ ॥

( समानसंस्थेषु प्रधानेषु धर्मविरोधे प्रथमग्रठितस्यैन धर्मानुप्रहाबि-करणम् ॥ ८ ॥ )

# [८] मुरूपं वा पूर्वचोदनाल्छोकवत् ॥ २३ ॥ सि॰

काओ सुन्नस्वरुप, सा प्रतिदिवसं क्रियेते । यथादेवतं चाक्षिण्डुर्ग्योप्नेथी । अन्येपवैनद्वी । तत्र तावरसंश्य एव नास्ति । अविरोधात् । या व्यातिर्ध्यान्ते, उपसस्तु च तस्यां विरोधेः । तत्रापि देवतासंस्कारकत्वालिगदस्य यथादेवतमेव तन्त्रनेवेदः । नास्ति तन्त्रेग्रेग्रोहोब्बारणम् । यथा निर्वाधनन्तः संस्कारकस्वात्यतिनिर्वादं भिद्यते, एवमियमपि । तस्माद्दे अपि सुन्नसप्ये आद्वातव्ये । क्रि तक्षेत्रोदाहरणं, यत्र पद्य यथागः सह चौद्यन्ते क्रस्टं प्रति । तत्र च त्रयागा पौर्णमासिको विष्यन्तः (द्वेपोदीक्षिकः । तत्राभिन्दौना-प्रयमागमन्त्रभोतिरोधः । तत्र भृयसां वर्षाणामनुष्यसः, प्रथागवचनादुष्रहाय ॥ २२ ॥

१ कार्क-व. मृ. १ कियत हार्त-'तरकालस्वावर्तेत प्रयोगती विशेषधंयोगाद । ( क० ११ पा १ कार्क-व. मृ. १ कार्क-व. मृ. १ कार्क-व. ११ कार्क-व. मृ. १ क

षत्र तुस्यसंख्यानां प्रधानानां धर्मावेशविषेदाः, तत्र मुख्यवर्षः कर्तव्यः। यथा, आग्नावेष्णवेषकाद्यकपाळं निवेषेद्रपराह्ने । सारस्व-तीमधाऽऽत्यस्य दालत इति । तत्र पुख्यस्याऽऽत्रनावेष्णवस्य करयो भवाति । कुतः । पूर्वेचोद्दनात् । पूर्वेचोदितत्वात्पाठक्रमेण पूर्वेभायावेष्णवाः करेव्यः। तस्य धर्मा अत्रत्यनीकाः आन्त्रवत्ति । उत्तरस्य तु पूर्वेष्ण विद्धाः। त्युत्तरकाष्टा हि तस्य माक्षिः । तद्धर्माणां च । पूर्वेस्य कृते वत्य उत्तरस्य तेनैव कृतार्थत्वात्यवस्यो निवर्तते । ऐका-रिकरण्यं त्वेके मन्यन्ते । वेषां पञ्चद्वारावेऽपि मुख्यप्रमीतुग्रद्द एव ।। २३ ॥

## तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥ २४ ॥

भन्यायोंऽपि पूर्व प्राप्तस्य वकीयस्त्वं दर्भपति । अध्वरस्येव पूर्व-मथाग्नेयीज्यते रूपाऽपि क्षेत्र कर्मवद्गिक्रवेति . इदं चापि, यथा वै पूर्वा-वसायिनो जयन्यावसायिनं नोष्ठीयन्ते नावसास्यन्तीत्येवमेवैतादिति । ।। २४ ॥

( अङ्कप्रधानयोर्घर्मिविरोधे प्रधानस्यैव धर्मानुप्रहाधिकरणम् ॥ ९ ॥ )

# [९] अङ्गगुणविरोधे च तादर्थात् ॥ २५॥ सि॰

क्योतिष्ट्रीये दीक्षणीया, आग्नावैष्णवर्मकादयकपाळ निर्वेषेद् दीक्षि-च्याण इति । तभैव सीत्यमहः । तथोः पर्वकाळः, य इष्ट्रपा पशुना सोमेन बा यजेत सोऽपावास्यायां पीर्णमास्यां वा यजेतीते वचनात् । यदा एका दक्षित, तिस्र उपसद इत्येवमादयः कत्यास्तदा विरोधः । तत्र विन्ता । किंदीक्षा पर्वणि कर्तन्या, अपर्वाण कुरुपा, जव इति । मुख्यत्वादीक्षां कार्येति माक्षे, उच्यते । अङ्गगुणेन मथानगुः णस्य विरोध प्तस्मिन, अङ्गगुणो वाध्येत । कृतः । ताद्य्यीत् ।

<sup>&#</sup>x27; मुख्यं वा पूर्वचोदनाञ्चोकवत्' इति सैमसंख्ययोर्घमीणाम् । तस्माद्भिक्षे एवैते अधिकरणे ॥ २३ ॥ [२४ ॥

भ भवरस्य प्र्मेमधानः। उपाष्टि होतल्ज्मेंति—कः। २ नेनीयन्ते-कः। २ समर्थस्ययोर्धमाः गामिति—समर्थस्याः प्रयानयोर्धमितियोऽनियमाधार्क्यं मुख्यस्य लाधम्बेमनेन सुनेनोचस्त होत पूर्णमः। ४ मिने एवते हति-एक्सरेनः, 'विग्रतिधद्यभर्मानाम् '' मुख्यं वा ' इति सूत्रयो-रेकाधिकस्यं क्षिकसामित्रतं निस्तुतं वेदितसम्यः।

अङ्कं गुण्यत्किवते मधानं सगुणं स्यादिति । तच्चेरङ्के गुणवाति कियमाणे विगुणभाषयते, कोऽथींऽङ्केन गुणबता क्रुवेन । तस्मारपर्वणि सत्या कर्तव्या । अपवीण दीक्षा ॥ २५ ॥

( पाशुकवादुर्भास्येषु पारेषी यृपपरिध्युमयधर्माणामविरुद्धानामनुष्ठानाः धिकरणम् ॥ १०॥)

# ि १० ] पेरिधिद्दर्भथत्वादुर्भयभर्गा स्थात ॥२६॥ सिo

पश्चमत्स चातुर्मास्येषु श्रयते, परिधी पश्च निर्युक्तीतेति । स परि-धिकभयधर्मी स्यातः। परिधिधर्मा युपधर्मी च । कस्मातः । दृश्वर्यत्वातः । स करोति, अग्नेत्र परिधानं, पश्चेत्रात्रावर्ल्यम् । वर्षप्रयुक्ताम धर्माः । तस्वाद्रभये कर्तव्याः, अविरुद्धाश्र ये । यथा, यववतीभिरद्भिः श्रीसणव-क्षनं परिच्याणिमिति यूपधर्माः । इध्मसंनहनं संमार्जनं जुह्वा ससुरसी-रथेवनादिभिरञ्जनमञ्चाश्रावणमिति परिविधर्माः ॥ २६ ॥

( पारेची स्वधर्मविरोधे युपधर्माननुष्ठानाधिकरणम् ॥ ११ ॥ )

# [११] यौष्यस्तु विरोधे स्थान्मुरूयानन्तर्यात् ॥२७॥ पू०

विरोधे तुसाति युपधर्मः कर्तव्यः, न परिविधर्मः । कल्मात् । मुख्यानन्तर्यात् । मुख्यः पशुः । स हि याज निर्वर्तयति । तस्यानन्तरो युप: । संनिपातित्वात । तेन सोऽन्तरङ्गः । परिधिस्त्वश्रिना संबध्धते. अग्निर्दविषा । स बहिरङ्गः । अन्तरङ्ग्र बहिरङ्गयोश्चान्तरङ्गं बढीवः । तत्कस्य हेतोः । अत्र हि पूर्वः मत्ययो भवेत् । ये धर्मा अपूर्वार्थास्ते साक्षादपूर्वेणासंबच्यमानास्तदङ्गेषु विज्ञायन्ते । अनस्तत्र बुद्धिरपुर्वासं-भवेन निर्वर्तमानाऽङ्गेषु प्रवर्तमानाऽन्तरङ्गे तावदापवित । तवो व्यवहिते बहिरक्के । यत्र च पूर्वमापतित तत्रैंव तिष्ठति । तदतिक्रमे कारणामा-बात । तस्मादिरोधे र्यंपवर्धः कर्तव्यः । कः प्रनरती । तक्षणमृष्ट्य-यणं निखननाविति ॥ २७ ॥

<sup>24 11 28 11 20 11</sup> 

९ परिधे:- ग. । २ नियुक्तन्तीति—क ख. सु. । ३ अप्रागहभ्यम्—इ. । ४ यप्रस्तीः कर्तेक्याः, न परिविधमाः-ग. , ५ आतिष्ठति-क. । ६ यूपधमाः कर्तक्याः-ग. म. ।

### इतरी वा तस्य तत्र विधानात् ॥ २८ ॥ सि०

इतरो बा-यूपवर्भे वा, अविरोषी कर्तन्वः । कृतः । तस्य तत्र विद्यानात् । तस्य यूपकार्थस्य पशुनियोजनस्य, तत्र-परियो, विद्यानात्, परिषो पत्रुं नियुद्धन्तीति । अवस्याप्य परिधिर्दं नियोजनसुष्यते । क्ष्यपिधित्वानुपर्यदेन विद्यायते, तथाभूतोपदेश्वात् । यथा, स्वक्ष्याकी यूपो भवतीति । यपुष्ट्रव्येत तसेद्वा परिधित्वयेव न्याहन्येत । सत्वकोऽ-सानुपश्चयः । तत्र, परिषो पशुं नियुद्धान्तीत्येतदेवायवार्ये स्वात् ॥ २८ ॥

### उभयोश्राङ्गसंयोगः ॥ २९ ॥

उसयोज्य पक्षयोरङ्गेनैव वर्धस्य संयोगः। न कचित्रश्रानेन प्रत्या-सचितित । नाऽऽसरगेपकारविशेषः। तस्यादकारणं सा । अतः परिधिषधः कर्षव्यः॥ २९ ॥

( सवनीयपुरोडाक्षेषु पाशुकतन्त्रस्यैव प्रसङ्घाधिकरणम् ॥ १२ ॥ )

[१२] पशुस्रवनीयेषु विकल्पः स्याद्दैक्टतश्चेदुभयो-

## रश्रुतिभूतत्वातः ॥ ३० ॥ पू०

सबनीये पश्ची सबनीयेषु च धुरोडाशेषु मसङ्घे विकरणः स्यात् । पाश्चकं वा तन्त्रं सबनीयेषु असज्यते । सबनीयतन्त्रं वा पंश्ची । कुताः । विश्वेषाभावात् । नात्र पुरोडाशाः पश्चतन्त्रे विश्वेयन्ते, न पश्चः पुरोडाश-तन्त्रे । उभैये स्वतन्त्राः । आष्टिनं प्रहं गृहीत्वा त्रिष्टता यूपं परिवीयाऽऽश्वेथं सबनीयं पश्चेष्ठपाकरोति, अनुसबनं सबनीयाः पुरोडाशा निक्ष्यन्त हति । तत्र यदि कस्यवित्तन्त्रं प्रस्वाशिष्टं स्यात् , कस्यविदानुमानिकं, तदा

#### 36 11 39 11 7

समनीयस्य पश्चोः सवनीयानां च, इतरस्य वेतरेषु तन्त्रं प्रसञ्चने, इतरेषां वेतर-स्मिन् । कृतः । यतो नास्तीदशी चोदना, सवनीयगुपकतस्य सवनीया निर्वेषक्या इति । यथा पशुपुरोडाश्वस्य प्रकारते पँगी । निशीक्षिण्यायोऽप्यत्र नास्ति । तन्न

९ पशो:-ग. स.। २ उनयोः स्तरन्यम्-ग स.। २ पशाबिति-- अश्नीयोगीयस्य वयम प्रवयोगनीयोगीयं दशुरोगगमेशस्य इत्यार्गनिवेषेत् ' इत्येषं अवगम् । येन पश्चतन्त्रमध्यपातस्य स्त्रीवपुरोगाग्राः प्रसम्पेरिति येषः ४ ( अ० १२ ए० २ अ० ५ हू० १४ ) अनुसायानी प्रिप्याः।

यस्य प्रत्यक्षाविष्टं स तन्त्री स्पात्, इतरः प्रसङ्घनाक् । उभयोश्वाश्चितिभूतत्वम् । पश्चरिव वैकृतः, पुरोदाञ्चा आपि । तेनायमि विश्वेषो
नास्ति । अत उभयोस्तुत्यवाग्नेरम्यतरेण कृतार्थत्वाद्विकत्यः । नतु वैकृत एवायं पश्चः । तत्र वैकृतथेदिति संशयवचनं न युक्तम् । अत्रोचयते । असंश्वितेऽपि संशयवादो भवति । यथा—

ईजाना बहुभिर्थेद्वेब्रीझणा बेदपारगाः। ग्राह्माणि चेल्पमाणं स्युधीनास्त्रे परमां गतिब् ॥ ३० ॥ पाशुकं वा वैशेषिकाम्नानाचदनर्थकं विकल्पे

स्यात्॥ ३१ ॥ सि०

पाश्चकं वा तन्त्रं पुरोहाशेषु प्रसम्वते । न विकल्पा स्पात् । कुतः । तस्य वेशेषिकाम्तानात् । पश्चोविशेषिको धर्मस्वमाऽस्मातः सूक्तवाक-मैपाः—अभिवशेषि । तदास्मातमनर्षकं विकल्पे सति स्पात् । अन्तरे-णापि झास्मानं पक्षे भवल्येव सा ! अत आस्मातसायध्योक्षित्योऽसी । न च पौरोहाशिकं तस्त्रे प्रसम्पत्ते । सि मैनावरणेन भेषो वक्तव्यः । न च तव भैनावरणोदितः । दर्श्वपृष्णेनासयोक्षत्वार ऋत्विज इति निय-मात् । पश्ची तु सोऽस्ति । पश्चतन्त्रे मसस्यमाने न किंचिहुराण्यम् । पुरोहाश्चतन्त्रे सति ऋत्विक्संस्य वा वनीयत्वया, अभैनावरुणेन वाऽयं मैपो वक्तव्यः ।

हि प्रकारते द्रों कतिवयैः पदार्थैः कृतैः सैति ।तीभित्रे नैभित्रिकांष्टिरापताति । साऽपि तन्त्रमध्ये पतत्येव । इह द्व प्रातरतुवाककान्ने पश्चुसवनीययोः समानकान्नः प्रक्रमः । तस्माद्धिकत्परतन्त्रस्य ॥ ३० ॥

दैं।शिकः सुक्तवाकीयोऽस्रीयोभीये पश्ची 'अन्निमय होतारमङ्गणीत' इत्येवं विक्वतः पुनः सवनीये पश्ची विक्रयते 'अन्निमय होतारमङ्गणीतायं यनमानः सुतासुती' इति । यदि पौराडाशिकं तत्त्रं रैयात्तत इदं नित्यवदान्नानं पालिकं कतं स्वात् । तस्य च मेत्रावहणीन कर्त्रा कियमान् एस्य पश्चीः सादुगुण्यं मत्रति ।

१ बतस्ते परमा गतिः—ग, मु. १२ वि ततीः निमित्तन-अ. त १३ दार्थिक इति-'इविज्ञ दैन्या होतारः ' इत्रेषंकर इत्यर्थः । ४ स्वादिति—सवनीये पत्नी कदानिस्वादित्यर्थः । ५ आव्नाति—प. मु. ।

सभयथाऽपि प्रकृतिविरोधः। तस्मानियमेन पाशुकं तन्त्रं प्रसम्बते ॥ ३१ ॥

### पशोश्च विप्रकर्षस्तन्त्रमध्ये विधानात् ॥ ३२ ॥

अपि च पश्चोस्वन्त्रस्य विश्वक्षेषः, वषवा मातःसवने चरन्ति, पुरोहाक्षेन पर्धादिने सवने, अङ्गैन्स्तृतीयसवन इति। तस्य विश्वकृष्टित्वा-चन्त्रमध्ये पुरोहाशानां विधानं युज्यते। मातःसवनीयानां तु पुरोहानः श्वानां तन्त्रं मातःसवन प्वापहज्यते। अनुसवनं सवनीयाः पुरोहाशः निक्ष्यन्त इति वचनात्। तन्मध्ये पश्चोः पातो न घटते, पुरोहाशाङ्ग्य-चार्योव्येतिरेकात्। इह च मातःसवनीयरेव सह पश्चोः सदेहः। इतरे पुनः पुरोहाशा असंश्वयं पश्चोः मातःसवनीयानां वा तन्त्रमध्ये पतिवाः।

नतु, आग्निमारुताट्ःर्ववतुयाजैश्वरन्तीत्वतुयाजानामुस्कर्वारपौरोडा-श्विकपि तन्त्रं मततम् । नत्याह । अयमपि पाश्चकानामनुयाजानामुस्कर्षः ।

#### न च सवनीयाना भैत्रावरुणोऽस्ति ॥ ६९ ॥

पशुमित श्रीणि सवनानि कर्तव्यानीति । तैवेदं वचनं 'वयया प्रातःसबने चरन्ति, पुरोडाकेन माध्येदिने सवने, अक्वैस्तृतीयसवने, इति । ऍवं पक्षोविप्रकर्षः ! प्रातःसबनादारस्याऽऽऽतृतीयसवनाद्वियते पशुः । पुरोडाक्षेष्ठ 'अनुसवनं सवनीया निरुत्यन्ते ' इति । माध्येदिने ये पुरोडाशास्ते तस्मिनेव प्रक्रम्यन्ते, पारेसमात्यन्ते च । प्रातःसबने प्रक्रमस्यावियानात् । तार्तायस्यनिकानामत्ययमेव न्यायः । तस्मावेषै माध्येदिनतृतीयसवनयोः प्रारम्यगरिसवाधी तेषां द्व पशुना सह विन्तैवै नास्ति प्रसक्कं प्रति । तेषां पशुरेव तन्त्री ।

थेऽपि प्रातःसक्त सक्तीयार्नेऽपि नैव तन्त्रिणः । कवम् । तेऽपि हि प्रातःसक्त एव प्रकःयन्ते, परिसम्प्यन्ते । न पशुबद्दीवेकाछः । वचनामाबात् । दीर्वकाछ-स्तन्त्री मबति । पशुब्ध दीर्वकाछः । तस्यारस्य एव तन्त्री । वीर्द नैवां दीर्वकाछना

१ सस्तीति—अतो वैगुण्यपिक्षास्य पञ्चनन्त्रा, पुरोहाकाः प्रसङ्घत इति होषः। २ कर्त-भ्यानीति—स्वनीय इति समास्यया स्वनन्त्रयार्थलावनमादित् हेतुपूरम् । ३ क्यो-कस्पैय पञ्चयान्यः स्वनन्त्रयक्ष्यम् इति चेत्तेन्द्रं विभागवचननाइ-तन्नेदेनिस्यादिना । ४ एवं पशीविंत्रकर्षे भातृशोवस्वनाद्वियते—यः गुः। ५ तुर्वाश्यवनगीवाना—यः गुः। ६ वेषा तयोः प्रारम्भ-छः लः। ५ विन्ताःपि—यः गुः। ८ नतु 'आसिमास्तान्युर्वेमनुयान्यस्यत्ते ' इति वचनेन स्वनीयपुरोन् सार्थविभियानेशसुयानामासुरूप्विधिभवतु । तथा च तेषां देश्वेहास्ता विस्थतीति सङ्गामनुष्यः इत्यापिक्षान्यस्य

कथं झायते । सोपान्ते स्वरोः प्रतिपत्तिद्देवते, संस्थिते यहे प्रस्तं प्रास्यति । सा पत्यनुपानिक्तकुः हस्य युज्यते, न पौरोडाधिकैः । तस्योत्करों न प्राप्नोति । प्राप्तिक्वः न नात्मोति । प्राप्तिक्वः न नेत्कर्षेत्रसंयोगादिति । तेषां हि हविःप्रवाराद्व्येपय-सरः।वदेश्वभोत्कर्षवादः।पातासवनीयानां तु येऽनुपाना न ते तदेशाः। अतो न तेषागुः तदेः। तस्मात्यानुकं तन्त्रव्। अय वचनिषदं कस्माक्ष भवति । परिहृतमेतन्, द्विकरं वान्यं स्थात् , प्रतिपत्तिविशेषं कार्कं च विद्यत् । तस्मात्यानुकं तन्त्रपृ प्रसम्पते, न विकर्यत इति ॥ ३२ ॥

( प्रकृतिविकृत्योः समानतन्त्रत्वे वैकृताङ्गेन प्रकृतेः प्रसङ्कित्वाधि-करणम् ॥ १३ ॥ )

[ १३ ] अपूर्वं च प्रकृती समानतन्त्रा चेदनित्यत्वादनर्थकं हि स्यात्॥ ३३ ॥ सि०

यदा मक्कतिर्विकृत्या समानवन्त्रा, तदा कि प्राकृतं वन्त्रं कर्वव्यय्, वत वैकृतम् । नतु नैव प्रकृतिर्विकृत्या समानवन्त्राऽस्ति । समानवन्त्रा चेदित्येवं कृत्वा चिन्तेयम् । कि प्राप्तम् । यदि पूर्वे प्रकृतिः प्रयुच्यते वर्त्पाकृतम् । अभ विकृतिस्ततो वैकृतम् । कि पुनरत्र युक्तम् । प्रकृति-रिति । कामे वा निभिन्ने वोत्यम् आगच्छति । तित्या प्रकृतिः, आगन्तुर्विकृतिस्ति । कामे वा निभिन्ने वोत्यम् आगच्छति । पूर्वोवसायिनश्र वकीयांसो जयन्यावसायिभ्यः । तस्मान्त्रम्कतिः पूर्वे प्रयुच्यते । तस्य तन्त्रं कर्तव्यम् । प्राप्तकाळत्वात् । तस्मान्त्रम्कतं तन्त्रं कर्तव्यमित्वेवं प्राप्तम् ।

विधीयेत, अनुधानारतृतीये सबने कर्तब्या ईति विधातव्यं स्थात् । ते वाऽऽप्रिमार-ताद्व्यं कर्तब्याः, नानियमेनेति वाक्यं भियेत । पद्योः दुनस्तन्त्रिय्वं ' अक्केस्तृतीय-सवने ' श्र्यक्रभवारोरकर्षादनुवाजा उरङ्घ्यते । तेषामनियतकाले प्राप्ते विशेषमात्रं विभीयते ' आग्निमारतादुर्व्यं ' इति ॥ ३२ ॥

१ (बा॰ ५ या॰ १ अ॰ १५ सू॰ २८)। र तद—तदा । ३ इतीति—इस्वरीस्याँ। ४ इति वामर्च भियंतेति— इत्यारि विभावन्यं स्थातः, तथा च गीरवळसणी वामसमेद इत्यार्थः। ७ इतीति—तया च ळाषवमपेक्षितविधानं च छंभवतीति पाळुकानामेवानुवाणानां तेनोस्कर्षे इत्याः खरः।

प्यं प्राप्ते, स्रृपः। अपूर्वं च बेकृतं तन्त्रं प्रकृती प्रसम्वत्ते, समानकत्त्रा खेता । अनित्या विकृतिः कामे बोत्पक्षे निभिष्ठे वाउसावागच्छति । नेमिष्टिकी चिकीर्षा नित्यां चिकीर्षा वायते । सत्यां हि नित्यायां सा भवति । अतस्तामबाधमाना नैवोत्पछते । यदि न बाध्येत, अनर्थकं स्थादेकृतं विधानम् । यस्य विकीर्षा वस्युपस्थिता तस्य पूर्वं प्रमाशिकतं पूर्वं क्रिया । यस्य च पूर्वं क्रिया तस्य पूर्वं वस्या वस्त्रं प्रकृती वस्त्रं व्यव वर्षेत्रं वर्षेत्यं वर्षेत्रं वर्यंत्रं वर्यंत्रं वर्यंत्रं वर्यंत्रं वर्यंत्रं वर्षेत्रं वर्यंत्रं वर्यंत्रं वर्यंत्रं वर्यंत्य

( अप्तरको जवन्यद्यात्राष्ट्रियानुरोधेन मुख्यस्थैन्द्रान्नादेरिव विरोधाभावे प्रमुनमयवर्हिनियमाविकरणम् ॥ १४ ॥ )

[ १४ ] अधिकश्च गुणः साधारणेऽविरोधाःकांस्यभोजिवद-मुरूपेऽपि ॥ ३४ ॥ सि ०

आग्रयणे दावापृथिव्यं एककपाळः । सः वैश्वदेविकैककपाळव-कृतिः । तस्य वर्षः प्रमुनं वर्षिः । इत्वेषां प्रमुनयनसूनं वा । तत्र किय-विययः, उत्र प्रमुन्येवेति विचारः । आग्रयणे त्वेन्द्राक्षस्य मुरूपत्वाद-

निवमे प्राप्ते, उच्यते ।

साधारण प्तस्मिन्, दीधेवीर्णमासिकैःद्राधादीनां योऽप्याधिको गुणो घावापृथिनीयस्य वैश्वेषिकः, सोऽमुख्वेऽपि सति द्यावापृथिनीये नियम्येत । अविरोधात् । कांस्यभोजिनत् । तद्यथा श्विष्यस्य कांस्य-पात्रभोजित्वनियमः, ज्याध्यायस्य न नियमः । यदि तयोरेकस्मिन् पात्रे भोजनमापद्यते, अश्वस्यस्यापि शिष्यस्य धर्मो नियम्येत, मा भूद्यभेळोप १ति । प्वमिहापि न स्यादनियमः ॥ २४ ॥

( आप्रयणे, ऐन्द्राप्तवैश्वदेवयोर्बावाष्ट्रियन्यानुराधेन वैश्वदेविकतन्त्रानि-यमाभावाधिकरणम् ॥ १९ ॥ )

[ १५ ] तस्पवृत्त्वा तु तन्त्रस्य नियमः स्यायथा-पाशुक सूक्तवाकेन ॥ ३५ ॥ पू०

[ ३३ || ३८ ||

९ प्रकृत्ये—क.। प्रकृतः—सु.। २ दावाशृधिवीयः—क. **स. सु.। ३ दाधारीणेमापिके,** आप्नेयेन्द्रादीनां–ग. सु.।

तस्य वस्त्रस्य प्रष्टुस्या वैश्वदेविकं तन्त्रं नियम्यते । यथा पाश्चकं तन्त्रं सक्तवाकस्य वैषेण वैश्वेषिकेण नियतम् ॥ ३५ ॥

#### न वाऽविरोधात ॥ ३६ ॥ सि०

न वा नियम्यते । कृतः । अविरोधातु । अविरुद्धोऽयं धर्म इतरे-षामपि हविषास । तेन न वैशेषिकः । अवैशेषिकत्वास ततोऽन्यतर-श्चियन्तं ब्रक्नोति । वैश्वेषीकस्त्रः सक्तवाकः । तस्पात्सोऽन्यतर्शियन्त-मुस्सहते ॥ ३६ ॥ किंच---

#### अशास्त्रतक्षणाच्य ॥ ३७ ॥

न च श्रास्त्रविहिताः प्रसूनाः । किं तर्हि । चोदकप्राप्ताः । किंपतः । यदि शास्त्रविहिता भवेयुः, ततस्तेन प्रकृतिकिल्झेन वैश्वदेविकं सम्बं नियम्येत । अथवा चावाप्रथिवीयधर्मत्वात्मामानामेव प्रसुनानां पुन-र्वचनमानर्थक्यपरिष्ठाराय लक्षणया वैश्वदेविकस्य तन्त्रस्य विवानं विज्ञायते । श्रेमुनादि तत्र भवतीति न तच्छास्त्रलस्यम् । तस्मासास्ति तन्त्रस्य नियम इति ॥ ३७ ॥

इति श्रीश्वयस्वापिनः कृतौ भीमांसामाष्ये द्वादशाध्यायस्य दितीयः पादः ॥

\_\_\_

#### 14 11 18 11 10 11 ]

इति श्रीमहक्रमारिछावैराचितायां भीमांसाभाष्यव्याख्यायां द्रप्टीकायां द्वादशाध्यायस्य द्वितीयः पादः ।।

### अय द्वादवाध्यायस्य तृतीयः पादः।

( अष्टरात्रे वरसत्वगहतवाससोः समुचयाधिकरणम् ॥ १ ॥ )

[ १ ] विश्वजिति वत्सत्वङ्नामधेयादितस्था तन्त्रभूयस्त्वादहतं स्यात् ॥ १ ॥ पू०

सस्यष्टरात्रोऽद्दीनः । तस्य विश्वालदिशिलिताविष्टिशिवासित जन्यको क्योतिर्भय्ये परहः, पञ्चकामो क्षेतेन पजेतेति । विश्वालस्येकाहे सस्यक् परिधानार्थमान्नाता, अवभूषादृदेश्य वस्सःवर्षं परिधन हति । क्योतिष्टिष्टेवर्षं वस्सः । अष्टरात्र जमयं शायते । तयोः परिधानयोन्देकार्थवाद्विकर्यं भाग्ने, जच्यते । वस्सःवक् स्यान्न विकर्यः । नामयेविक वस्सःवर्षः भाग्नेते । चोदकेनाहत् । चोदका नामयेवश्यः वस्यक्ष सायते । चोदकेनाहत् । चोदका नामयेवश्यः नामयेवश्यः नामयेवश्यः । नामयेवश्यः नामयेवश्यः । नामयेवश्यः । नामयेवश्यः । नामयेवश्यः । नामयेवशः । ना

अविरोधो वा, उपरिवासी हि वत्सत्वक्॥ २ ॥ सि॰

न वा निषयो वंत्सत्वगेवेति । किं तर्हि । समुख्यः । समुख्ये स-वाङ्गोपसंद्दारी प्रयोगवचनोऽनुष्टक्कते । ननु नाभवेषस्य वलवत्वाद्ददं वाध्यते । विरोधे सति वाध्यतः । अविरोधश्रावयोः । कथम् । उप-रिवाससः कार्षे वत्सत्वग्यविष्यति । वासोद्दयं पुरुषस्याऽऽवारतः प्राप्यते । नन्परिवाससि, परिषच इति न भवति । नैवदेवम् । उप-रिवासस्यपि भवति । वया, कंवलं परिषचे, रोरवं परिषच इति । कस्यात्समुख्ययः ॥ र ॥

( अनुनिर्वाष्येषु पशुपुरोडाशतन्त्रस्यैव प्रसङ्काधिकरणम् ॥ २ ॥ )

[२] अनुनिर्वाप्येषु भूयस्त्वेन तन्त्रनियमः स्यात् ॥३॥ पू० अप्री भूयते, अधीषार्थायस्य पुरोडाश्वयतुरेवसुर्वा हवींपि निर्वेप-

#### 

१ (अ॰ प्या॰ ४ अ॰ २ सू॰ १५)। २ स्यात्स्विष्टकृद्शनाच्च-मु.।

तीति । अनुबन्ध्यायामपि देविकाहबीपि । तत्र भूयस्खेन तन्त्रं निबन्ध्रम् । अनुनिर्वाप्याणां बहुत्वात् । तत्त्रन्त्रं पश्चपूरोदाके असम्बेत । किंत्र यत्तिवहकुरुष्टन्त्रं स्विष्टकुतो वचनं दृश्यते पशुदूरोदाक्षस्य देवि-काहविषां च, अग्रये स्विष्टकृते समययतीति, तदनुनिर्वाप्याणां तन्त्र उपप्यते । यदा तु पशुपुसेदायतन्त्रं तदाऽस्विष्टकुरुष्टन्द्रकं स्वात् । वेस्मादनिष्कं स्यात् ॥ ३ ॥

आगन्तुकत्वाद्वा स्वधर्मा स्वाच्छ्रुतिविशेषा-

दितरस्य च मुरूयत्वात् ॥ ४ ॥ सि०

आगन्तवोऽनुनिवरिवाः। श्रुतिविश्वेषात्। एवं हि श्रूपते, पशुद्वरोडाध-मजुनिवैपतीति। एवं श्रुते पूर्व पशुद्वरोडाधः, पश्चात्त्रुनिवरिषा भवन्ती-ति। स ग्रुष्ट्य इतरे तु जघन्याः। अतस्तेषामागन्तुकत्वादिवरस्य च पुरुषत्वात्पश्चपुरोडाशः स्वथमी स्थात्॥ ४॥

#### स्वस्थानत्वाच्च ॥ ५ ॥

अपि च पशुपुरोदाशस्थानं यद्वाप्रचारात्वरतः, अङ्केरपि तस्य तत्स्यानेरेव भवितव्यं, प्रधानदेशत्वाचेषाम् । यद्यनुनिर्वाप्याणां तन्त्रं स्यात्, ततस्तास्मिन् स्थानं तदङ्कानि क्रियेरन् । पशुपुरोदाशाङ्कान्य-न्यस्थानानि भवेगुः । तेषां स्वस्थानत्वाय पशुपुरोदाशस्य तैन्त्रं कर्तव्यम् ॥ ५ ॥

स्विष्टकच्छूनणान्नेति चेत् ॥ ६ ॥ इति यदुक्तं तत्परिहर्वव्यम् ॥ ६ ॥ अमोन्यने----

विकारः प्रमानवत् ॥ ७ ॥

ष्वं च पशुपुरोडाग्नस्य तःत्रेणानिकके स्विष्टकृति यात्रे विकारो वचनाद्भविष्यति, अग्नये विष्टकृते समवयाति, सस्विष्टकृष्टब्दकं वचनं कर्तव्यामित। यथा, अग्नये पवमानाय निर्वेषतीति वचनात्पवमानग्रव्यक्की निर्वोषः क्रियते, एवभिहापि ।: ७ ॥

<sup>3 | 8 | 9 | 1 4 | 9 |</sup> 

<sup>&</sup>lt;u>) तस्मादनिक्रस्वादागन्तुकस्वाद्वा तथा॥-मु.। २ स्वस्थानाय-ख. मु.। १ तन्त्रे स्थास्कर्त-च. मु.।</u>

### अविकारो वा प्रकृतिवचीदनां प्रति भावाच ॥ ८ ॥

अविकारः । अस्विष्टकुच्छन्द्रकं बवनं कर्तव्यं, प्रकृतिबद्विदेशात् । यमु वचनादिति । नात्र विकारो विधीयते । कि तर्हि । समबदानं देविकाइविषां, अप्रये स्विष्टकृते समबदातीति । तत्र विकारेऽन्यस्मिन् विधीयमाने वाद्यं मिछते । कथं तर्हि स्विष्टकृद्वनम् । चोदनां प्रति मावाध । दर्भपूर्णमासयोगीऽस्ति स्विष्टकृद्वोदनाः, सा स्विष्टकृष्ट-स्दिका । तत्मयेतद्वयनं, तदुपळ्काणाः । तस्मयेवद्वयनं, तदुपळक्षणाः । तस्मययेवद्वयनं, वदुपळक्षणाः । तस्मययेवद्वयनं, वदुपळक्षणाः । तस्मययेवद्वयनं, वदुपळक्षणाः । तस्मययेवद्वयनं, वदुपळक्षणाः । तस्मययेवद्वयनं, वद्वपळक्षणाः । तस्मयं वर्हिन्स्वनीति , नवनीतमाण्यमिति भाकृतं कार्य ळक्ष्यते मकृतिकिङ्कृत्व द्रव्यक्षव्यन्तः, प्वभिद्यपि स्वष्टकृच्छन्देन माकृती ळक्षणया देव-वाऽन्यते ॥ ८ ॥

( एकस्मिन्कमीण भिन्नकार्याणां गुणानां समुख्याधिकरणम् ॥ ३ ॥ )

# [३] एककर्मणि शिष्टत्वाद्गुणानां सर्वकर्म स्यात् ॥ ९ ॥ सि •

य एकस्विन् कर्षणि मुणा बहवः श्विष्यन्ते, तेषां सर्वेषां क्रिया स्थात्, समुबयः। एवं सर्वेषां श्वासनवर्षवञ्जविष्यति। सर्वाङ्गोष-संहारी च प्रयोगवचनोऽत्रमुद्धते। यथाऽऽघारे, ऋतुवाघारवति, सन्त-तकाघारयति, प्राञ्चवाघारवतीति च ॥ ९ ॥

( एककार्याणां विकल्पाधिकरणम् ॥ ४ ॥ )

## [ ४ ] एकार्थास्तु विकल्पेरन् समुख्यये ह्यावृत्तिः स्यात्त्रधानस्य ॥ ३० ॥ सि०

ये त्वेकार्थाः, एककार्यार्थास्ते विकेटवेरन् । यथा त्रीहियवी, यथा खादिरातीनि युपद्रव्याणि, बृहद्भयंतरे च । ते विकेटवेरन् । कस्मात् । सभुवये ब्राहितः स्पात्यशनस्य । एकेन कार्ये क्वते यदि द्वितीय उपादिष्यते, आहत्तिः प्रधानस्य भवेत् । सा चापुक्ता । किं कारण्य् । प्रधानं हि फटाय वा कियते, फटवदुरकाराय वा, नाङ्गाय । सक्वत्व्वते च कृतं कार्यम् । वस्य निरार्थकाऽऽहत्तिः ॥ १०॥

## अभ्यस्येतार्थवस्वादिति चेत् ॥ ११ ॥

इति चेत्पव्यसि, अनर्थकोऽभ्यास इति । नानर्थकः । गुणान्तरखा-सनस्यार्थवत्त्वायाभ्यस्यतः ॥ ११ ॥

## नौंश्रतित्वात् ॥ १२ ॥

नैतयुक्तम् । कुतः । अञ्चातित्वात् । अञ्चलोऽभ्यासः । तस्य प्रवीर्ण नाहित, केन करिष्यति । गुणान्तरश्वासनस्यार्थवत्त्वं वस्वति, कौळा-न्तरेऽर्घवस्तं स्यादिति ॥ १२ ॥

### सति चाभ्यासशास्त्रवात् ॥ १३ ॥

अभ्यासश्चासं श्रविद्भवति, संसव उमे कुर्वात्, गोसव उमे क्रवीत्। अपचिताव प्येकाहे श्रयते, उमे बृहद्रथंतरे कुर्यादिति । तत्समृत्वये साते न स्यात । तस्मादपि विकल्पः ॥ १३ ॥

### विकल्पवच्च दर्शयति ॥ १४ ॥

विकल्प इव दर्भनं भवति, बैल्बो वा खादिरो वा पाछाशो बाडन्ये-षां कबकतनां यवा अवन्ति, अथैतस्य खादिर एव कार्ध इति वाजवेये स्वाहिरं नियच्छक्रन्यत्र विकल्पमनुबद्धति । तस्मादपि विकल्पः ॥१४॥

## कालान्तरेऽर्थवस्वं स्वातः ॥ १५ ॥

यश गुणान्तरशासनस्याऽऽनर्थक्याँगिति । नाऽऽनर्थक्यम् । कास्ताः न्तरे-प्रयोगान्तरेऽर्थवस्यं तस्यापि भविष्यति । तस्मिश्चर्यवति ना-भ्यासस्य ममाणम् । ननु विकल्पस्वापि नास्ति प्रवाणम् । न । विकल्पे न किंचिद्धुतं कियते । बीहिसिंपेजेनेति श्रुतं, तैरिज्यते । यवैर्धजेतेत्वापे । तैरपीज्यत एव । एकस्मिन् प्रयोगे कार्यायावाकोभाभ्याविष्यते । अय कस्माकं विश्वीयते । नैतद्यक्तम् । एकैकरय निर्पेक्षस्य साधकत्वं श्रुतम् । तन्मिश्रीमावे बाध्वेत । तस्माद्विकल्पः ॥ १५ ॥

#### 1 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11

१ माश्रुतत्वात्—मु. । १ ( अ० १२ पा॰ ३ अ० ४ सू० १५ ) । ३ आनर्यक्योमिति । शासान्तरे—ग. सु.। ४ वजेतेतेति श्रुतैरिज्यते । यदैर्यजेस्यपि श्रुतम् । तैर्याज्यते—ग. म.।

(दोषनिर्घातार्थानां प्राथश्चित्तानां विकल्पाधिकरणम् ॥ ९ ॥ )

## [ ५ ] प्रायश्चित्तेषु चैकांध्यानिष्यन्नेनाभिसंयोग-स्तस्मात्सर्वस्य निर्घातः ॥ १६ ॥ सि०

भाषिचानि द्विःमकाराणि । कानिचिद्वेगुण्यस्य प्रमादादायतिवस्य समाधानार्थानि । कानिचित्रिभिषेचे कर्षाङ्कानि । तत्र समाधानार्थानि यया, यष्ट्रको यह आर्तिभियात् , सृः स्वाहेति गाईपत्ये छुहुवात् , अय यदि यजुष्टो दक्षिणाश्रौ हुनः स्वाहेति, यदि सामवः स्वः स्वाहेत्याह्वनीय प्रवेति । आर्ति-भियात् , विनाश्रमियादित्यथा । कः धुनर्यहस्य विनाशः । विष्टस्या-क्रिया, प्रतिधिद्धेवनं च । कथं धुनर्यहस्य विनाशः । विष्टस्या-क्रिया, प्रतिधिद्धेवनं च । कथं धुनर्यहस्य विनाशः । विष्टस्या-क्रिया, प्रतिधिद्धेवनं च । कथं धुनर्यह्वने । विनाष्टस्य समाधानार्ये तस्यायश्रिषामितः । वास्यसंयोगात् । यथानिभियादिदं क्रुपीत् । यदि तस्यत्र कर्वते प्रविद्वाहनेन , कोऽर्यस्तेन क्रतेन । यस्त्वत्र द्वृते, आर्त्ये निभिचे कर्योङ्गं प्रायश्रित्वाहिन स्व वक्तव्यः । अङ्गं नाम तत्, यस्यानं फळवत्करोति । प्रधानं च विनाशद्यस्ळत्वपापस्य । यदि तद्वेन फळविक्तयते तत एतदङ्क्य । तबेदफळं प्रसक्तयेन फळव-क्तियते , इन्त तिर्हे जातस्य विनाध्यस्य साधानार्थम् । अय न क्तियते , इन्त तिर्हे कर्योङ्गम् । तत्र यदुच्यने निभिचे कर्योङ्गम् । तत्र व विनासि ।

आपि च तत्र तत्र नष्टसमाधानमेव वानयक्षेत्रे श्रूपते, आधि देवानां पिषक्तस्य मागथेयेनोपाधारन् । स एवेनं पत्थानमधि नगति, स एवे ज्ञानमधि नगित, स एवं ज्ञानमधि नगित, स एवं ज्ञानमधि नगित, स स्वात् । कुमा । ऐकार्ष्योत् । क्षमैकार्थ्यवेतेषाम् । निष्पत्रेन त्रेषेण केवळस्य तस्य तस्याधिसंयोगो, यष्ट्रको वज्ञ भातिस्थात्, भा स्वार्षेत्रे खुद्द्वादिति । तस्यासिसंयोगो, यष्ट्रको वज्ञ भातिस्थात्, भा स्वार्षेत्रे खुद्द्वादिति । तस्यास्थिस्य दोषस्यैकेन निर्धानः एकेन चेकिन्द्रेशे दोषो दिवीयादीनि वयोगान्वसर्थानं स्वान्ति । एवं स्मातिस्विप द्रम्बस्यत् ॥ १६ ॥

( अदोषनिर्घातार्थानां प्रायश्चित्तानां समुच्चयाधिकरणम् ॥ ६ ॥ )

# ि६ । समुच्चयस्त्वेदीषार्थेषु ॥ १७ ॥ सि॰

यानि तु न दोषनिर्घातार्थानि, तेषु समुद्धवः । कतनि पुनस्तानि । यानि श्रुतस्याक्रियया पैतिषिद्धसेवनानि, तान्युच्वन्ते । यथा, यस्या-हुतमग्रिहोत्रं सूचोंऽभ्युद्यान्मैत्रं चहं निर्वपेत्, सीर्यमेककपाळव् । यस्याद्धतमग्निहोत्रं सूर्योऽभ्युदियात्, अग्नि समाधाय वाचं यत्वा दंवती सर्वीहमुपासीयातामिति । तत्र दोषों न दृश्यते । दोषस्याभावाशिर्धा-तार्थता नास्ति । केवलपभ्युदये निषित्ते कर्प विश्वीयते । तस्त्रीपित्तिकं कर्मणः पकरण उत्पन्नत्वात्कर्माङ्गं विज्ञायते । यात्रन्ति चौद्यन्ते तानि सर्वाणि प्रयोगवचनेन गृह्यन्ते : तेषां समस्चयः ॥ १७ ॥

( अनध्यायादावि कर्मकाङीनमन्त्रप्रयोगाधिकरणम् ॥ ७ ॥ ) णि मन्त्राणां कर्मसंयोगात्स्वधर्मेण प्रयोगः स्याद्धर्मस्य तित्रिमित्तत्वात् ॥ १८ ॥ पू०

कर्मणि प्रयुच्यमानानां पन्त्राणां स्वधर्मेण प्रयोगः स्वात्, य एवां ग्रहणकाळे धर्मा:-पर्वणि नाध्येयं, वाते नाध्येयं, स्तनयित्नी नाध्येयापि-त्याद्यः । कस्मात् । धर्मस्य तिन्नमित्तत्वाद् । धर्मीऽयं मन्त्रपयोगनिः मित्तः । अयम्पि च मन्त्रमयोगः । तस्मादत्रापि तेन भवितव्यम् ॥१८॥

वियां प्रति विधानाद्वा सर्वकालं प्रयोगः स्यात्क-

#### र्मार्थत्वात्प्रयोगस्य ॥ १९ ॥ मि०

सर्वकाळं प्रयोगः हैवात् , अध्यायेऽनध्यायेऽपि । कुतः । विधा-र्थो यः पर्योगः, तं मत्येनद्धभेविधानम् । स एव प्रहणस्य वर्मः। तस्मादमहणं गुणवत्करोति । कः पुनर्प्रहणस्य गुणः । अविधेन निर्हेश्तिः । कथं पुनक्कीयते ग्रहणार्थोऽयं धर्म इति । ग्रहणकाळे श्रूवते न कर्मकाले । मा भूत्कर्धधमों, मन्त्रधमों भविष्यति । मन्त्रधमेश्र सन् यत्र मन्त्रस्तत्र प्रामोति । उच्यते । न धर्मी मन्त्रेषु विधीयते । कि तर्हि ।

<sup>11 &</sup>gt; 11 0 9

९ 'समुच्चयस्त्वदोषनिर्धातार्थेषु '—इति न्यायमाळायां पाठः । २ प्रतिषिद्धानि वा तानि — म. । ३ स्यादनध्यायेऽपि-क.

प्रहणे | प्रहणवेवस्थितिकेर्यने, तैनं मन्त्रो सवति । तस्याद्ग्रहणपर्यः । न च कर्मणि प्रहणार्थः प्रयोगाः । कि ति । कर्मायः । तस्याचत्र पर्यः स्थापाष्टिः । अपि च कर्म पर्यणः । पर्यणः वाध्ययनस्य प्रतियेषः । यस्यन्त्रकं कर्म कियते, प्रेयासानर्थन्वम् । अधापर्याणं स्थाद्यत् स् एक सोषः । श्रुरक्त्रस्यात्रेमेन प्रयोगः भाजीति । स्पर्यत्रस्येमेन प्रयोगः भाजीति । स्पर्यत्रस्येमेन प्रयोगः भाजीति । स्पर्यत्रस्येमेन प्रयोगः भाजीति । स्पर्यत्रस्येमेन प्रयोगः । १० ॥ । अधापर्याणेनिकाः ॥ १० ॥ । अधापर्याणेनिकाः ॥ १० ॥ ।

[८] केशपास्वरोपदेशोदेरवत्यावचनप्रतिषेधः स्यात ॥२०॥ पू० भाषिकेष स्वरंग केचिन्मन्त्रा ब्राह्मण उपदिशः। बन्त्रसमाम्त्राये वेस्वर्षेण पठिताः । यथा, इमामग्रुभ्याकित्याययेव । कः पुनर्मापिकः स्वरः। उपवते—

> छन्दोगा बहुइचाक्षेत्र कथा वाजसनेयिनः । उचनीचस्वरं प्राहुः स वै भाविक उच्यते ॥ इति ।

तेषु मन्त्रेषु मावचनस्य स्वरस्य मधिषयः स्यात्-निहस्यः। कस्याः हः। स्वरान्वरोपदेश्वात् । प्रत्वत् । यथा, इरायदस्योपदेश्वात् । प्रत्वत् । यथा, इरायदस्योपदेश्वात्कर्मकाले सिरायदस्य निवृत्तिः । कथं पुनर्कायते स्वरस्यायसुपदेश्वो न सन्ध-स्योति । सन्धा नोपदेष्टन्यः । रूपादेव शामोति । स्वरस्यसुपदिश्यो कः प्राप्तोति । तस्याचस्योपदेशः ॥ २०॥

मन्त्रोपदेशो वा न भाषिकस्य प्रायापतेर्भाषिकः-श्रुतिः॥ २१ ॥ त्रि०

मन्त्रस्य साऽवसुपदेशो न स्वरस्येति । कयं ज्ञायते । मन्त्रोपदेशस्य रूपोऽयं सन्दः।किमस्य तस्सारूरयम् । इत्यदशाभित्रानीसादण इत्याहः।

#### 19 11]

सामर्थ्येत मन्त्रो यच्छक्रोत्यमिषाद्धं तत्र न विषीयते, प्राप्तत्वादेव । क्षितु सापि-कस्वरस्त्वप्राप्तः, स विषीयते बाह्यणेन । अथवा स्वर्गविशिष्ट एव मन्त्रो विषी-पते.॥ २०॥

ये तावन्मन्त्रा छिक्केन विनियुज्यन्ते, ते थाहर्यो एव निर्ज्ञातास्ताहका एक

१ तेनैव सम्बोल्लयः यु. १२ प्रकोशनर्वक्यम्—यः यु. १३ शाक्कव्येष्वदेकेल्ल्ब्यः यः यु. ५ ४ प्रास्त्रवन्ति—७, त्र. १५ वादवाः—यस्वरयुक्ता इस्वर्यः ।

मन्त्रण खास्त्रवाद[बके। न माधिकण स्वरंण। यम्बोक्यादार्म प्रस्वाय-यति । नेतरस्य । कस्माचर्जुबार्थते । मावापचेर्माधिकश्रुविः । माधा-स्वरो आक्राणे मनुचः । तन्मध्ये यदि मवचनेन पठ्यते, साधिकस्वस्-संतान्नो विच्छियेत । तत्पिरहारार्थे भाषिकणोपदेखः । यथा गायना गीतवस्तुकानि यानि गीतकेषु मिल्लपनि तान्मपि तेनैव गीतिक्यो-णेबोचारयन्ति, मा भूत्स्वरसंतानस्य विच्छेद इति । तस्मान यावि-कस्वरोपदेख इति ॥ २१ ॥

### विकारः कारणाग्रहणे ॥ २२ ॥

ह्सपत्रेन तु गिरापदस्य विकारो युक्तः । कारणाश्रहणातुः । वस्म भाषिकस्याजुपदेश्रो धन्त्रोपदेशेन कारणेनोक्तः, नैविभिरायद्वयक नुपदेशे किंत्रित्कारणं ग्रह्मते । तस्माचस्योपदेशः । स कर्मकाळे विभान नारसयान्नायेन पार्ष्व गिरापदं वाषते । तस्माचन विकारः ॥ २२ ॥

( बाह्मभोत्पन्नमन्त्राणां भाषिकस्वरानियमाधिकरणम् ॥ ९ ॥ )

# [ ९ ] तन्न्यायत्वाददृष्टोऽप्येवम् ॥ २३ ॥ पू०

यो मन्त्रो मन्त्रसमाम्नाये त्रैस्वर्षेण दृष्टस्तस्य तथैव प्रयोगः। यस्तु तत्र न दृष्टो, ब्राह्मणेन च मापिकेणोपदिष्टः। यया तं कै प्रोहे-द्वानस्यस्योऽसीति। तत्र का प्रतिपत्तिः। उच्यते। तन्त्यायस्वाददृष्टोऽपि। बोऽसी न्याय उक्तः, मन्त्रोपदेशोऽयं तद्वस्यास्छन्दस्यति, तेनैन न्याये-नादृष्टोऽपि पन्त्रोपदेश एव, न मापिकोपदेशः। तस्यान तस्यापि प्राय-क्लोमैंव स्वरेण प्रयोगः॥ २३॥

प्रयोक्तन्याः । तत्र न्याद्मणस्य न्यापीर एव नर्सस्त ! ये पुनर्शिक्केनाभाक्षः वचनेन विभीयन्ते, तेषामशाहत्यादेव मन्त्रविधानेनैव क्रतार्थं वाक्यं न मूयः स्वरमपि विवत्ते ! वाक्यभेदमयात् । नै चारुणाधिकरणन्यायोऽत्र । स्वरान्तरस्य स्वाप्याये सिद्धस्य द्विती-यस्यादद्यार्थेताप्रसङ्गात् ॥ २१ ॥ [ २२ ॥ २३ ॥

१ न्यापार एव नास्ताति-किङ्गविनियोज्यसन्त्रविषये ब्राह्मणपुनःभवगस्य कार्यसूत्रवृत्वार्य-स्थात्, क्षेत्रवरिकेद्यार्थाचात्, क्रविदर्यवादायंत्वान्यन्त्रविनियोग एव व्यापारामावे न सुवदां सन्त्राह्मभुतस्वरिविनायोग्यस्त संस्थवतित भावः । २ न वान्य-गुः । न वृत्वाय्यमेवपरिद्यक्रावे सद्यस्त्रन्त्रीयस्विधिद्यपंत्रवाचनं ब्राह्मने विधोतवादः । यदाव्याद्यग्यायेन स्वरस्त्रन्त्रविनियार्विकार्ये क्रोप्रये दोष दृति शङ्कां परिदृरति-च वेक्षाविना । ३ ( अ० ३ वा० १ अ० ६ )।

#### तदुत्वचेर्वा पवचनलक्षणत्वात् ॥ २४ ॥ सि०

तदुरपत्तेर्वा--ब्राझ्मणोरपत्तेर्थन्त्रस्य, भाषिकेण प्रयोगः स्पात् । प्रवचनळक्षणत्वात् । प्रवचनं मन्त्राणां ळक्षणं, यथा प्रोच्यन्ते तथा-विभा विद्वायन्ते । ते च भाषिक प्योत्पन्नाः । तेषामन्ययाविभरवे प्रमाणं नास्ति । तस्माययोत्पन्नास्त्याविभा एव प्रयोक्तव्याः ।

मन्त्रोपदेश्वो वा न भाषिकस्य ॥ २१ ॥ इत्यस्वापरा न्या-ख्वा । इपावगुरुणित्रिति नैतस्योपदेशः । किं तिहैं । अनेन मती-केन छक्षणेनासी यथोत्पन्नो छङ्वते । शावचनेन च स्वरेणोत्पन्नः । बस्माचद्वियानं, उपदेशः । यन्तु ब्राह्मणोत्पत्तिरेव मन्त्रः, तत्र छक्षण-स्थाभावान्न छक्षणा । अनस्तस्य यथाश्चति त्रयोगः ॥ २४ ॥

( करणमन्त्रेषु मन्त्रान्ते कभिप्रारम्भाविकरणम् ।। १०॥)

[१०] मन्त्राणां करणार्थत्वान्मन्त्रान्तेन कर्माहिसंनिपातः स्यात्सर्वस्य वचनार्थत्वातः ॥ २५ ॥ सि०

ये प्रार्थकरणा मन्त्राः—यथा, इथे त्वेति छिनलि, देवस्य त्वा सचितुः प्रसव इत्यादत्त इति । तेषां मन्त्राःतेन कर्मादिसंनिपावः, यस्मिन् कर्मण्युपयुज्यते । किं कारणम् । सर्वस्य वचनार्थत्वात् । सर्वो मन्त्रः समस्तं वचनार्थे करोति । कः पुनर्मन्त्रस्य वचनार्थः । प्रयोगकाळे पदार्थस्योपस्थानम् । मन्त्रेणोपस्थितः पदार्थः क्षेतैच्य इति विद्वायते, तद्यस्य मन्त्रस्याऽऽस्नानसामध्योद्वनाच्च । क्षित्, इत्यादत्ते, निर्व-पतीति मन्त्रान्ते च तस्योपस्थानम् । चपस्थितः पर्याप्तो यावस्र भ्रवस्य इति । तस्मान्मन्त्रान्तेन कर्मोदिमंनिपावः करणमन्त्रेषु ॥ २५ ॥

५ (वसोर्घारामंज्ञकेषु कर्मसु मन्त्रान्तेन कर्मादिसंनिपाताधिकरणम् ॥ ११ ॥)

ं ि ११ ] संततवचनाद्धारायामादिसंयोगः ॥ २६ ॥ पू०

अप्री श्रूपने, संवर्ता वसोधीरां जुहातिति । अत्रापि पूर्वोक्तेन न्यायेन तथैव प्राप्ते, उच्यते । धाराधाधादिसंयोगः । कर्मादिः मन्त्रा-दिश्च संनिपात्यः । कस्मात् । संवतवचनात् । समित्येकीभावः । वनो-

तिर्विस्तारे । दयोर्थत्र सह तननं भवति. तत्र संपर्वस्तनोतिर्वर्तते । इह कर्ष च मन्त्रश्च संनिहितौ। तस्मात्त्रयोः सह तननमच्यते । तच्चाऽऽछोः संनिपाते भवति । तस्मादादिसंयोगः ॥ २६ ॥

## कर्ममंतानी वा नानाकर्मत्वादितरस्याश-

#### क्यत्वात् ॥ २७ ॥ सि०

कर्मणां वा संवानोऽवय, संवतां जुहोति, इति हि होमस्य केवछस्य हि संतान उच्यते । नात्र मन्त्रसंकीर्वनमस्ति । नतु दृशोः संयोगे संशब्दो भवति । एकश्र होमः । उच्यते । नैष दोषः । नानाकर्षत्वात । बहत्येतानि कर्भाणि । वेशामनुषर्मेण क्रियासंतानो भवति, कर्मनानात्वं वचनातु । द्वादश्च द्वादशानि जुदोतीति । ननु द्रव्यसंख्येषा । नेत्याहा नात्र द्रव्यसंकीर्वनमस्ति । होमोऽत्र संख्यया युज्यते । द्वादश्च द्वादशानि ज़होतीति, एवंसंख्यान् होपान् करोतीति । किंच, इतरस्य च मन्त्र-कर्मणोः संतानस्याश्चयस्यातः। क्षणिकं कर्पे, न मन्त्रेण सह तानितं श्ववयते । तस्यादशापि कर्योदिसंनियात एव ॥ २७ ॥

( आघारे मन्त्रान्तेन कर्मादिसंनिपाताधिकरणम् ॥ १२ ॥ )

[ १२ ] आघारे च दीर्घधारत्वात् ॥ २८ ॥ सि०

दर्भपूर्णभासबोराघारं शक्कत्य श्रयते, संततमाघारयतीति । तशापि क्षणिकत्वात्यन्त्रंण कर्षणः सह धननं न घटते । एकत्वात्कर्धसंतानी नास्ति । तस्माद्धव्याभिमायः संज्ञानशब्दः । संततं क्षारयतीति दीर्घ-धारवा जहोतीते दीर्थवारत्वात्संततशब्दः ॥ २८ ॥

् ( एकार्थानां करणमन्त्राणां विजलगाविकरणम् ॥ १३ ॥ )

## [१३] मन्त्राणां संनिषावित्वादेकार्थानां विकल्यः स्यात ॥ २९ ॥ सि०

ये मन्त्रा एककार्याः, गया पुरोडाञ्चविमागार्थाः,पूरा वां विभजतु, भगी वां विभजत, अर्थमा वां विभजतिवत्येवमादयः। तेषां विकरणः। कुतः । संनिपातित्वात् । करणा एते मन्त्राः । करणानां च मन्त्रान्तेन

कर्मादिसंनिपात उक्तः, भैन्त्राणां करणार्थस्वान्मन्त्रान्तेन कर्मादिसंनिपातः पातः स्पादिति । न च विकल्पमन्तरेण सर्वेषायन्तेः कर्मादिसंनिपातः कर्तुं शक्यः । किं वचनमेतत् । न हि । न्यायः, सर्वस्य वचना-थैत्वादिति । यथेषं समुख्येऽपि स मन्त्रः सर्वे उच्यते, तक्षापि वचनार्थः सिष्यति । एकेन तु कृते कर्मणि द्वितीयस्य प्रयोगोऽनर्थकः । तदैतदे-कक्मर्यत्वे भवति । तस्तादेकार्थस्याद्विकलः । तस् पूर्वमेवोक्तम् । एक्संयि-स्क्रु विकल्पेरिकति । ततस्तत्याद्विस्तरा । तस्य पूर्वमेवोक्तम् । एक्संयि-

( संस्थायुक्तवचनाविहितानां मन्त्राणां समुख्च गाविकरणम् ॥ ९४ ॥ )

[१४] संरुवाविहितेषु समुचयोऽसंनियातित्वातः ॥ ३० ॥ सि०

संस्था ये विधीयन्ते मन्त्राः, यथाऽग्रो, चतुर्भिराद्ये, द्वाभ्यां स्वन्ति, षद्भिराहरतीति । तेषु समुख्यः स्वात् । किं कारणस् । संस्था सन्देनोच्यते। साऽङ्गीकर्तव्या । न व समुद्धवाहरे सा सन्याऽ- क्ष्मिर्कर्त्व । आह् । समुख्येऽिय यः कर्मणा संनिपतिता, तेन तन्कर्षे कृतं भवति । ये व्यवहिताः, न तेः । असंनिपाततात् । तथा सति न संस्था कर्मण्यूनीकृता भवति । तेष दोषः । अर्थाभानोन पन्त्रोऽङ्गीयवित । सर्वे ने तवर्थभानिद्यति । एवन्यन्त्रन्त्व एव कियते । हत्तरे अववददद्वायां भवन्ति । उच्यते । नाह्यायां भवित्यनित । स्वति हे कार्यायवन्ति । स्वति । भवति हि कार्यायवन्ति । स्वत्यक्तियाः । यथा कृष्णक्र कृत्व, करवाणीति । तन्त्र यथा, अभिजानार्थस्य मन्त्रस्याऽऽ- क्ष्मानसाय्यति (महित्यभृद्वदक्तं भवाने, प्रवन्ति । स्वति हित्यभृद्वदक्तं भवाने, प्रवन्ति । स्वति हित्यभृद्वदक्तं भवाने, प्रवन्ति । स्वति विवासिद्व मन्त्रस्याऽऽ- क्ष्मानसायय्यति (महित्यभृद्वदक्तं भवाने, प्रवन्ति । स्वति विवासिद्व मन्त्रस्याः स्वति । स्वति । समुद्वयश्व सिद्धः ॥ २० ॥

( बाह्मणविनियुक्तानां मन्त्राणां विकस्पाधिकरणम् ॥ १५ ॥ )

[ १५ ] बाह्मणविहितेषु च संख्यावरतर्वेषामुप-दिष्टत्वात् ॥ ३१ ॥ पू०

र९॥३०॥

१ (अ॰ १२ पा॰ ३ अ॰ ८ सू॰ २५)।२ द्वितीयप्रसीयः —कः ।३ (अ॰ १२ पा॰ ३ भ ४ सू॰ १०)।४ करणायस्य स—म. मु.।

ब्राह्मणे च ये मन्त्रा विश्रीयन्ते, यथा-उरुपयस्वेति पुरोदाशं मथ-यति. उर प्रथा उरु ते यज्ञपतिः प्रथतामिति पुरोहाश्चं प्रथयतीति च । तेषु च समुच्चयः स्यात् । सर्वेषामुपदिष्टत्वात् । यो न प्रयुज्यते तस्यो-पदेशो बाध्यते । सर्वोङ्गोपसंहारी च प्रयोगवचनोऽनुग्रहीध्यते। संख्याः विडितवच्च सर्वेषामसक्रदशिषानेनार्थवत्ता भविष्यति । तस्मात्समः च्चयः ॥ ३१ ॥

### याज्यावषट्कारयोश्य समुचयस्य दर्शनं तद्दत् ॥ ३२ ॥

समुक्त्वय एव याज्यावषट्कारयोः समुक्त्वयदर्शनं भवति, याज्याया अधि वषट्करोतीति । समुच्चये हि पौर्वापर्य भवति । तस्मादपि सम्बन्धः ॥ ३२ ॥

## विकल्पो वा समुचयस्याश्रुतित्वात् ॥ ३३ ॥ सि •

विकरपो वैषां मन्त्राणां, न समुरुचयः । कुतः । उक्तो न्यायः। भैन्त्राणां संनिपातित्वादेकार्थानां विकल्पः स्वादिति । नतु संख्याविः हितददेकार्थी अपि सन्तोऽसक्रदभिधानेन समुचेष्यन्ते । नैतद्यक्तम् । कतः । सम्बयस्याश्रुतित्वात् । यथा तत्र संख्वाश्रवणात्कृतकर्मध्य-सक्रदभिधानमाश्रितं, नैवं समस्वयश्रवणमास्ति । तस्याद्ययान्यायमे-कार्थत्वाद्विकस्यः ॥ ३३ ॥

# गुणार्थत्वादुपदेशस्य ॥ ३४ ॥

र्थम सर्वेषामुपदेशोऽर्थवान् भविष्वतीति । अहेतुः सः । गुणार्थ-त्वादपदेशस्य । नेवासी मन्त्रपाप्त्यर्थ उपदेशः । किं वहि । गुणार्थः । अर्थवादो गुणं विधास्यवीति । तदुक्तं-गुँणार्थेन पुनःश्चतिः, पॅरिसंख्वा. अर्थवादो वेति । यदि वर्धि नैवार्य मन्त्रोपदेशः किमिदम्बच्यते. सर्वे-

#### 2 1 1 2 1 1 2 1 1

१ समस्यय एव याण्याववदश्चारयोः । समस्ययोऽवयन्तव्यः । समस्यवदर्शनं भवति । याः क्याया-ग. मु. । २ (अ० १२ पा० ३ अ० ११ सू॰ २९) । ३ यश्च-ग. मु. । ४ (अ॰ १ पा॰ १ अ०४ सू० १३)।५ (अ०१ पा०२ अ०४ सू०३४)।६ (: अ०१ **पा०२ अ०** ४ स्• ३५ )। 265

मामुष्पत्कित्वादिति । एवं तर्हि कृत्वाचिन्तेयम् । मन्त्रोफ्देशः इति कृत्वा चिन्त्यते । अथवा---उदाहरणान्तरं द्रष्ट्चम् ॥ ३४ ॥

वषट्कारे नानार्थत्वात्समुच्चयः ॥ ३५ ॥

- मश्रद्कारः प्रदानार्थः, बाज्या देवतोपलक्षणार्था । वयोनींबार्थ-स्वास्तमुख्ययः, न सर्वोपदेशात् ॥ ३५ ॥

( हीत्रमन्त्राणां समुच्चयाधिकरणम् ॥ १६ ॥)

ं ि १६ ] हीनास्तु विकल्पेरनेकार्थत्वात् ॥ ३६ ॥ पूँ०

ः होत्रास्तु ये मन्त्राः, यूपोच्छ्रपणीया वा, उच्छ्रपस्व वनस्पते दृति, यूपपरिच्याणार्था वा, युवा सुवासा इति । ते विकल्पेरन । कुतः । युक्तार्थस्वात्। प्रतार्था एते, उच्छ्रयणस्य, परिच्याणस्य कामिषायकाः। युक्केकथ त्वेषापिवरानपेसस्वदाभिदयाति । तस्पादिकल्पः ॥ ३६ ॥

"समुच्चयो वा कियमाणानुवादित्वात् ॥ ३७ ॥ सि०

समुद्धवयो वा होत्राणाम् : कुनः । क्रियमाणानुवादित्वात् । करस्थानां विकल्प उक्तः । न चैते करणाः । क्रियमाणानुवादिन एते । कः
युनरत्तयोविश्वेदः । करणाः करोभीत्येदं मत्ययं कुर्वेत्ति । क्रियमाणानुबादिन एवं कर्षेच्यभिति । कर्यं कृत्या । उच्यते । अध्वयास्तादकरोःमीरतेतेन मत्ययेनार्थः । असति क्षेत्रस्मन् क्रियेव न मवतीतं पप च
प्रस्थयः सति प्तेतिन मत्यये भवति । ये हि स्वरतीतं मयः कर्षस्थानितं, स तर्वक्ति । क्ष्रयमाणानुवादिनश्वाध्वर्धुणा क्रियमाणान्
वेशनुवद्दिन, अञ्चाति त्वाध्वरे देवयन इति । सोऽतुवादोऽक्रवस्यक्षयाः
- स्थानि कर्त्यम् । अत्तत्तर्वक्षयः । तेन च कर्षणाऽऽकाङ्क्षितत्वास्त्वरस्थाः ।
- स्पति विक्षायन्ते । स्मरणार्थस्य च मन्त्रस्याऽउम्नानसामध्यार्थस्यार्थे
कृत्वसदृष्टार्थं भवति । यथा प्रेषितं कृतम् । नतु विश्विजनहोदेव
--स्युत्धिर्भविते । सत्यं, विधिश्वन्दादिष सामध्याद्भवति । मन्त्रदिषे
अवति । मन्त्रस्याऽऽम्नानसामध्यान्वन्ते च कर्षन्यः । वततेषु च कर्मसु

<sup>. 48 11 24 11 28 11</sup> 

स्मृतिसंतानेनार्थः इत्यनेकस्यापि कियमाणानुवादिनोः सन्वस्पैकश्चितिः स्थाने संभवः इति क्रियमाणानुवादित्वादीत्राणां सञ्चलयः ॥ ३७ ॥

### समुच्चयं च दर्शयति ॥ ६८ ॥ :

त्रिः नयपापन्वाह, त्रिरुचपापन्वाह, ज्योविष्मतीरमुखूपादिवि । अनेकसंनिपाते चैतद्भवति पथपा, उत्तमेति । तस्मास्समुच्चयः ॥ ३८ ॥ इति श्रीश्चयस्वामिनः क्रवी मीर्मासापये द्वाद्शाप्या-यस्य तृतीयः पादः ॥

अय द्वादशाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥

[ १ ] जपाश्चाकर्मयुक्ताः स्तुत्याशीराभिधानाश्च व्याजनम् मानेषु समुच्चयः स्यादाशीःपृथक्त्वात् ॥ १ ॥ सि ० जपाः—वेष्णवीमनुच्य वाग् चन्तव्या, सारस्वतीमनुच्य वाग्

3011 26 11

इति श्रीमष्टकुमारिलविरचितायां मीमांसामाण्यव्याख्यायां दुप्टीकायां द्वादशास्यायस्य तृतीयः पादः ॥

' वैष्णवीमन्द्य वार्यस्तःया ' एवमादीन्युराहरणाति । एतेषां मन्त्राणां विकल्यः समुख्यो वेति विन्त्यते । पूर्वेण न्यायेन विकल्ये प्राप्ते, उच्यते समुख्य इति कृतः । अन्यकार्यवात् । वैष्णव्यामृषि ये वर्णोत्तेषामुच्यारणं कॅर्तेत्यस् । इदं हि 'जयक्षवेरे' नोच्यते । यः पुनस्तप्र पदैरुच्यायेमाणैः स्वामाविकोऽर्यप्रत्ययः, सोऽचोदितंत्याक्-विवस्तित एव । अथवाऽयमपेप्रत्ययः संयुक्तत्वाहुर्णोच्यारणस्याङ्कस् ।

९ वृष्यं व्यावेनोति—' विकृत्ये वा ' ( कः १२ पा॰ ३ कः १५) वृष्यस्यामेहेरवर्षः । १ क्ष्रीकासिद्धि—सरद्वार्थिमिति देवः। तथा वैकेनेबारणेत वायमानमद्वश्वपुरेषः वायतः स्वस्त्रः, प्रमाणानावास्वर्षेक्षं कमुबन इति आवः।

प्रतिवस्या, बाईस्परयमन्त्य वाग् यन्तस्योत । स्तुत्यः — आग्नेर्म्य दिष् इति । आष्ट्रियः — आग्नेर्म्य विष इति । आष्ट्रियः — आग्नुर्दा अग्नेऽस्यायुर्वे देशीत । अभिवानार्याः — एषोऽः सीति । अप जैप इति कः छन्दार्यः । जप व्यक्तायां वाचीति । जप्यत इति जपः । यद्येवम्, अयमपि जपः । अग्नेर्म्यां दिव इति । अयमपि जप्यते । सत्यम् । अयं तु जप एव केवळः । इतिः स्तुत्यादिभिः समुच्चार्यमाण एतस्यिन, जपाशाः कर्मसंयुक्ताः स्तुत्यादीभिः समुच्चार्यमाण प्रतिस्यन, जपाशाः कर्मसंयुक्ताः स्तुत्यादीभिः समुच्चार्यमाण प्रतिस्यन । यया, आग्नाणाः परित्राजका अग्नाचारिणथ निर्मेष्टिनीत्युक्ते केवळआग्नामाणाः प्राह्मणाः परित्राजका अग्नाचारिणथः निर्मेष्टिनीत्युक्ते केवळआग्नामाणाः प्राह्मणाः परित्राजका अग्नाचारिणथः निर्मेष्टिननीत्युक्ते केवळआग्नामाणाः व्याप्ताचनेते । तदत्र ।

ननु, इदं विष्णुविंचकव इति स्तुतिरियम् । न खलु । नास्त्यत्र स्तुतिग्रन्दः । नापि किंचिरस्तोतस्यामस्त । ननु विष्णुः । न च विष्णुः । न च विष्णुः । न स्तुत्योत्त स्त्रित्न कश्चिद्योऽस्ति । न स्तुत्यो विष्णुः क्ष्विदङ्गी क्रियते । नापि स्तुतिः कर्तन्या चोदिता । वचनवात्रं तु चोदितं, वैष्णवीमनूच्यति । तस्कर्तन्यम् । वचनं जपनिमित् समानार्थः, यस्मान्—जप न्यकार्या वाचीति समर्थते । तेन यत्र वचनमात्रं मन्त्रस्य क्रियते, न स्तूयते, नाऽद्यास्पते, स जपः ।

अय जपस्याभिघानार्थस्य च को विशेषः । जपे वचनमात्रं भन्त्रस्य क्रियते न स्तुयते । अभिषानेन तु परः । सताऽसता वा गुणेनाऽऽ० दिश्यते, एपोऽसि व्वेषोऽसीति । तेषां तत्र तत्रैकार्थस्वाद्विकस्ये प्राप्ते, उच्यते । समुच्चयः । कुतः । आश्वीःपृथत्स्वात् । जपपृथवस्वात् ।

यत्रं तुनः, ' आज्येः स्तुवते ' इति चोदना, तत्र कानिविस्तदानि गुणं प्रत्या-ययन्ति कानिविद्गुणिनम् । तत्र गृतगृष्युच्चारणेन स्तुतिमंति। स्त्रुतिचादनासु स्तुतिमंत्रस्य चोदितस्वाद्विपरिवृत्त्या न गृण्यर्थव्यासिविक्यते । कॅरगेर् विपरि-वृत्त्या स्तुतिगुणिनं व्यापयति ।

१ एयोऽसि त्वेयोऽसीति—ग. तु. । २ जपा इति—क. । ३ नाऽऽपत्कन्तीति—क. ।
 ४ स्तुतिमुदाइरति—यभैयादिना । ५ अभियानस्य स्तुतितो विशेषं दर्शयति—स्तुतीति ।
 १ स्तुतिमदस्येति—गुणाभियानासकस्येत्यर्थः । ७ करणेथ्वति—अभियानीवस्यर्थः ।

स्तुतिपृषतस्यात् । अभिधानपृथवस्याच्य । न हि, हदं विश्वृतिति योऽ वॉऽभिधीयते स एव, पावमानः सरस्वतीत्यनेन । एवं सर्वेत्र । तस्मा-श्वानार्थो एते । अवस्तेषां समुस्चयः स्थात् ॥ १ ॥

## समुच्चयं च दर्शयाति ॥ २ ॥

समुष्चपं दर्शयति श्रह्मातुबचनयोः, त्रिः त्रयमामन्वाहेति त्रिरुपमा-मन्वाहेति । समुष्ट्यये च स्ति प्रथमा चोत्तमा च विद्यते, न विक्रव्ये । तस्माद्दिष समुष्ट्ययः । याजमानिष्मिति प्रायिको निर्देशः । एकस्मित्र मन्त्रे नित्तमपि संभवति, स्तुतिरिभयानं जपश्च । यथा, इदं विष्णुविंवक्रमे, इति यदि विष्णुवींध्यते ततः स्तुतिः । अथान्यस्यै इत्यान्त आख्यायते ततोऽभिषानम् । अथाऽऽत्मनाऽवर्षायैते ततो जपः ॥ २ ॥

### ( ऐन्द्राबाईस्पत्ये कर्माणे याज्यानुवाक्यायुगश्रहसस्य विकल्पाधिकरणम् ॥ २ ॥ )

# [ २ ] याज्यानुवाक्यासु तु विकल्पः स्याद्देवतोप-लक्षणाथत्वात् ॥ ३ ॥ सि०

पेन्द्राबाईस्परये कर्भव्यनेकं याज्यानुवाक्यायुगळवाम्मातम् । ईदं वागास्ये इविः त्रियमिन्द्रानृहस्पती । अयं वा परिषिच्यते सोम इन्द्रानृ-इस्पती इत्येकत् । अंत्मे इन्द्रानृहस्पती (वृहस्पतिनः परिवातु पत्रादित्य-परम् । तयोः किं सधुचयो विकल्प इति विचारः । तबोच्यते । या-ज्यानुवाक्यामु तु विकल्पः स्यादिति । कस्मात् । देवतोळक्षणार्थस्वात् । कर्मणि गुणभूता देवता याज्यानुवाक्याद्वयेन कर्मसिद्धपर्यमुगळक्ष्यते । सक्कदुगळक्षणेन च तत्सिम्यति । कर्मसिद्धी कर्मण्युगळक्षणकार्थं ना-

गुँणी न्याष्ठो यत्र प्रार्थ्यते ते मन्त्रा आश्विष उच्चन्ते ॥ १ ॥ [ २ ॥

१ अत एवां-ग. मु. । २ अववेष्यते--ग. मु. । २ ऋ छं. ( २--०-२५ ) । ४ ऋ, छं. ( २-०-२५ ) । ५ ऋ, छं ( ३-०-२५ ) । ६ ऋ. छं. (७-८-२७) । ७ आयी:स्वरूपाद्द - . गुणीते ।

स्वीतिः द्वितीयं वाज्यानुवाक्याद्वयंः प्रयोगान्तरार्थे भवति । तस्यानः िटिकस्यः॥ ३ ॥

### लिक्सदर्शनाच्च ॥ ४ ॥

हिन्नं चैनपर्य दर्भपति । किं छिन्नं भनति । एनपाइ । एरू वै देवानां याज्यानुवावये, एकपा प्रत्यागच्छति, गवयत्यत्वया । अधाप्र तिस्तंगकार्षा इति, पितृयक्षे याज्यानुवावयात्रयिवानपरे वाक्ये तयोन् दित्यंगुचितं दर्भयति । तथा, न सर्वाणि सह यज्ञानुवानि पहत्वानि, मानुषं तत्त्वयते । नैक्येकं, पितृतेवं तत् । द्वे द्वे सहयहत्ये, याज्यानुवान् वययो रूपसिति । तस्मादापि विकत्यः ।

अय वयोरेव भियः कस्माद्विकल्यो न भवति । एकार्थत्वात्वाप्नाति ।
अन्यतरस्वापि हि देवतोपळक्षणं सिध्यति । उच्यते । समाख्या
पुरोनुवावयोति, पूर्ववनुच्यत इति पुरोनुवाक्या । आपेक्षिकः पूर्वज्ञन्दो
याज्यावपेक्ष्य भवति । समुक्चये चैतनुप्पयते । तस्मात्समुक्चयः । ननूपळक्षिते, उपळक्षणकार्यामावाद्येळापादन्यतरस्याः ययोगो न माप्नोति ।
उच्यते । समाख्यासामर्थ्याद्द्विष्ठण्यापदन्यतरस्याः ययोगो न माप्नोति ।
प्रमां स्वनतीति वचनसामर्थ्याद्द्विष्याभानसाध्यम् । तस्नादविरोपः
॥ ४ ॥

( सोमऋयद्रव्याणां समुख्याधिकरणम् ॥ ३ ॥ )

[ ३ ] कैयणेषु तु विकल्यः स्यादेकार्थन्वात् ॥ ५ ॥ पूक्

सोमक्रवणार्थानि द्रव्याणि समान्तातानि-अजया क्रीणाति, हिर-ण्येन क्रीणातीत्येवशादीनि । तेषु क्रवणेषु विकटपः स्यात् । सवीचि हि क्रवणस्य साधनत्वेन निरवेशाणि विधीयन्ते । यथा ब्रीहियवी या-गेषु । तथा, अजया क्रीणाति, हिरण्येन क्रीणाति, वाससा क्रीणातीि, तान्येकार्थानि भवन्ति । तस्याचेषु विकटपः ॥ ५ ॥

समुज्चयो वा प्रयोगे द्रव्यसमवायात् ॥ ६ ॥ सि०

्वाश्ववद्याःयक्षं व्यावर्वयति । न चैतद्दश्ति, विश्वरपः इति । विश्व समुच्चयः । कस्पात् । त्रयोगे द्रव्यसम्बायात् । ऋषणस्यः बचीमे, अभिकस्यापि द्रव्यस्य समनाय उपायते । तत्र विकेतुर्परवेनाऽऽनमन कियते । तद्भद्भिः सुकर्तरं भवति । तस्य तस्य द्रव्यस्याऽऽस्तानम् पाक्षिकम् । सर्वोङ्गोपसंहारी च वयोगवचनोऽनुप्रहीव्यके । अपि च विषमाण्येतानि, अद्वसक्तेन कीणातीति, गोमियुनाभ्यां क्रीणातीति । सञ्चनवेनाऽऽनति कर्तु शक्तुवन्ति, न विकरोने । विकरव्यमानानामा-नर्थवयमाप्यते । तस्यारसमुच्वयः ॥ ६ ॥

### समृच्चयं च दर्शयति ॥ ७ ॥

तं वे द्वाभिः क्रीणाति, द्वासरा पिराट, विराजनेव पामीतीति ऋणात्यनुवादोऽवम् । स एरेन न्यायेन बाह्मानां स्वातः । सस्याद्यि समुच्चयः । अयार्थवादेन विश्वेः कस्यान विज्ञायेत । तथाऽच्यत्त्वाद-क्षं बोध्यते । तच सति संभवे न वावितव्यम् । तस्माद्मुवादः 11 0 11

( पशुगर्भ-उपयानसावनानां गद्दानां समुख गाविकरणम् ॥ ४ ॥ )

[ ४ ] संस्कारे च तत्प्रधानत्वात् ॥ ८ ॥ सि०

अधीर्वामीये पश्ची गुदेनोपयजनमाम्नातं, गुदेनोपयज्ञि माणो वै गुद इति । ऐकादश्चिनेषु पशुष्यनेकगुदसंनिपाते विवासः अभवति, किमुपयजनगुदानां सञ्चनयो विकल्यो वा । यद्यर्थकर्मीक्यजनं तती · विकल्पः । अथ मतिपत्तिस्ततः समुच्चयः । किं पुनरत्र युक्तम् । अर्थ-कर्मेति । क्रुतः । भूतभव्यसञ्चनार्गे भूतं भव्याय दृष्टायेत्वाद्धवति । यदार्थकर्भ वदैकेनापि वत्तिस्व वीती वहुनामेक न नामाना विकल्यो भवति । एवं शाप्ते---

उच्यते। संस्कारे च तत्त्रधानत्वात्। संस्कारोऽयं-पतिपचिरिश्वर्थः। कृतः । उत्युक्तश्रेषत्वात् । अशीपोभीव्यामार्थः पशुरुत्पन्नाः । तमिर्हते बच्छेपाः प्रतिपादनाहीः । तस्पादगुदस्य प्रतिपत्तिनियमोऽमं इष्टार्थः ।

<sup>.</sup> 集材知川

नन्वर्थकर्षपक्षेत्र पहार्थवेन हेतुरुकः । तुरुवे। उसी प्रतिपत्तावि । तमा-वि हि भौतिप्रध्यानः कर्ष साध्यति । तस्याद्वे वेविकोऽसी । यदा मति-पत्तिस्तुत्तां समुरुवयः । तस्यधानत्वाद्दृत्यसंस्कारार्थे कर्ष । यस्येव पत्रोहीदो न संक्रियते तस्येव तेन संस्कारण हानिः स्वात् । तस्मास्स विक्वयः ॥ ८ ॥

( अग्न्याचेये दक्षिणानां विकल्याधिकरणम् ॥ ९ ॥ )

[ ५ ] संख्यास तु विकल्पः स्याच्छुति-प्रतिवेधात् ॥ ९ ॥ सि०

आधाने दक्षिणाविधयः, एकः। देवा, पड् देवाः, द्वाद देवाः, इत्ये-ववादयः। वेवां समुच्चयो विकत्यो वेति विवारणा । तत्राङ्ग-भूयस्त्वाय सर्वोङ्ग्यादिणा प्रयोगवयनेन समुच्चये प्राप्ते, उच्यते । संख्वासु तु विकत्यः स्यात्। कृतः । श्रुतिविश्वतिषेषात्। एका देये-त्येकसंख्वापिरिच्छकां द्वयं परिक्रयसाधनं श्रूपते। तथा, पड् देवेति पट्संख्यापिरिच्छकां । यथेका च पट्च समुच्चीयेरन्, संख्याःन्तरं समुसंख्योत्पयते। तत्यरिच्छिकान द्वयेण परिक्रयः कृतः स्यात्। वन्नैकश्चतेः पट्श्वतेश्च विश्वतिषेषः स्यात्।

नतु नेवात्र परिक्रयः श्रूयते । किं तहिं। दानम्, एका देया षद् देया इति । अत्रोच्यते। दानं नामाऽऽस्भीयस्य द्रव्यस्य परस्वापादनम् । तस्य परः स्ववान्स्यादित्येवपर्यम् । स्ववानेवासी । तस्याऽऽदिवय्यं कर् रोति । तेन चास्य दातुर्यः । एवं दृष्टायां भवति । अय दानमात्रं कल्प्यते, ततोऽदृष्टं कल्ययितव्यम् । परिक्रय एवकादीनां अवणम् । तत्र, यः सप्तिभः परिक्रीणीते, न तेनेकया पद्भिः परिक्रीतो भवति । न हि ते एकेत्वामनत्ति, न पडिति । किं तहिं । सप्तेति । स एष श्रुतिविश्वतिषयः । तस्याद्विकल्यः संख्यासु ॥ ९ ॥

#### < 11 9 11]

१ मतेऽप-कः । २ प्रतियाद्यमानाः—मु. । ३ सायवन्ति-मु. । ४ विशेषं दर्शयति-सस्मादिति । तस्मात्-अर्थकर्मणः, प्रतियसेवार्श-नवश्यमणो विशेष इस्तर्यः । ५ विचारणम्— य. मु. । ६ दानं नाऽक्ष्मानस्य परस्यसाणवनम् तत्र परस्यसारायादियवमर्था—मु. ।

( पशुगने परनीसंयाजेषु जाधनीनां विकस्याधिकरणम् ॥ ६ ॥)

# [६] द्रव्यविकारं तु पूर्ववदर्थकर्म स्यात्तथा विकल्पे नियमः प्रधानत्वातु ॥ १०॥ सि०

जायन्या परनीः संयाजयन्तीति श्रूयने । तत्र पशुगुणेषु विचारो भवति । किं जायनीनां समुद्दय उन विकल्प इति । अन्नापि पूर्व एव न्याया । यद्यर्थकर्व तती विकल्पः । अप शविपविस्ततः समुद्दय

पशुगणे जावनीना विकल्तेऽस्य सनुच्यय इति । सनुच्चय इति सृषः । कस्म । कस्मीयोभीये पशायाज्यं च जावनी च विकल्ये । श्रीयेते । युनल्ट्यते ' जायन्या परनीः संयाजयनित ' इति । तत्युनर्वचनं जायनीं नियमयति । स चार्य नियमो दृष्टां । कथम् । विश्वसिन इद्धादी-युन्यादिनानि । तानि वाक्याँ-देविनियुक्तानि । जायनी स्वयिनियुक्ता । तेन मतिस्तर्या । सायनत्याऽपि नियतया तथा बागे किय-माणे याउसी प्रतिस्तिर्योक्ता । जायन्याः सा मबर्थव ।

सानार्टे ६ बाग.दर्बस् । वोडप्यवमाज्यज्ञायन्योविधीननियमः, सोडप्यदृष्टार्थ एव । वशी वीगाद्युर्वं, ति सो द्रव्यक्षस्कारकः । वद्यानेण्यप्यवेषये प्राय्वते चोद-केन । तस्मारसर्वाः संस्कृतित्याः । वैद्वेतस्यकदेशोऽन्यदेवस्यः स्यादिति वृत्यस्य-बादी सिद्धान्ते दोषमुक्यस्यति । तद्युक्तम् । इदयादीनामशीषोमदेवतस्यात् । तद्युक्तं द्रवीमे । तस्मारस्थितं कः पूर्वदने नेतर्वः ।

जाघन्याः प्राषान्यं युक्तं, न गुणभावः । गुणभावेऽस्या अनेकत्र गुणभावः स्यात् । तत्र को दोषः । अधीषोभीयं पञ्चमाळंभेवेत्वेषा बोदना बाध्वेत । नानादेवतोऽयं वदा पञ्चभेवति । एकदेशोऽस्याधीषोभीयः । एकदेशः पत्नीसंयाजदेवतानामिति । तस्मात्मतिपत्तिः । प्रतिपत्तौ यस्मैद पश्चो- जाँघनी न मतिपाठ्यते, तःयव तेन संस्कारेण वर्त्रनं स्यात् । तस्मादिपि समुख्याः ॥ १४ ॥

### शृतेऽपि पूर्ववत्त्वात्स्यात् ॥ १५ ॥

श्रुवे चर्क, दर्शश्रकितित्वज्ञापि मनिपत्तिः स्वात् । कुतः । पूर्ववस्तात् । अन्वपूर्वकं श्रुवं दिपि चेन्द्रायोत्पञ्चत् । तस्यार्थान्तरमननं विष्णुं श्रिपि-विद्यं मति । तस्माचस्यापि, उत्येतौ येन संयुक्तं तत्र तद्वयं तच्छुतिहेतु-स्वाचस्यार्थान्तरममने श्रेषरवात्पतिपत्तिः स्यादिरयनेन न्यायेन मति-विद्यापान्तरममने श्रेषरवात्पतिपत्तिः स्यादिरयनेन न्यायेन मति-विद्यापान्तराति । वक्तन्यो वा विश्रेषः ॥ १५ ॥

विकल्पे त्वर्थकर्भ नियमप्रधानत्वाच्छेषे च कर्मकार्थ-

समवायात्तस्मात्तेनार्थकर्भ स्यात् ॥ १६ ॥ सि०

अस्मिन् सुने ह्योः सुनयोः परिहार उच्यते । मैतिपलिस्तु श्वेपत्था-हिति, शूते च प्येनस्यादिति च । यत्तावदुच्यते जायन्याः मतिष-सिस्ति । तम जूनः । विकट्यः मकृते जायन्या आन्धेन सह । पश्चा च तथेन विकट्ये भारी, नियमयभाना धुनःश्चाति, जायन्या पत्नीः संयाजयन्त्रीति । आज्यस्य निष्टाचे इत्या कृतायो भनति । जायन्या अस्कर्ष न वार्याति । यह श्रेयत्यादिति । श्रेषंस्यापि वचनादनेकत्र गुणमावो भवति । यथा मस्तरस्य ।

यम ज्ञुतस्यान्यार्थमुनमस्यान्यत्र गमनं प्रतिपत्ति। तद्व्ययुक्तम् । मुनाः। ग्रेषे च कभेकार्यसम्बायात्। य उपयुक्तः श्रेषस्वास्मिन् कर्मकार्यसम्बद्धितः। श्रेषस्वास्मिन् कर्मकार्यसम्बद्धितः। कि पुनस्तत् । संस्कारः। सादि कर्मणा कियते । न चैतन् च्युकं दाभि च क्षिद्वयुक्तम्। यस्मै यागाःयोत्पनं संनेव ताविवर्षस्येते। तस्मायेन जायनीदृष्येणम्, दिधशुनास्या वार्थकर्म स्यात्, न प्रतिपत्तिः

## 11 84 11

<sup>181. 85 11 88 11 88</sup> 

१ पूर्ववत-ना. स. १२ (अ०४ मा० २ स०० मु०१९) । १ (अ० १२ मा०४ स०६ सू०१४) १४ अतेषस्त्रापि वचनायेच्य-ना. सु.

## (कान्वेड आञ्चयक्रिना नित्यस्योद्ध्यक्षेत्रीकाराविकरणम् ॥ ० ॥ ) [७] उत्तायां काम्यनित्यसमुच्चयुे नियोगे कामदर्शनात् ॥ १७ ॥ पृ०

अस्त्यमानुरुवेदाऽभिः, संतावेनाभि जनयतिति । वं महत्त्व अववे ।

क्षाश्राज्यकाते मध्यवंत्तकावस्वाऽऽहत्वावद्ध्यात्, अष्ट्राद्वशावस्यान्,
स्य, वैद्यावदृष्टिकामस्येति । तत्र विवायते, भि काम्यस्य नित्यस्य वाऽन्नेः
सञ्चवयः, अथवा काम्येन तित्योऽपिविंकियत इति । तथोच्यते ।
वस्तायां काम्यनित्ययोरम्याः समुच्चयः । इतः । एवं सर्वाङ्गोयसंद्वारी मयोगवयनोऽनुग्रद्दीस्यते । नतु नैभिंविकं तु भइती तिद्विकारः
संयोगविश्वेषादित्यनेन न्यायेन काम्योऽप्रिनित्यस्य विकारको मिन्यति । न भविष्यति । विकारः
संयोगविश्वेषादित्यनेन न्यायेन काम्योऽप्रिनित्यस्य विकार्यक्षेत्रस्य । अर्थेवियोजनेऽयं कावः अयवे, आहत्यावद्ध्याद्वस्य विकार्यकेनात्येति, न
मद्यावविकार्यकार्यस्य प्रयति । अर्थेने विद्याद्वस्य विकार्यक्षेत्रस्य । अर्थेने
भविष्यति । होषस्तु यथाशित् उत्तय एवं वैदाहतस्यावयागात्मकं
भविष्यति । होषस्तु यथाशित् उत्तय एवं वैदानियात्वाच्याग्योः समुच्चयः
॥ १७ ॥

# असति चासंस्छतेषु कर्भ स्यात्॥ १८॥

यदि च काम्येन निस्तोऽभिविकियेत, सतैन स्यात् । तस्यियासस्य-संस्कृतेषु भ्राष्ट्रास्तु कर्न स्वात् । तथः, अत्यानस्य सर्वार्थता वाध्येत । तस्याद्यि समुद्रस्यः ॥ १८ ॥

## तस्य च देवतार्थत्वात् ॥ १९ ॥

अपि चाम्य्यन्वापानेन देवतापरिग्रहणे कृतम् । यदि सोऽप्रिक्टं-प्रवेत तले देवता अपरिगृहीला अवेदुः । अम्य्यन्वापानेनाप्रिपरित, इन्हुन्तर्शिक्षस्णाददेवतापरिग्रहः ॥ १२ ॥

<sup>ं</sup> बृह्याप्राज्यकतो ज्ञाद्यविस्तकानस्यादऽह्यस्यावद्ध्यात् ' इत्यवचानारकानः सूत्रके, साम्बन्दतात् । एवं चेदवधानभात्रं कृत्या कृतार्थः शब्दो नःस्यत्तरं निवर्तीयेद्धं कृत्यारित । तस्मादववानमानारकलन् ॥ १० ॥ १८ ॥ १८ ॥ ।

१ जवातिः—ग. सु. १२ ( अ० २ पा० ६ अ० २ पू० १० ) । ३ वीनपानाज—ग. सु. १४ न्यसम्बन्धायानस्य 'धारमार्थनाव्यक्षेश्रेज्यस्यापानं न नियते ' दि द्वादााज्यस्य स्मादोक्तमार्थनानिन गरमार्थनेत्व त्वादी पारमानीन देवापरिमहानीन सिन्दानीन स्मादोक्तमार्थनानिन गरमार्थनेत्व सुन्धारीन स्माद्ध-अमादि ।

## विकारो वा तदुक्तहेतुः ॥ २० ॥ सि०

विकारी वा क्रिस्यस्याधेः काम्येन । वदेवदुक्वहेतुः, नैमिचिकं तु मक्की बद्दिकार इति । सामान्यनैतदुक्तं, यदाइवनीये जुक्कतीति । दृष्टि-कामो नैयुतादिति विदेषेण । तेन सामान्यं नाय्येव । किं कारणव । स्वाध्येयक्वाद्वयविषयस्य सामान्यस्य ततोऽन्यत्रापि दृष्टिसंभवात् । विकेषस्य चान्यपरिच्छिकस्य, एकावसायिनस्वदंभमेने विषयामावन्त्रसङ्ख्यदेखवैयर्थ्यं मा भूदिति ।

स्वाअवेष्वच्याह्याविषयस्य सामान्यस्य तवोऽन्यत्रापि हृत्तिसंववादिवि— स्वाअवेषु ब्राह्मणिवचेषु, अव्याष्ट्रतिवयस्य सामान्यस्य— अविरिच्छकाविषयस्य, विशेषावेत्या ततोऽन्यत्रापि वृत्तिसंमगत्। तस्माद्विशेषास्काणिवन्यादन्यत्रापि ब्राह्मण्यापिक्ष्यु वृत्तिः संभवस्य । तस्मास्सामान्यशास्त्रं कृताप्तमन्यस्मिन् विषये । विश्वेष्य पान्यताः परिविद्धकास्य तद्वसायिनः, तदस्यवे विषयाभावससङ्घादु-षदेश्ववैषय्वं मा सूदिवि । विशेषस्य पुनः कौण्डिन्यादेः, अन्यन्यो ब्राह्मणिवचेन्द्रयोऽप्रविद्धकास्य, तद्वसायिनः, तदस्यवे—तस्मित्रसंयवे विषयाभावससङ्गादुपदेश-वैद्यवैद्यस्यत् । तस्नीत्रद्वि विश्वेषशास्त्रमनुप्रहातन्यम् ।

एँ बाघो बर्णितः सोऽयुक्तः । यस्कारणम् । शासानुम्रहः कार्य इति मास्ति चोदना । यदि शासानुम्रहमार्श्व स्पति , दिवदाने क्रुतेऽद्वगृह्यते शास्त्रभिन्यु-मयत्रे दिवदानम् । एतत्तु नेष्यते । तस्भाद्य एव बायोऽस्मापिर्वर्णतो निस्यनीमीसे-

कयोः, सं एव ।

<sup>&#</sup>x27; पुरुषार्थधमाधतः काम्यं नित्यस्य बाधकम् । विशेषतथः सामान्ये पर्वप्राप्ते प्रवर्तनातः ॥

स्थादिना वर्णित इत्यर्थः । ११ स एवेति-कुक्त इति शेषः ।

भय यदुक्तं नियोगं कायदर्शनादिति । तत्र नृषः । भ्राष्ट्रादाहरवाष-दध्यादिति नित्यस्यैव होमार्थस्वावचानस्यायं विश्वेषकायसंयोगः, भ्राष्ट्रा-दाहृत्याकायकायस्येति । अवद्ध्यादिति युनःश्चितिः । यद्यवद्याने काय-श्चितः स्यादवद्यानं विश्वेयेत, नाविधीयमानं कायस्य साधनत्येन युक्य-ते । तस्मिम विधीययानं विश्वेषमः सः चेरयनेकारस्याहाम्यं भियति । त्राप्ति स्वायोगे कामश्चितिः । ति तर्हि । होपायैवायं नित्यो नियोगोऽ-विविशेषविधानार्थमन्यते । यावदुक्तं स्याद्, वैद्युतविधि होपायै कुर्वादिति वावदेवेदम् । एवं चेक्षीसिकिस्वरिस्तृत्यस्य कार्ये नित्यमार्थि विकित्यार्थस्यम् ॥ १२ ॥

# वचनादसंस्कृतेष कर्म स्यात्॥ २१॥

यबेदगुकं, असिव चासंस्कृतेषु कर्म स्वादिति। तत्र झूपः। बचना-दसंस्कृतेषु कर्म स्वादिति । किभिन वचनं न कुर्यात्। नास्ति बचन-स्वातिभारः। यथा, पदे जुरातीति ॥ २१ ॥

## संसर्गे चापि दोषः स्यात्॥ २२॥

अपि च गदि समुख्यः स्पात्शदान्येन सह संसर्गः स्वाहेशारिकस्व । तत्र तु दोषः अपने, अग्नपे श्रुवपेऽष्टाकपाठं निर्वेषस्याग्निः पादान्येन सह संस्रुच्यते, अञ्चित्वर एव योऽशिः प्रादान्यः ॥ २२ ॥

# वचनादिति चेत्॥ २३॥

आह । नैप दोषः। यचनात्संसर्गः, न याचनिके कियमाणे दोषः॥ २३ ॥

#### स्च्यते---

## तथेतरस्मिन् ॥ २४ ॥

अय यदुक्तमन्यायानारफलमिति । अत्रोच्यते । 'तानि द्वेषम् ' हत्यंन्यायानेन द्वन्यं विकीर्थते । दृष्ट एवं संरक्षरोऽग्नेः । तस्मालादद्वार्यमिति सिद्धत् ॥ २० ॥ [ २१ ॥ २२ ॥ २२ ॥

१ गुण्येत—६. २ हतीलि-( अ॰ २ पा॰ १ अ॰ ३ पु॰ ६ ) अत्रत्येन न्यायेनेत्यां । १ नाड्यपॅमिति - न फ्लायॅमन्यापानं, किशिनोत्त्यकामाधिकत्यन्यायेन प्रकृतीकाशिकत्यकायामा किसी प्राणुपिदानिम क्लायें विधायत इति तेन व कान्येन नित्यस्योक्यस्यामीर्नेषुच्याः गौदीद्वेनेष क्रमस्य प्रकृतिक्षिः केन्न्यतीति मात्।

् इवरिमम्बर्गि पक्षे वाचिनकोऽसंस्कृतेषु दोवः। एवमुपपत्र वा-चनिकत्वादोपाभावे सति नैमित्तिकत्वादिकार आश्रीयते, न समु-च्चयः॥२४॥

### उत्सर्गेऽपि कर्मणः कृतत्वात् ॥ २५ ॥

अब यहुक्तं, तस्य देवताधत्वादिति । तत्र ब्रूयः खस्सौंडपि नित्वस्थाप्रेतेवतापिग्रहो न विरुद्धः । कर्मणः कृतस्वात् । अ-ग्रन्थस्थानेन देवताः परिग्रग्धन्ते, नाम्निना । एवं श्रूयते, वः पूर्वेषुर-त्रिं ग्रह्माति स नै स्वोश्रूते देवता आभि यजत इति । तस्य कृतममेत्रहे-णम् । तेन परिग्रहीता देवताः । अग्रयन्तरे वचनाध्यनते । तस्मादे-विरोधः ॥ २५ ॥

( काम्यस्याग्नेराहवनीयस्वामावाधिकरणम् ॥ ८ ॥ )

[ ८ ] स आहवनीयः स्यादाहुतिसंयोगात् ॥ २६ ॥ **षू**०

यश्रासी वैहारिकोऽश्विः स आह्वनीयः स्वात् । कुतः । आहुति-संयोगात् । एत्य हुवते वास्थिन् स आह्वनीयः । हृवते चास्मिन्नित्ये-तस्माद्यप्रत्याहवनीयः ॥ २६ ॥

अन्यो वे। द्वृत्याऽऽहरणात् ॥ २७ ॥ सि ०

अन्यो वाऽऽहवनीयात्स्यात् । नायमाहवनीयः। कस्मात् । छट्ट-त्याऽऽहरणात् । छोक्तिकोऽयमुख्नत्वाऽऽाह्ववते, आष्ट्रादाहरेत्, भादाध्या-दाहरेदिति । आहवनीयव्यन्दश्च संस्कारनिमित्तः, संस्कारेषु वश्वस्था-वात्, अभावाच्च प्राक्तेभ्यः। यचाऽऽहुतिसंयोगादिति, सिद्धः आह-वनीयत्वे, आहुतयो विधीयन्ते, यदाऽऽहवनीये जुह्वतीति । सिद्धेन तेनाऽऽसां विधानात्र वस्कृतं तद्भवति । वस्मानाहवनीयः। ययोजनं, आहवनीयस्योगादः॥ २७ ॥

( काम्थेऽझावाधानादिसंस्कारछोपाधिकरणम् ॥ ९ ॥ )

[ ९ ] तस्मिन् संस्कारकर्म शिष्टत्वात् ॥ २८ ॥

#### 38 11 39 11 38 11 30 11

९ यक्ष्यन्ते—ग. १ आहवनीयधर्मामाव इति—'धार्यो सक्तश्रिय भाइवनीयः' इस्मूकः दिना विदिला गतश्रीधारण यो धर्मा नात्र भवन्तीत्सर्थः।

यस्मिन्-वैदारिके बी, आधानिकाः संस्काराः कर्तव्याः । श्रिष्ट-स्वात् । सर्वकर्मार्था हि ने, आधानस्न सर्वेशवस्थात् । यदि न किये-स्न्, तस्केर्भ वेनाङ्केन हीनयफळं स्थात् ॥ २८ ॥

#### स्थानाचु परिलुप्वेरन् ॥ २९ ॥

परिक्रियेरन् आधानिकाः संस्काराः। कस्यातः स्थानाद् । तस्य संस्कृतस्याग्नेः स्थानेऽयमसंस्कृतः श्रुतः। सः वैश्वेषिकस्याचस्य निय-र्वकः। सः चेश्रिष्ठतः, किमर्थे संस्काराः करिष्यन्ते। संस्कृतः स्थादि-स्वेषमर्थे ते क्रियेरन्। असंस्कृतेन चात्रार्थः। तस्मास्कृत्येस्सृ॥ २९ ॥

( नित्यस्योरूपस्याप्तेर्नित्यं धारणामात्रधिकरणम् ॥ १०॥)

[ १० ] निरवधारणे विकल्पो न हाकस्मार्थ-तिषेधः स्यात् ॥ ३० ॥ पू०

विस्मिन्नेवीरूये विन्ता । किमयं नित्यं भार्यों न वा । अवकं मैन धार्वेतित । वन्नोच्वते । नित्यधारणे विकट्यः, धार्यो वा न वा । इता । न व्यवस्थान विकट्यः धार्यो वा न वा । इता । न व्यवस्थान विषयः स्थात् । धारणभित्येष्ठस्य भवति । नै मित्रिक्षिण्येष्ठत् । धारणभसङ्गे च सति मित्रिक्षेणाच्या प्रविति । चया न गन्तव्यं, न भोक्तव्यभिति सति गमनक्षक्ष्मे भोजनयसङ्गे च भवति । न च अतिभ्वत्यक्ष्मे भोजनयसङ्गे च भवति । न च अतिभ्वत्यक्षेण मसङ्ग च प्रवित्यक्षेण विषयः प्रवित्यक्षेण विषयः प्रवित्यक्षेण विषयः प्रवित्यक्षेण विषयः विषयः प्रवित्यक्षेण विषयः विषय

नित्यधारणाद्या प्रतिषेधो गतिश्रयः ॥ ३१ ॥ सिक

यदि कदाचित्रस्यक्षया श्रुत्या मसङ्घो न स्वाचनान्याऽश्वेषीयतः । आस्त तु नित्यवारणस्य प्रसञ्जिका गतिष्रयः श्रुँतिः, धार्षो गतिष्रय आह्वनीय इति । आह्वनीयस्थानापत्रत्वादुरूषस्यापि निरुप्यार्थे प्रसक्कय् । तत्त्रतिवेषार्थेयं श्रुतिः । तस्यास श्रुत्यन्तरस्यानुयानं भवति । अतो निरुप्यारणस्याविधानात्कार्याभावाच्चाधारणयेव स्वात् हृद्दशः

द्वर ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥

<sup>्</sup> कर्म— ग. सु. । २ न संस्कृतः— ग. सु. । ३ न प्रतिशमिन्धीत्, यद्मातिश**मिन्धीतः— इ. ⊾** ४ क्षुतिः, निरयञ्चत आहुवनीयो गतित्रियः—क. ।

( सत्राहीनयोरनेकयलमानसम्बाये शुक्कान्वारम्मादीनोमकयलमानक-र्नृकस्वाधिकरणम् ॥ ११॥)

[ १ ] परार्थान्येको यजमानगणे ॥ ३२ ॥ सि॰
सन्नादीनयोर्वजमानानां गणे पानि परार्थानि कर्माण यथा, शुक्रं
यजमानोऽन्वारभवे, यजमानसंमितौदुन्दरी भवतीति । तान्येको यजमानः क्वर्यात्, न सर्वे । कस्य देवोः । परार्थस्वादेव । न तम कर्मणा
यजमानस्य कविदुपकारः कियते । यदि क्रियेत ततः स्वस्मा जयकाराय सर्वे कुर्युः । जलानेन तु तस्कर्य कियते । तदेकनैव कविपिति
दिवीयानां भवतो देवनांदित । तस्मादेकः क्वर्यात् ॥ ३२ ॥

( अहीने शुक्रान्वःरम्भादीनामनियतयज्ञमानकर्तृकःवाधिक-

रणम् ॥ १२ ॥ )

[ १२ ] अनियमोऽविशेषात् ॥ ३३ ॥ सि० तस्वेकस्यानियमो यः कश्चिदेकः कुर्वत् । कुतः । अविश्वेषात् । नात्र कृत्यकृतो वार्धकृतो वा विश्वेषो गृह्यते । तस्मादनियमः । अहीने मुख्यस्याभाषादेवयवस्थितव् ॥ ३३ ॥

( सत्रे शुक्रान्वारम्भादौ नियोगतो गृहपतिकर्तृकत्वाधि करणम् ॥ १३ ॥)

[ १ ३ ] मुस्यो वाऽावित्रातिषेषात् ॥ ३४ ॥ सि० सत्रे तु मुस्यः कुर्याद्युद्धपतिः।कुतः। त्रवित्रातिषेषात् । कुर्वतोऽपि- मित्रेष्यः। न दि वेनाऽऽर्तिजीनाः पदार्थाः कर्षय्याः। ऋत्वित्रा तु स्वयदार्थसंनिपाते वित्रतिषेषः स्वात् । एवं तर्षि गृहपवेर्षवस्यं, ऋत्यकानि याजमानानि करिष्यतीति ॥ ३४ ॥

( सत्रे यजमानसंस्काराणां सर्वार्यस्वाधिकरणम् ॥ १ ॥ )

[ १४ ] सत्रे गृहपतिरसयोगाञ्जीत्रवत् ॥ २५ ॥ प्० अय यानि याजयानानि संस्कारायानि कर्याणि, तान्यपि कि सबे मृहपतिनैव कर्षव्यानि, उत सर्वेरिति । उत्त्यते । मृहपतिना कर्ष-व्यानि । कृतः । असंयोगात् । एवं गृहपतिरिति समारुवाया अर्थेना- संयोगो न भविष्यति । अर्थवत्ता भविष्यतीस्पर्यः । कथं करवा । तबोच्यते । इहानेन गृहश्रव्देन कर्गोच्यते, न श्रास्ता । श्रास्तायामिथी-वमानायानविश्वेषः स्वात् । सर्वे हि वे श्वाळायाः पायः ।

नन च कर्षणोऽपि ते सर्व एव प्रवयः। सत्वमेवं, समाख्यानास्त्र-कर्षावगतिविज्ञायते । यथा देवदची मधुरायां ज्ञासण इति । प्रकर्ष कर्मभूयस्त्वाद्वा स्वात् , फक्षभू वस्त्वाद्वा । तत्र कर्मभूयस्त्वं नोपवद्यते । यत इतरेषां बहुतरं कर्भ। फल्लेभ्यस्त्वं तु युज्यते । यजनानसंस्काराणां तस्वाधिक्यात् । तस्माद्गृहपतिसमारूपाया अर्थवन्तारप्रकृषावीनां ग्रह-पतिः करेति । हीत्रपत् । तद्यथा होत्रभिति समारूयाया अर्थनत्ताद्धोता होत्रस्य कर्ना भवति, एवपिहापि ॥ ३५ ॥

#### आम्नायवचनाच्च ॥ ३६ ॥

आस्त्राधिकं वचनं गृहवतेः फलभूयस्त्वे भवति, यो वै सत्रे बहुनां यजवानानां गहपतिः स सत्रस्य प्रत्येता । स हि भूविष्ठासद्भिष्टनी-बीवि । तचैतस्मादेव कारणात्स्यात ॥ ३६ ॥

## सर्वे वा तदर्थत्वात् ॥ ३७॥ सि०

सर्वे वा यजनानाः पुरुवार्थानि कुर्युः, न गृहवातिरेव । कुतः । सद-र्थत्वात । सर्वार्थमेव हि कर्म, अविशेषण हि श्रुतं, द्वादशहरुद्धिकाया उपेयुरिति । यस्त्वेषां संस्कारीने युज्यते, तस्य गुणहीनमफ्र कर्म भवे-दिति । तत्राविश्वेषश्चतिर्वाध्येत ॥ ३७ ॥

#### गृहपतिरिति च समारुवा सामान्यात् ॥ ३८ ॥

थया गृहपतिः स्वयं कर्भ न करोति, अन्ये तस्य कर्भकारा मदन्ति, ष्वमस्थापीत्यनेन सामान्येन स्वाभित्वपकर्षः, न फळपकर्षः, फळपक-र्षावावात ॥ ३८ ॥

नन स्वार्थकार्यन यजनानाः ऋरवर्थ परिहापयान्ति । अत्रोच्यते --विमतिषेधे परम् ॥ ६९ ॥

#### 44 || 44 || 40 || 40 ||

क्षत्र क्रस्वर्थेन पुरुषार्थस्याविषविषयः, तत्र स्वार्थं करिष्धरेतः । विक्रितिषेत्रे तु परकीयं क्रस्वर्थस् । किं कारणम् । क्रस्वर्थं क्षत्रिवसाणे क्रतुरेव न संवयते । पुरुषाथं तु हीने पुरुषा विगुणः। अङ्गिगुजाविरीये त्र क्षाद्रध्यीदिति करवर्षो वळवान । तस्मास्कर्वन्यः ॥ २९ ॥

## होत्रे परार्थत्वात् ॥ ४० ॥

कलु है नवदिति । होत्रे परार्थ- पुरुषः, न कर्ष पुरुषार्थम् । बदेकेन केनचि कर्तव्यं, न सर्वैः । तत्र सभारूना नियामिका स्थात् । इह पुन-श्रृहक्तिरिति समारूना निष्टति न कक्तोति कर्तुम् । यत्रोऽन्ययाऽपि युक्यते । अधुन्यमानाऽपि कामपनर्थिका स्थात् । नैव निवर्तिमित्तं कृत्युवात् । निवर्तकस्य वयनस्यामातात् ॥ ४० ॥

#### वचनं परम् ॥ ४१ ॥

यण दर्शनभुषदिष्टं, स सबस्य बस्येता, ફાંવ । न तद्यंजन्यः । किं कर्षः । वर्षनं बत् । फळभूयस्त्वस्यानाक्षेः । भाक्षिपूर्वकं हि दर्धनं भवति ।। ४१ ॥

#### ( ब्राह्मणस्येवाऽऽर्तिवज्याधिकाराधिकरणम् ॥ १५ ॥ )

[१५] प्रभुत्वादांत्विज्यं सर्ववर्णानां स्यात् ॥ ४२ ॥ पू०

अप्रक्षित्रकः चर्चवर्णाना—ब्राझणराज-यनेदशानां स्यात् । ह्वतः । प्रभुद्रकृत् । भभवति सर्वे, बक्तुवन्ति कर्द्धम् । सर्वेऽध्ययनवन्तो निद्धा-सम्रान क्षंविद्वान् विद्विजोऽस्ति । ऋणाय.करणं सर्वेषा कर्षे । प्रदर्शनार्वे आक्षणग्रहणप्रित्युक्तम् ॥ ४२ ॥

## स्मृतेर्वा स्वाद्वाल्लणानाम् ॥ ४३ ॥ सि ०

क्कासम्बाह्मभेतारकरिंवचं स्थात्, नेवरथोर्वणंबीः । कृतः । स्वते । एवं विद्याः स्यरन्ति । याजनाध्यापनथित्रहाः स्राह्मस्थे र इस्कृताया इति । स्युविध समाणितस्यकस् । औप वा कारणात्रहणे प्रयुक्तानि

#### 39 11 80 11 85 11 85 11

९ (अरु १२ पार २ अरु ६ सुरु २५) २ वचनम् ।तत्स्रतः —कः सः सः ।३ ।३ (अरु "१ पार ४ अरु ४ पुरु १४)।४ (अरु ६ पार २ अरु ११ कृष्ट ३१ )। इस्त्रप्रेति सेवा। ५ (अरु १ पार १ अरु कंप्युक्त कंप्युक्

वतीयेरन् । तस्वाद्वाद्धाणाः एव याजयेयुः ॥ ४३ ॥ फलचमस्विधानाच्चेत्तरेषाम् ॥ ४४ ॥

इतरेशं-राजन्यवेश्यानां, फलववसो विद्यायते । स वदि राजन्यं वेश्यं वा वाजयेत्, स यदि सोमं विभक्षयिषेत्, वैद्योधिस्तिमिनीरा-हृत्व त्याः संविष्य द्वन्युन्युक्व तमस्मै मसं वैद्यच्छेन सोमिषित । यद्या यदि सीरं लिप्स्यति तम्ने दीयते, तत्र वादि वा सीरामानो विद्वायते, विद्यापि सोमानाचा वा, यदि वा भोक्तुरसोमपर्वं विद्वायते । तत्र सोमस्तावरसंतिदितः । तस्मान्य सामामानः, योक्तुरस्त्वतोषपर्वं विद्वायते । तत्र यते । न वाउसोमपान्यां वस्यतः आर्त्विच्यं कर्तुम् । निवमान्सोषय-सस्य । तस्मान राजन्यवैद्ययोगार्तिवच्यम् ॥ ४४ ॥

सानाच्येऽच्येवं प्रतिषेधोऽसोमपीथहेतुत्वात् ॥ ४५ ॥ सि ०

अपि च सांनाटये प्रश्नं राजन्यवैद्ययोग पविषयन्, असोपपीयर्व देतुमादः। न राजन्यो न वैदयो वा सांनाटयं पिनेतृ, असोपपीयो श्रेष इत्येवं क्षुवन् सोपपीयापावं राजन्यवैद्याना दर्शयति ॥ ४५ ॥

## चतुर्थाकरणे च निर्देशात् ॥ ४६ ॥

दर्भपूर्णवासयोध पुरोडाधस्य चतुर्यकरण झाझणा एव निर्दि-ध्वन्ते । झाझणानायिदं हावैः सौम्यानां सोमपीयिनां, नेहाझाझण-स्यास्तीति । धेषभक्षणार्यं चतुर्योक्षरणानिःश्वेत्तम् । धेषभक्षावर्तिकास् । पदि राजस्यवैद्ययोरप्यार्त्विच्यास्ति, न झाझणानायेवेदं हतिः स्यात्। राजस्यवैद्ययोरपि पक्षे स्थात् । तभेदयववारणमसमयं यवेत् ॥ ४९ ॥

अन्बाहार्ये च दर्शनात् ॥ ४७ ॥

दार्बपूर्णवासिक्यां चान्दाहार्वदाक्षणायां आह्मणा एव दश्यन्ते । त

#### 85 || 88 || 89 || 86 ||

१ स्थापीदवाहरे--- इ. पु. १२ प्रकरवेद--- इ. ग. १२ झीरे सचि ताई---ग. १४ वे च--श. १५ प्रतिवैदाः सोम --- इ. इ. १९ (अ. ३ पा॰ ५ व॰ १७ सू॰ ५०) इस्तर्विष्टे वैदाः

# पञ्चय-पष्टभागस्थपूर्वशीयांसासुत्राणां वर्णानुक्रमसूत्रीपत्रस्

| *                                     |                      | •                            |              |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|
| सुत्राणि ।                            | <b>१</b> ष्ठतंख्या । | सुत्राणि। प्र                | इसंख्या      |
|                                       |                      | अङ्गेषु च तदमावः             | 2110         |
| अकर्म वा कृतद्वा स्यात्               | २२२५                 | अचोदनेति चेत्                | २१४९         |
| अकर्म वा चतुःमिराप्ति-                |                      | अनामिकस्णार्थस्याच           | २०९२         |
| वचनात्                                | १८२९                 | अतिथी तस्त्रघानस्वममावः      | १६५७         |
| अकर्मवा संसर्गार्थनिवृ-               | •                    | भद्रस्याः स्युः परिक्रये     | १८९१         |
| सिस्थात्                              | १८६०                 | अर्थकर्भ वा श्वेषस्वाच्छ्य-  |              |
| अफतुमुक्तानां वा वर्नः                |                      | णवत्                         | 2199         |
| स्यात्                                | २० <b>६</b> ८        | अर्थकारिते च द्रव्येण        | 1898         |
| <b>भग्न्यतिप्राद्यस्य विकृतातु</b> नः |                      | अर्थप्राप्तवादिति चेत्       | २०९८         |
| पदेशस्य                               | २०७७                 | अर्थभेद्रतु तत्राथेह         | २१०३         |
| अप्रहणादिति चत्                       | २०३७                 | अर्थवादश्च तदर्थवत्          | १७९२         |
| अङ्गगुणविरोधे च                       | 2484                 | अय विशेषळक्षणम्              | 1964         |
| अङ्गविर्धासो विना                     | २१८६                 | अर्थवांन्तु नैकस्वात्        | २११७         |
| अकार्यस्याच नःमनः                     | . १८६८               | अर्थस्य चासमाप्तस्वात्       | १६२५         |
| अकार्थस्याच शब्दानाम्                 | १७०९                 | अर्थात्तु छोके विवितः        | <b>२१</b> २९ |
| अक्कानि दुविधानात्                    | २१३८                 | अर्थाद्वा छिङ्ककर्प स्वात्   | २ <b>२०५</b> |
| अक्झानांदुशब्दभेदात्                  |                      | अर्थामावातु नैवं स्वात्      | १७९४         |
| अङ्गाना तु मुख्यकाछत्वात्             |                      | अर्थापत्तेस्तद्वर्मा         | १८७९         |
| अम्बाचेये गडाविप्रतिषेषात्.           | . २१८४               | अर्थाभिधानसंयोगात्           | 144.         |
| अभ्याधेयस्य नैमितिके                  | १८७७                 | अर्थान्तरे विकारः            | ₹७€₽.        |
| अभिधर्मः प्रतिष्टकम्                  | १६६८                 | अर्थाभावे संस्कारत्वम्       | 1883         |
| अश्निवदिति वेत्                       |                      | अर्थ त्वश्र्यमाणे शेषत्वात्, | १९२१         |
| अभियोगः सोमकाछे                       | . २१७५               | अर्थेन च विषयीसे             |              |
| अ <b>झिहोत्रे पारे।पन्छ</b> वागू-     |                      |                              | <b>₹₹₹</b>   |
| नियमः                                 | • • • • •            | अर्थेकत्वाद्विकल्पः स्यात्   | १७२१         |
| अभीवश्च वान्ष्ट्रस्यूच्नीवत्          |                      | अर्थैकस्याद्विकस्यः स्वादक्- |              |
| अक्रीबोमविधानासु                      | २०९०                 | सामयोः                       | 1,509        |
| अग्नेर्ब स्थात्                       | १६७०                 | अर्थोःवा स्यारप्रयोजनम् ,    | 168          |

| सुत्राणि । पृष्ठ                  | संख्या ।     | सूत्राणि ।                  | qŧ     | प्रतं <b>क्या</b> । |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|--------|---------------------|
| भदाक्षिणत्वाच                     | २०१२         | अन्वयं चापि दर्शयति         |        | १७२८                |
| अधर्मस्वमप्रदानात्                | १७८७         | अनाम्नातवचन्मवचनेन          | ••••   | \$ ee \$            |
| मधिकश्च गुणः साधारणे              | २२५४         | अनाम्नानाद्शब्दस्यम्        | ••••   | १७६७                |
| भिषेके <b>बे</b> कवास्यत्वात्     | १९१५         | अनाम्नाते च दर्शनात्        | ••••   | १०७७                |
| अधिकं वाऽर्षवस्वात्               | २०३५         | अन्यायस्त्वविकारेणं         | ••••   | १७४९                |
| आधिकं वाऽस्यर्थस्वात्             | १९२०         | अन्वाहार्थे च दर्शनात्      |        | २२८७                |
| अधिकंस्यादिति चेत्                | २०९०         | अन्वाहेति च शस्त्रवस्त      | i-     |                     |
| आधिकंच विवर्णच                    | १७२८         | र्म स्यात्                  |        | १९३७                |
| अधिगोश्च तदर्थस्वात्              | १७८०         | अनिर्देशाच                  |        | १७९२                |
| अधिगौ सवनीयेषु तद्वत्             | १७९६         | अनियमः स्यादिति चेत्        |        | २१९२                |
| अधिक।रादिति चेत्                  | 1663         | अनियमो ऽविशेषात्            |        | 1                   |
| अधिकाराद्वा प्रकृतिस्ताद्वीशिष्टा | १६१७         | अनिष्यां च वनस्पतेः         |        | १७९७                |
| अधिकानांच दर्शनात्                | १९५८         | भनिज्या वा शेषस्य           |        | २०४६                |
| अधिकारश्च सर्वेषाम्               | <b>२</b> ११२ | अनुनिर्वाद्येषु मूयस्त्वेन  |        | ₹₹                  |
| अभिगोश्च विष्यासात्               | २२१8         |                             |        | ₹१₽₹                |
| અધ્યૂષ્તી દુ ફોદુઃ                | २०२९         |                             | ••••   | १६७२                |
| अनपायश्च कः इस्य                  | २०९३         |                             | • •••• | 1889                |
| अनम्यासस्य वाच्यत्वात्            | २११९         | ,                           | •••    | 1606                |
| अनम्यासे पराक्शब्दस्य             | १९६२         | अनुत्तरार्थी वाऽर्थवस्त्रात |        |                     |
| अनम्यासी वा प्रयोगवनः             |              | 1 3                         | -      | 1880                |
| नैकत्वात्                         | २११८         |                             |        | १९९९                |
| अनवानोपदेशः सद्भत्                | १७०९         |                             |        | 3000                |
| <b>मन्ते यू</b> पाहुतिस्तद्वत्    | २१४५         |                             | ••••   | २००९                |
| अनसांच दर्शनात्                   | २२२८         |                             |        | २००(                |
| अन्यविधानादारण्यमोज-              |              | अवनयो वा प्रसिद्धना         | મિ.    |                     |
| नम् ••••                          | २२३६         | 1                           | ••••   | ₹१€                 |
| अभ्यत्तरतोऽतिरात्रस्यात्          | 1411         |                             | ••••   | १७९                 |
| व्यन्वयो वाऽर्थवादः               | १७२८         |                             | म्     | 3008                |
| अम्बबो बाउनारम्बविधा-             |              | अप्रगाणाच्छव्द्र-यस्वे      | ••••   | १६९                 |
| नांबु 👑 👑                         | <b>१९६</b> 9 | जन्निकर्षे वाऽर्थहेतुर      | યાવુ   | 316                 |

| स्वाणि ।                                      | रष्ठसंख्या ।  | सुत्राणि।                 | £1     | इसंस्था ।            |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------|----------------------|
| अप्रतिवेषो वा दर्शनादिः                       |               | अपि वा धर्माविश्वेषात्    | ••••   | १९७१                 |
| डायाम्                                        | २०४१          | अपि वा पारैसंख्या         | ••••   | २०२६                 |
| अप्रतिविद्धं वा प्रतिविध्य                    | २०४६          | आंपे वा प्रतिमन्त्रस्वात् |        | १८७६                 |
| अश्रयोगाङ्गमिति चेत्                          | <b>२१७</b> ९  | अवि वा प्रतिपत्तिस्वात्   | ••••   | २२० <b>६</b>         |
| <ul> <li>प्राकृतःवान्मैत्रावरुणस्य</li> </ul> | २०३१          | अपि वा पौर्णमाम्याम्      | ***    | २०८९                 |
| अप्राकृते तद्विकारात्                         | १७३६          | अपि वा फलकर्तृसंबन्धार    | Į      | २१९९                 |
| अपि स्वसंनिपातिस्वात्                         | १७७०          | अपि वा यजतिश्रुतेः        | •••    | १६१०                 |
| <b>अपि तु</b> वाक्यदेशवत्वादि-                |               | अपि वा यजमानाः            | •••    | १००९                 |
| तरपर्युदासः                                   | २०६९          | अपि वा विद्वितत्वात्      | ****   | २०८५                 |
| अपि तु वाक्यग्रेषः                            | २० <b>५</b> ९ | अपि वेन्द्रामिघानस्वात्   | •      | १२०१                 |
| <b>अपि वाऽऽ</b> रूयाविकारस्वा-                |               | अपि वा शब्दर्बेस्वात्     | ••••   | १६५२                 |
| त्तेन                                         | १९४६          | अपि वा श्रुतिभूतस्वात्    |        | १९०९                 |
| स्रापि बाऽऽश्लेयवद् द्विशब्दल्वम्             | २०३४          | अपि वा शेषभूतस्वात्       |        | १८०८                 |
| <b>अपि वाऽऽ</b> ज्यप्रधानत्वःत्               | १९४९          | अपि वा शेषभूतत्वात्तत्सं  | स्कारः | १८१५                 |
| भाषि वाऽतद्विकारात्                           | १९९८          | अपि वा संख्यावस्वात्      |        | १९६७                 |
| अपि वाऽभिवानसंस्कार-                          |               | अपि वा संप्रयोगे          | ••••   | २११६                 |
| द्रव्यम्                                      | १७९९          | अपि वाऽहर्गणेषु           | ••••   | १९७६                 |
| अपि वा कर्भवैषम्यात्                          | १८९१          | अपूर्वत्वाव्यवस्था स्यात् | •••    | १६६१                 |
| अपिवा कर्भपृथक्त्वात्ते-                      |               | अपूर्वत्वात्तथा परन्याम्  | ••••   | १७७१                 |
| षाम्                                          | २१४१          | अपूर्वव्यपदेशाच्च         |        | १८२२                 |
| <b>अ</b> पिवा कर्भपृथक्त्वात्तेः              |               | अपूर्वासु तु संख्यासु     |        | १९९२                 |
| षांच                                          | २१४३          | अपूर्वतां तुदर्शयेत्      |        | २०१९                 |
| अपि वा चोदनैककाछमैक-                          |               | अपूर्वेच विकस्पः          | ••••   | 1872                 |
| कर्म्भू                                       | ११११          | अपूर्वे स्वविकारः         | ••••   | १७५४                 |
| आपि वा तद्धिकार।।द्धे-                        |               | अपूर्वे चार्यवादः         |        | २०६१                 |
| रण्यवत्                                       | १९०२          | अपूर्वेच प्रकृती          | ••••   | २२५६                 |
| <b>अ</b> पि स्ववयवार्थस्वाद्विभक्त-           | १८९९          | अब्राह्मणे च दर्शनात्     |        | २०२ <b>६</b>         |
| अपि स्वन्यायसंबन्धात्                         | १७५०          | अभक्षे। वा कर्भभेदात्     |        | 9.88                 |
| आपि बादानमःत्रम्                              | ₹0₹0          | अम्यस्येतार्थवत्त्वात्    |        | <b>२</b> २ <b>५९</b> |
| अपि वा द्विसमवायः                             | १७६१          | अभावदर्शनाच               | •••    | 3380                 |
|                                               |               |                           |        |                      |

| ासूत्राणि ।                                 | श्रष्ठसंख्या ।  | ंसुद्राणि ।                       | पृष्ठर्भस्या ।       |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|
| · <b>अमा</b> वाद्तिसत्रेषु                  | 1989            | अविभागाच्च                        | P075' · · ·          |
| <b>न्यम्या</b> सात्तुः प्रधानस्य            | १८ <b>७</b> ९   | अविरुद्धोपमस्तिरयीपत्तेः          | '\$< १७              |
| · अध्यासेऽपि तथेति चेत्                     | १७६८            | अविरोधो व उपरिवासः                | 'R#48                |
| अभ्यासेन द्व संख्यापूरण                     | म् १९५६         | अविशेषानेति चेत्                  | ··· : 1990           |
| ·अ <b>म्या</b> सेनेतरा श्रुतिः              | १७० <b>९</b>    | अविशेषेण यच्छास्रम्               | ्ष्वद्               |
| 'कश्यासे च तद्भ्यासः                        | २०००            | अश्वस्य चतुःस्त्रिशत्तस्य         | ₹wog                 |
| <sup>५</sup> <b>अ</b> भ्यासो वा छेदनसंमार्ग | बदा-            | अशास्त्रवाच देशानाम्              | ₹₹¥ <b>६</b>         |
| ં મેયુ                                      | २११९            | अशास्त्रत्वात्तु नैवं स्यात्      | २०२९                 |
| अध्यासी ना प्रयाजनदेव                       | देशः १८१८       | अशास्त्र छक्षणस्वाच्य             | "१६२१                |
| अस्यासो नाऽविकारात्                         |                 | <b>अशास्त्रहणा</b> च्य            | 7744                 |
| अभ्यास: सामिधनीनाम्                         | १६७४            | अशिष्टेन च संबन्धात्              | P. Q. P.             |
| अम्युद्ये दोहापनय:                          | १७८९            | अश्रुतित्वाच्च                    | 1990                 |
| ं अम्यूहक्षीपरिपाकार्थस्या                  | <b>१८२</b> ६    | अश्रुतत्वान्नेति चेत्             | १६००                 |
| अवज्ञवर्षनाच्य                              | १९९९            | अश्रुतित्वान्त्रीते चेत्          | १९५४                 |
| ं संयाज्यत्वाद्वसानां मेदः                  | २२०६            | असति वासंस्कृतेषु                 | ११७९                 |
| · अवमृथे च तद्वत्                           | २१७७            | असिद्धिर्वा <b>ऽन्यदेशस्व</b> ात् |                      |
| <b>" अवमृथे प्रधानेऽ</b> ग्निविकाः          | (; २१४ <i>७</i> | अस्थियज्ञोऽविप्रतिषेषात्          | ···· \$<84           |
| અવમૃથે નાર્ફિય:                             | २०४७            |                                   | ११८८                 |
| अवेष्टी चैकतन्त्र्यम्                       | २१९४            | असंयोगाद्विधिश्रुतावेक-           |                      |
| ं अध्यक्तासु तु सोमस्य                      | १९९३            |                                   | कः १८८४              |
| अवाच्यस्यात्                                | २१५१            |                                   | \$008                |
| अविकारो वा प्रकृतिवस                        | ोद्•            | मसंस्थाऽपि ताद्ध्यीत्             |                      |
| े नाम्                                      | '3346           |                                   |                      |
| <b>अ</b> विकारो-वाऽर्थशब्दान                | <b>41-</b>      | मध्य                              | <b>२</b> ०२ <b>९</b> |
| यात्                                        | १९३०            | अह्नां चाश्चातिमृतत्वात्          | 3196                 |
| ं अविकारमेकेऽनार्यस्वात्                    |                 | 1 -                               | 3166                 |
| ें आविकारी वा बहुनामें                      | क्कर्प∙         | अहर्गणे विषाणाश्रासनम्            | २१७३                 |
| ॅबत्                                        |                 | <b>अहर्गणेऽन्त्य</b> दिन एव       | ११७३                 |
| ं अविधानासु नैवं स्यात्                     | २१०१            | सहरक्षं बांऽशुवत्                 | २००५                 |
| <sup>5</sup> अविधिश्लेस्कर्भणाम्            |                 | अहरन्ताच्य परेण                   | २००४                 |

| <sup>यद्भ</sup> सं <b>वाणि</b> । | <b>पृष्ठसं</b> रूया  - | सूत्राणि ।                              | 'पृष्ठसंस्या ।   |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| अहीमदचनाटच .                     | १६१२                   | आमिसोमयमान्यःवात्                       | ? ११•८           |
| <b>मही</b> ने दक्षिणाशास्त्रम् . | २०१३                   | आरम्भणीया विक्रती                       | 9789             |
| ચા.                              |                        | आरम्भविभागाच्य                          |                  |
| अभस्या चैवं तदावेशात् .          | १७३३                   | आरम्भस्य श्रव्हरपूर्वत्वात्             | . २१०६           |
| आसन्द्रकत्वाद्वा स्वधर्मा .      | २२५७                   | आवापत्रवनं चाम्यासे                     | . 1999           |
| <b>आममेन वाऽम्यासस्य</b> .       | 1948                   | आवृत्तिस्तु व्यवाये                     | . 2008           |
| <b>भाप्रयणाद्वा पराक्शब्दः</b> . | १९६३                   | आवृत्त्या मन्त्रकर्म                    | १८७६             |
| माप्नेये कुत्स्नाविधिः .         | २०१८                   | आवेश्येरन् वाऽर्थत्वात्                 | . {4.88          |
| <b>आ</b> च्छादने स्वैद्याध्यीत्  | १९१९                   | आश्रितत्वास्य                           | 10.04            |
| श्राज्यसंस्था प्रतिनिधिः         | १७९६                   | आसादनामिति चेत् .                       | २१९०             |
|                                  | २०२४                   | ₹.                                      |                  |
| आज्यमागयोर्वा                    | २०४७                   | इज्याशेषात्स्वष्टकृदिज्येत .            | २०२१             |
| आज्यमागयोर्बहणम्                 | २०४८                   | इतरपतिषेषी वा                           | 2184             |
| आउयं वा बर्णसामा-                |                        | इतरस्याश्रुतित्याच                      | १६२१             |
| न्यात्                           | १६०५                   | इतरो वातस्य                             | 7790             |
| आधारे च दीर्घधारत्वात् .         |                        | इष्टिराजसूबबातुर्गास्येषु .             | 1 7 7 8 9 0      |
| भादितो वा तन्न्यायस्वात् .       | १९४९                   | इष्टिरारम्मसंयोगात्                     | · १८०३           |
|                                  | १९४८                   | इष्टिरिति चैकवच्छ्तिः                   | · · + +84        |
| आनन्तर्थे च सांनास्यस्य          | २०८९                   | इश्र्यावृत्ती प्रयानवदावरीत             | F 14 08          |
| <b>आनुप्</b> र्वेवतामेकदेशम् —   |                        | इष्टिषु दर्शपूर्णमासयोः .               | * १६९१           |
| . हणे                            | १९४७                   | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •                |
| न्धानर्थक्यास्वधिकं स्यात् .     | 1916                   | ईहार्थाश्चामावात्                       | 178690           |
| न्मार्भपस्याच्च                  | 1891                   | ਚੌ.                                     |                  |
| आधिः संख्यासमानत्वात् .          | १८२९                   | उदायां काम्यनित्यसमुखया                 | ₹ <b>%</b>       |
| <b>आमने छिङ्कदर्शनात्</b>        | १९१७                   | उक्तमभावदर्शनम्                         | * १ <b>९६१</b>   |
| क्कान्नानं परिसंख्यार्थम् .      | १९६०                   | उक्तबार्थसंबन्धः                        |                  |
| आश्नायवचनं तद्वत् .              | 7848                   | उक्तिकारा <b>ध</b>                      | 1.849            |
| अभावनातस्त्वविकारात् .           | foot                   | उक्तं व तत्त्वमस्य 🕡 🚜                  |                  |
| ं <b>आन्</b> नातादन्यदधिकारे     | १६९४                   |                                         | 13.1448          |
|                                  | 3969                   | उन्द्विचिद्धेदवचनस्वात् .               | :: <b>! \$4?</b> |

| सूत्राणि ।                               | पृष्ठसंख्या । | सूत्राणि ।                  | पृष्ठसंख्या            |
|------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|
| उष्ट्याच वचनःत्                          | १९६१          | उभवसामि विश्वनिद्ध-         |                        |
| उष्याञ्ज देशमसंयोगः                      | १९६३          | द्विभागः                    | . १९९७                 |
| उत्कर्षः संयोगात्                        | २१८६          | उभवसाम्नि नैमित्तिकम्       | १९६९                   |
| उरकृष्येतैकसंयुक्तः                      | १७६२          | उभयोरविशेषात्               | १७४०                   |
| उत्कर्षे सुक्तवाकस्य                     | २१८८          | उभयोश्चाङ्गसयोगः            | . २२५०                 |
| उत्तरस्य वा मन्त्रार्थित्वात             | j १८७०        | उमयोस्तु विधानात्           | २०९३                   |
| उत्तरार्थस्तु स्वाहाकारः                 | <b>१</b> ६२९  | 琚.                          |                        |
| उत्तरासु न यावत्                         | २१२४          | ऋगुणस्थानातं चेत् ,.        | १६२३                   |
| <b>उत्त</b> रास्बश्चातित्वात्            | 7883          | ऋग्वा स्यादाम्नातस्वात्     |                        |
| उत्सर्गाच भक्त्या                        | १७६२          | ऋत्विग्दानं धर्ममात्रार्थम् |                        |
| उत्सर्गस्य ऋत्वर्थत्वात्                 | १९०३          | अजायस्य प्रधानस्यात         | . २०१८                 |
| उत्पत्तिनामधेयत्वात्                     | १६२१          | ų.                          |                        |
| उत्पत्तिताद्दर्भाञ्च तुर्वत्तम           |               | एककर्भणि विकल्पोऽविभाग      |                        |
| उत्पत्तिर्वा प्रयोजकस्वात्               |               | एककमाण । शब्दस्यादुणानाः    |                        |
| उत्पत्तेस्य निवेशः                       | २० <b>९</b> २ | 24                          |                        |
| उद्दर्शीये च तद्वत्                      | २१६४          | द्यान्यद्वयामाः             |                        |
| उद्वसानीयः सत्रधर्मा                     |               | Junior Burnery              |                        |
|                                          |               | 21                          |                        |
| उपगेषु शरवत्                             | १९१७          |                             | २२०८                   |
| उपदेशाच साम्रः                           | १६९٩          | 1                           |                        |
| उपधानं च तादध्यीत्                       | १८२५          | 1                           | १७१९                   |
| उपरवमन्त्रस्तन्त्रम्                     | २२१२          |                             | १८३१<br>२१६८           |
| उपरिष्टात्सोमानाम्                       | २१८ <b>९</b>  | 1                           |                        |
| उपबादश्य तहत्<br>उपसस्य यावदुक्तमकर्म    |               | 1 .                         | 224                    |
| उपसत्तु यावदुक्तमकम<br>उपस्तरणामिषारणयोः |               |                             |                        |
| उपस्तरणामिकारणयाः<br>उपोद्ययानमन्तरा     | 2 - 4         |                             | \\\\<br>{< <b>?</b> \$ |
| उभयप्रदेशान्त्रीते चेत्                  |               |                             | १७१२<br>१७ <b>१</b> २  |
| उमयपानात्                                | १९४३          |                             |                        |
| उभवसास्त्रि वैवम्                        |               | 1                           | 9.10                   |
| Guadilla and                             | ( 44          | 1 2 can mann aft .          | 4014                   |

| स्वाणि ।                     | पृष्ठसंख्या । | सूत्राणि ।                | gg.  | संस्व <sup>†</sup> । |
|------------------------------|---------------|---------------------------|------|----------------------|
| एकार्षेत्वाद्विभागः स्यात् . | १७३४          | ₹.                        |      |                      |
| एकार्यास्तु विकल्पेरन् .     | ??96          | कण्डूयने प्रत्यक्कम्      | **** | 2511                 |
| एकार्थस्वाद्विभागः .         | {<48          | कपाछाविकारो वा            |      | १८२०                 |
| एकाहाद्वा तेषां समस्वात् .   | १६१८          | क्षवाळानि च कुम्मीवत्     | •••• | १२०७                 |
| एकेषां चाशक्यत्वात् .        | २२२१          | कपाछेऽपि तथेति            |      | १२७७                 |
| एके दुकर्तुसंयागात् .        | १९०१          | कारिष्यद्वसमात्           | •••  | २२१४                 |
| एके द्वश्चातिम्तस्वात् .     | १८९७          | कर्तुमेदस्तथेति चेत्      |      | 3855                 |
| एकोनापि समाप्येत .           | २१०८          | कर्तृविधेर्मानार्थस्यात्  | •••• | २१०६                 |
|                              | १८४२          | कर्तृसंस्कारो वचनात्      | •••• | २०१०                 |
| 2                            | १६०८          | कर्तुः स्यादिति चेत्      |      | २०८४                 |
| एकां पद्मेति घेनुवत् .       | १८९५          | कर्न च द्रव्यसंयोगार्थम्  |      | १८०७                 |
| <b>ऐ.</b>                    |               | कर्नणश्चेकश्च्याम्        | •••• | 1/10                 |
| ऐककर्मादिति चेत् .           | २११०          | कर्मणस्त्वश्रवृत्तित्वात् |      | १५९५                 |
| 2                            | २१०९          | कर्नणोस्तु प्रकरणे        | •••  | २०८९                 |
| ऐकशब्दचातथाऽक्केषु           | 3378          | कर्भणोऽश्रुतस्वाच         | •••  | २११८                 |
| ऐकसंख्यमेव स्यात् .          | १६१९          | कर्पण्यारम्भ माव्यत्वात्  |      | 2112                 |
| ऐकाश्यांच तदम्यासः           | १७११          | कर्मवा विविद्यसणम्        | •••• | १७०२                 |
| ऐकार्थाद्वानियम्येत .        | १५९९          | कर्मस्वयीति चेत्          |      | 1996                 |
| ऐकाध्याद्वा नियम्बेत श्राति  | - २०५३        | कर्मसंतानीवा              | •••• | <b>२२६</b> ९         |
| ऐकार्थ्यादन्यवायः स्यात् .   | 3196          | कर्मामाबादेवम्            | •••• | 1864                 |
| ऐकादाशिनवत्                  | १९७८          | कर्मार्थत्यस्ययोगे        | •••• | २१०५                 |
| ऐकादा शेनेषु                 | १९९२          | क नसंयोगात्               | •••• | १९७७                 |
| ऐन्द्रवायवस्याम-             | १९७०          | श्चनसंयोगे द्व वचनात्     |      | १९७१                 |
| શ્રો.                        |               | कामेष्टी च दानशब्दात्     | •••  | <b>{&lt;88</b>       |
|                              | 1/20          | काम्यानिद्वन              |      | १८५०                 |
| ओदने बाडलसंयोगात्            |               | कार्थस्वादुत्तरथोः        |      | १९४१                 |
| भोदनो वा प्रयुक्तस्वात्      | १८२१          | कालभेदान्नोति             | •••• | २१४०                 |
| <b>ગો.</b>                   |               | कालमेदास्वावृात्तः        |      | 2584                 |
| औरपत्तिके तु द्रव्यतः        | 1494          | काङस्येति चेत्            |      | १७३९                 |
| भीवंत्र वा विश्वदस्वात्      | 1903          | कालान्तरेऽर्थवस्यम्       | **** | 7799                 |

|                             |              |                           |      | i <b>€</b> 41: |
|-----------------------------|--------------|---------------------------|------|----------------|
| W                           | उत्तरका ।    | सूत्राणि t                |      | १६९९:<br>१६९९: |
| काशम्यासेऽपि                |              | गानसंयोगाच                | •••• | 1615           |
| काल्स्वे वा                 |              | गायत्रीषु प्राकृतीनाम्    | •••• |                |
| कस्मारबासु तथा              | २०८४         | गुणकामेष्वाश्चितत्वात्    | •••  | 1490           |
| कुस्मविशानाद्याः            | 1966         | गुणकाळावेकाराच्च          | •••  | २२१७           |
| कुष्णकेम्बर्यकोषात्         | १८२७         | मुणत्वेन देवताश्रुतिः     | •••  | 1606           |
| फ्रतुबद्धाऽद्युमाने         | २११६         | गुणम्स्यविशेषाच्य         | •••  | १८२१           |
| ऋतेश्र उद्गुणसात्           | २०५३         | गुणलोपे च मुख्यस्य        | ***  | १८९९           |
| ऋत्यन्तरेश                  | 2048         | गुणशब्दस्तथेति चेत्       | •••  | 14<4           |
| ऋत्वन्तरेषु                 | 2111         | गुणाद्य ज्ञत्वम्          |      | १९ <b>६१</b>   |
| ऋत्वर्षे द्व                | १८४९         | गुणाद्वा द्रव्यशब्दः      |      | १६२०           |
| कृत्वर्थावर्श्वमति          | २१९६         | गुणानां च परार्थस्यात्    |      | २०९३           |
| ऋमध्येपम्ब                  | २१२७         | गुणार्थत्वादुपदेशस्य      |      | २२ <b>१</b> ७  |
| क्रमादुष्णमोऽन्ते           | १९४८         | गुणावेशश्च सर्वत्र        |      | 1884           |
| फ्रय <b>वशयण</b> पुरोस्क्—  | १६०६         | गुणेऽपीति चेत्            | •••• | १८१५           |
| ऋयणेषु द्व                  | १२७२         | गुणो वा श्रयणार्घस्यात्   |      | १७९९           |
| क्रियाणामधीविशेषस्वात्      | 2119         | गुणो वा स्थात्            |      | 1548           |
| किवार्थस्वादितस्य           | 8305         | गृहपातिरिति च             |      | 2364           |
| क्रिया वा देवता             | २२४१         | गोस्ववस्य समस्ययः         |      | १६२१           |
| क्रिया वा मुख्यावदान        | 1636         | प्रहणं वा दुल्यस्वात्     |      | २०७७           |
| क्रियानास्यात्              | १७९५         | प्रहणं समानविश्वानम्      |      | २०७८           |
| क्रिया स्वाद्धर्ममात्राणाम् | 1499         | प्रहणस्वार्थवस्वात्       |      | २०५०           |
| क्रियेत बाडर्भवादस्वात्     | १८२७         | प्रहणार्थं प्रयुज्येत     |      | १७०५           |
| क्रियंस्त वाऽर्थनिवृत्तेः   | १७३४         | प्रहाणां देवतान्यस्वे     |      | १९७२           |
| कविद्विभानेतिः              | 3 8 3 1      | ब्रह्लां च संप्रतिपत्ती   |      | 1619           |
| ¶. "                        |              | प्रहार्थं च पूर्वामेक्षेः |      | २२३०           |
|                             | १६१४         | 3                         |      | १८१६           |
| गणचोद्नायां यस्य विश्वम्    | 1410         | 1                         |      |                |
| गणादुपचयः                   |              | चतुर्थे चतुर्थेऽहाने      | •    | 1980           |
| गणेषु द्वादशाहस्य           | १४५४<br>१८५४ |                           |      | २२८७           |
| गते कर्णस्थियज्ञ            |              |                           |      | 1615           |
| गरवस्य च तदादिषु            | 1948         | चहर्शनिविकारः             |      | 1011           |

| , सुत्राणि ।                     |      | पृष्ठसंख्या । | নু <b>ঙ্গা</b> णি                 | -    | पृष्ठसंख्या । |
|----------------------------------|------|---------------|-----------------------------------|------|---------------|
| चह्हाब्दास्च                     |      |               | वःकाला स्वा <b>वतेत,</b>          |      |               |
| वरी वा छिद्धदर्शनम्              |      |               | तस्काछास्तु युप्कर्मस्वात्        |      |               |
| चोद्नानामनाश्रयाछिक्केन          |      |               | नस्काळो वा प्रस्तरवत्             | •••  |               |
| चोद्नाप्रभुत्वाच्च               |      | १८६६          | नस्युथवत्वं च दर्शयाते            |      | . १८७७        |
| चोदनाष्ट्रथक्त्वे                |      | २२०१          | तन्प्रतिषिध्य प्रकृतिः            |      |               |
| चोदना वा कर्णेस्सर्गात्          |      | १७९६          | तत्वतिवेचे च तथाभूतस              | य    | . १७८६        |
| चोदनाछिङ्गसंयोगे                 |      | १९०९          | तत्प्रयुक्तस्वे च धर्मस्य         |      | . १६६१        |
| चोदनाछिङ्गसंयोगे तद्विक          | ।र:  | १९१०          | नस्प्रवृत्तिर्गशेषु               |      | १९९३          |
| चोदनासमुदायात्तु                 |      | १६७१          | नत्प्रवृत्त्या तुंतन्त्रस्य       |      | 2798          |
| चोदनासु त्वर्षृवत्वात्           |      | १९५१          | तत्सम्कारश्रुतेश्च                |      | २०७९          |
| चोद्नैकत्वाद्राजसूर्य            |      | २१९०          | तत्र दानं विभागेन                 |      | १८८९          |
| चोदिते तु परार्थत्वात्           |      | १६८५          | तत्राम्यानृत्त्वनः                |      | 1685          |
| ਚ.                               |      | •             | तत्रामावस्य हेतुस्वात्            |      | १६३२          |
| छन्द्रितुय <b>य दष्टम्</b>       |      | १७५१          | 1त्र।विपतिषिद्धौ द्रव्य <u> –</u> |      | १७०३          |
| <b>छन्द्री</b> क्यंतिकमाद्व्युदे |      | १९८२          | <sub>त्रित्र</sub> हर्गेऽपीद्वासः |      | २०१९          |
| ज.                               |      |               | 1त्रीपधानि चोधन्ते                |      | 1633          |
| जगरसान्ति सामाभावा-              |      |               | ત્યાડા તેફવિયા.                   |      | 1896          |
| ₹₹6:                             |      | १९६८          | 1याऽऽज्यमा । <b>ग्रिर्</b> भीति   |      | 1535          |
| नपारवाकर्मयुक्ताः                |      | २२६९          | ाया <b>ऽ भेव</b> ःरणस्य           |      | 1441          |
| जातिनैवित्तिकं यथास्थान          | म्   | १७४४          | 14।5वउ ।छ नम्                     |      | १८२६          |
| जात्यन्तरेषु भेदः                |      | २२०७          | <b>त्याऽ</b> ऽशिरेऽपि             |      | ₹१८₹          |
| जुहोति चादनानाम्                 |      | १६२७          | त्थाऽऽरम्मास <b>म</b> नायाद्वा    |      | १५३१          |
| जैनिनेः परतन्त्रापत्तेः          |      | २२२२          | तथाकामें पदेशः                    |      | 1111          |
| ज्योतिष्टोम्यम्तु दक्षिणाः       | •••  | २०१४          | तयाचा छिङ्कदर्शनम्                |      | १८२२          |
| च∙                               |      | 1             | नथा च लिङ्कदर्शनम्                |      | १८९६          |
| तच्चोदनावेष्टेः                  | •••  | 1831          | तथा च डिङ्कदर्शनम्                |      | १९७४          |
| तच्छूतौ चान्यहाविष्ट्वात्        | •••• | १८२३          | तथाच सोमचमसः                      |      | १९०२          |
| ततश्च तेन संबन्धः                |      | 1891          | था चान्यार्थदर्शनम्               |      | 1800          |
| सतकावचनम्                        | •••• | 18(2          | तथा चान्यार्थदर्शनम्              | •••• | 1889          |
| ततोऽपि बाबवुक्तम्                |      | 2080          | नथा चान्यार्थद्शनम्               | •••• | 9090          |
|                                  |      | ,             |                                   | -    | •             |

| सूत्राणि ।               | S.B. | संख्या ।     | सूत्राणि                   | ££    | ।<br>। कि <del>क</del> ्न |
|--------------------------|------|--------------|----------------------------|-------|---------------------------|
| तथा चान्यार्थदर्शनम्     |      | 9060         | तद्युक्तं च कास्मेदात्     |       | २२२८                      |
| तथा चान्यार्थदर्शनम्     |      | २१२४         | नद्देशानां वा              |       | 1444                      |
| तथा चान्यार्यदर्शनम्     |      | 7888         | <b>नद्रभावेऽश्चिवदिति</b>  |       | १७३९                      |
| तथा चान्यार्थदर्शनम्     |      | 3136         | <b>तद्भ्यासः समासु</b>     | ••••  | १७१०                      |
| तथा चान्यार्थदर्शनम्     |      | 2122         | तदर्थमिति चेन              |       | २०९२                      |
| तथा चान्यार्थदर्शमम्     |      | २२४८         | नदावृत्ति दु               | ····· | १६१६                      |
| तथा चःग्यार्थदर्शनम्     |      | २२०२         | तदाऽवयवेषु स्यात्          | ••••  | <b>२१४२</b>               |
| तया चान्यार्थदर्शनम्     |      | २१९१         | तदुश्पत्तेवी प्रवचन —      |       | २२६४                      |
| तथाः चान्यार्थदर्शनम्    |      | २२०१         | तदुरपत्तेस्तु निवृत्तिः    | •••   | १७३२                      |
| तथा चान्यार्थदर्शनम्     | •••• | 1636         | तदुक्तदे। १म्              | •     | १७०१                      |
| तथा चान्यार्थदर्शनम्     | •••• | १७०९         |                            | •••   | १७०इ                      |
| तथा चान्यार्थदर्शनं कामु | -    |              | तद्युकस्योति चेत्          |       | १६६१                      |
| कायनः                    | •••• | 2196         | तद्वश्च देवतायाम्          | •••   | २०८७                      |
| तथा तद्ग्रहणे            |      | २०३९         | तद्देशानां वाऽग्रसंयोगात्  | ••••  | १९७२                      |
| तथा पथ प्रतिषेघः         |      | 2129         | तद्धि तथेति चेत्           | ••••  | २१८०                      |
| तथा पूर्ववति स्वात्      |      | १६२३         | रुन्त्रमध्ये विधानाहु।     | ••••  | १२४२                      |
| तथा भूनेन संयोगात्       | •••• | १८२४         | तन्त्रमध्ये विधानाद्वा     | ••••  | २२१७                      |
| तथा व्रतमुपेतस्वान्      |      | २२३∘         | तन्त्रिसमवाये चोदनातः      | ••••  | २२१५                      |
| तथा शरेष्वपि             | •••• | १६२६         | ात्रज्ञित्यवच्च<br>:       | •••   | १६१९                      |
| तथा स्यादध्वस्करूपायाम्  | ξ    | २१४२         | तःस्यायस्वादहष्टोऽपि       | •••   | २२६३                      |
| तथेतर <b>स्मिन्</b>      | •••  | १६२५         | तन्त्रवायस्यादशक्तेः       | ••••  | <b>२१</b> २८              |
| तथेतरस्मिन्              |      | २२८१         | तस्मिन् सोमः               | •••   | १६२८                      |
| तथेतरस्मिन्              | •••• | २१२२         | तस्मिन् वेषणम्             | ••••  | १८२४                      |
| तथेतर।स्मिन्             | •••  | ₹08€         | तस्मिश्च श्रपणश्चृतेः      | •••   | १६०३                      |
| तथेह                     |      | २१४९         |                            | •••   | १६०८                      |
| तथेह                     |      | २१२२         | तस्य घेनुरिति              | •••   | १८९२                      |
| तथेहाँपि स्थात्          | •••• | <b>१६</b> २४ | तस्य च देवतार्थस्वात्      | •••   | १२७५                      |
| तथैकार्थविकारे           |      | २०५१         | तस्य वाऽप्यानुमानिकम्      | ••••  | २०६८                      |
| तयोत्तरस्याम्            | •••  | 1979         | तस्याऽऽमयणाद् <b>महणम्</b> |       | १९६१                      |
| तद्भूतस्य। नादग्निवत्    | •••• | २१७.,        | तस्यां द्व स्यात्          | ****  | ₹<•₹                      |
|                          |      |              |                            |       |                           |

| सुत्राणि ।                              | ££   | उत्तरूया ।    | <b>प्</b> त्राणि ।           | á8       | सं <b>स्था ।</b><br>सम्बद्धाः |
|-----------------------------------------|------|---------------|------------------------------|----------|-------------------------------|
| तस्यां हु वचनादैरवत्                    |      | १७७७          | ं द.                         |          | M. 1911                       |
| तस्यीमयया                               |      | १९७७          | दिधि वास्यात्                | ••••     | 1985                          |
| तादेश्योद्धाः तदारूयम्                  | •••  | १७९७          | द्षि संवातसामान्यात्         | ••••     | १६०९                          |
| तान्त्रीणां प्रकरणात्                   |      | २०८८          | दध्नस्तु गुगमूतस्वात्        | ••••     | 1688                          |
| त। मेर्या वा सह                         |      | २०७९          | दध्नः स्थानमृतिसामान्या      | <b>₹</b> | 2806                          |
| तःसांच कृत्स्नवचनात्                    |      | १७ <b>१</b> ९ | दर्विहोमो यज्ञामिधामम्       |          | १६२६                          |
| <b>हुरु</b> येषमस्वात्                  |      | १९७४          | दर्शनमैष्टिकानाम्            | ••••     | १९९०                          |
| हुस्यवश्वाभिषाय                         |      | २०८०          | दर्शनाच्चान्यपात्रस्य        |          | 1886                          |
| हुल्या च प्रमुता गुणे                   |      | १८६८          | दर्शयतिच                     |          | १७०७                          |
| तस्येषु नाधिकपः                         |      | १६६२          | दशपेये ऋयप्रतिकर्षात्        |          | 3140                          |
| रुचे वाश्चिक्तदर्श्वनात्                |      | 1978          | दशमविसर्गव <del>य</del> नात् |          | 9009                          |
| तृचे स्याच्छृतिनिर्देशात्               |      | १७०५          | दशमेऽहात्रीते च              | ••••     | २००५                          |
| नृतीयसवने वचनात्                        |      | १९६१          | द्शिणायुक्तवचनाच्च           |          | 1638                          |
| तेन च कर्मसंयोगात्                      |      | १६०१          | दक्षिणेऽझौ                   |          | 3186                          |
| तेन च संस्तवात्                         | •••• | 3008          | दातुस्त्वविद्यमानत्वात्      | ••••     | २०३०                          |
| तेन त्वर्थेन यज्ञस्य                    |      | १६४३          | दाने पाकोऽर्थलक्षणः          |          | 1440                          |
| तेषु समवेतानाम्                         | •••• | ₹ ∤ ₹ ९       | दीक्षाणां चोत्तरस्य          | ••••     | ११११                          |
| तेषां चिकावदानस्वात्                    | •••• | १८२९          | दीक्षितादीक्षितव्यपदेशः      | ••••     | २०१२                          |
| तेषां द्व वचनात्                        | •••• | 1581          | दीक्षितस्य दानहोम            |          | २०६८                          |
| तेषां वा द्वचवदानत्वम्                  | •••  | 2028          | રીક્ષોપ <b>ત્રદાં च</b>      | •••      | २२००                          |
| तेषामप्रत्यक्षशिष्टत्वात्               |      | ₹<0}          | दृष्टः प्रयोग इति चेत्       |          | 1858                          |
| त्रयस्तथेति चेत्                        |      | १९९३          | दृष्टः प्रयोग इति चेत्       |          | 2115                          |
| त्रयस्तयात यत्<br>त्रयोदशरात्रादिषु     | •••  | 1411          | देवतयावानियम्येत             | •••      | १६१३                          |
| त्रवादशरात्रात्यु<br>त्रिकस्तृचे धूर्ये | •••  | १९५१          | देवता तु तदाशीष्ट्रात्       | ••••     | १७६१                          |
|                                         | •••• |               | देवतायाध्य हेतुत्वम्         | •••      | ₹<₹€                          |
| िन्दरसञ्च                               | •••• | १८९६          | देवतायास्स्वनिर्वचनम्        | ••••     | २०८८                          |
| त्रिवृति संख्यात्वेन                    | •••  | १९९६          | देवता वा प्रयोजयेत्          | ••••     | 1686,                         |
| त्रिवृद्धदिति चेत्                      | ·    | १९९५          | देशबद्धमुपांशुत्वम्          | ••••     | १६६२                          |
| व्यक्केवी शास्त्रहिकारः                 | •••• | १०१७          | देशप्टथक्रवात्               |          | 3 <b>3 \$0</b>                |
| इवनीकायां न्यायोक्तेषु                  | **** | १९७५          | दैक्षस्य चेतरेषु             | •••      | 1443                          |

| सत्राणि ।                    | a a  | ह्या ।        | सुत्राणि ।                 |                |      | संख्या। .    |
|------------------------------|------|---------------|----------------------------|----------------|------|--------------|
| द्यावीस्तथेति चेत्           |      | १७५४          | भार गार्थत्वातसोमे         |                | 20   | २२ <b>२९</b> |
| द्रवत्वं च।विशिष्टम्         |      | १६०८          | बारणे च परार्थः            |                |      | १७८३         |
| द्रम्यत्वेऽपि समुच्चयः       |      | २२७६          | थारा <b>संयोगा≂व</b>       | •              |      | १९७१         |
| द्रव्यदेवतं तथेति            |      | <b>२१</b> ३   | ધર્વેલ્વયોતિ               |                |      | <b>१९</b> 99 |
| द्रव्यदेवतवत्                |      | <b>२१</b> 8७  | वेनुवच्चाश्वद् <b>ति</b> ण |                |      | १९००         |
| द्रव्यविकारं तु पूर्ववत्     |      | २२७१          | श्रीवाद्वा सर्वसंयो        |                | •••• | २०८७         |
| द्रव्यविश्विसंनिधी           |      | 1661          |                            | न.             |      |              |
| द्रवदंख्याहेतुसमृद्धवम्      |      | १६६७          | न कर्मनेथोगात्             |                |      | १९८१         |
| द्वस्यस्य चाकर्मकःश्र-       |      | २१६ <i>७</i>  | न कर्मभंयोगात्             |                |      | <b>२२३</b> 8 |
| द्रव्यान्तरवद्वा             |      | २२१०          | न कर्मसंयोगात्             |                |      | २२३६         |
| द्रव्यान्तरे कृतार्थत्वात्   |      | २ <b>२</b> ०५ | न कर्मसंयोगारप्र           | योजनम्         |      | २१०९         |
| द्रव्यान्तरे निवेशात्        |      | १६२१          | न कर्भणः परार्थ            | वात्           |      | २२७७         |
| द्रब्देश्वारम्भगामित्वात्    |      | १९३१          | न क.छभेदःत्                |                |      | २२० <b>६</b> |
| द्रव्योपदेशाद्वा             |      | १६२७          | न कृत्स्नस्य पुन           | ·              |      | २१८१         |
| द्वादशाहरय व्युदहर्द्दरवा    | Į.   | १९७६          | न गुणार्थस्यात्            |                |      | २२३२         |
| द्वाद्श'हस्य सत्रत्वम्       | •••• | २०≀२          | न गुगार्थस्वास्त्रा        | À              |      | २०८४         |
| द्वादशाहे तस्प्रकृतिस्वात्   |      |               | . न गुणादर्थक्कतत्व        |                | •••  | १७ <b>६८</b> |
| द्वाद्शाहे द्व वचनात्        |      | २०१४ :        | न चाङ्गिविधिरन             | Ì              | •••• | १८६७         |
| द्धिपुरोडाशायम्              |      | २०९१          | ન વાન ફ્રંમજૂદ             | डूनी           |      | २०९१         |
| द्विभागः स्याद्द्विकर्मरवात् |      | २०३५          | न च.न्येनाऽऽनः             | વેત            |      | १८३६         |
| द्विरात्रादीनाम्             |      | १६११          | न चार्विशेपाद्वय           | <b>ब्रिश</b> ः | •••• | १८७७         |
| द्वेष्ये चाचोदनात्           | •••• | 1683          | न चेद्रयं प्रकल्प          | યેત્           |      | २०६३         |
| द्वेषं वा इर-हेदुस्वात       | •••• | १६९४          | ન પોલનાવિધિરો              | षत्वात्        | •••  | २१३९         |
| थ-                           |      |               | न चोदनाऽथक्त               | Ιđ             | `    | २१८८         |
| धर्मभात्रे स्वदर्शनात्       |      | 2111          | न चोदनाभितंबन              | धात्           | •••• | 3625         |
| वर्मस्थार्थकृतस्यात्         |      |               | न चोदनैकत्वात्             |                |      | २०१९         |
| धर्भोद्धा स्थात्             |      | ₹0(८          | न पंगदितस्वात्             | ••••           | •••• | १९५८         |
| धर्मानुग्रहाच्च              | ***  | १६०३          |                            | स्वात्         | **** | २१९८         |
| धर्माञ्जनहाच                 | **** | 1809          | न स्त्रिधानस्वात्          |                |      | १९९          |
| धर्मानुग्रहाच्च              | **** |               | न तदाशी होत्               |                | **** | 1499         |
| · To the series              |      |               |                            |                |      |              |

| सुत्राणि ।               | <b>रहसं</b> स्था |                                              | १ष्ठमस्या ।    |
|--------------------------|------------------|----------------------------------------------|----------------|
| न तञ्जूतवचनात्           | १८११             |                                              | २१३१           |
| न तुल्यस्थात्            | २०३०             |                                              | १६१५           |
| न तुरुवहेतुत्वादुर्मयम्  | २०५              | ्न वैश्वदेवो हि                              | २२३२           |
| न तृत्पक्षे यस्य         | १७८              | न बोस्पत्तिवास्यस्वात्                       | २१७२           |
| न स्वानित्याधिकारः       | २०८              | ६ न शब्दपूर्वत्वात्                          | २०६८           |
| न स्वेतस्प्रकृतिस्वात्   | १८8              | • न शास्त्रवसणस्वात्                         | २१८३           |
| न दक्षिणाशब्दात्तस्मात्  | १८३              | ९ न श्रुतिप्रातिषेषात्                       | 3144           |
| न देशमात्रस्वात्         | २१५              | ६ न सम्बायात्                                | २१५२           |
| न निर्वापशेषत्वात्       | १८9              | s न समवायात्                                 | 14<8           |
| न परार्थस्यात्           | १६८              | १ न समस्वास्थयाजवत्                          | १९९२           |
| न प्रकृतावक्तास्त        | 199              | < न संयोगष्टवक्त्वान्<br>— संयोगष्टवक्त्वान् | २१३०           |
| न प्रकृतावशब्दत्वात्     | २०9              | २ न संनिपातिस्वात्                           | २२१३           |
| न प्रकृतावशीन चेत्       | 344              | • नःऽऽधिकारिकत्वात्                          | १७३९           |
| न प्रयोगसाबारण्यात्      | २१८              | • नाऽऽरृत्तिषर्मस्यात्                       | १९٩٩           |
| न प्रसिद्धग्रहणत्वात्    | २०१              | १ नाबोदितस्वात्                              | १७४१           |
| न प्रत्रक्तियमात्        | २२३              | ।<br>नार्थप्टबक्त्वात्सवत्वात्               | २११०           |
| न यज्ञस्याश्रतित्वात्    | ! ६६             | ५ नार्थान्यस्त्रात्                          | १९१ <b>९</b>   |
| न डोकिकानामाचार-         | १६२              | s नार्याभावात्                               | २०५१           |
| न वाकृतस्वात्            | - २२३            | 1 15                                         | २१५८           |
| न बाडक्क मृतत्वात्       | 340              | 2 -1 i                                       | ત્… ૧૬૧૪       |
| न बाड्यान्तरसंयोगात्     | १८२              |                                              | २२२८           |
| न वाऽविरोधात्            | १२५              | ५ नान्यार्थत्वात्                            | ३३३८           |
| न वाक्श्वेष वात्         | १५९              |                                              | ६७३९           |
| न वाक्यशेषत्वादगुणार्थे  | १६३              | 1 -                                          | २१८०           |
| न वा परार्थस्वात         | १९४              |                                              | 1888           |
| न वा प्रधानत्वात्        | १९७              | 1 -                                          | २०३७           |
| न वा शब्दपृथक्त्वात्     | २०३              |                                              | २२३६           |
| न वा सैस्कः रश्च दस्यात् |                  | ,                                            | २२५९           |
| न वा स्याद्रणशास्त्रवात  |                  | 1 .                                          | 1086           |
| म या स्वाहःकारेण         | } <b>{</b> ?     |                                              | 1415           |
| न मा रसाहःकारण           | 11,              | Manuel Marie                                 | - 155 m (A.17) |

| सूत्राणि ।                                      | q g  | (संख्या ।       | સૂત્રાળિ !              |            | 88             | संख्या । |
|-------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------------|------------|----------------|----------|
| निकाविनां च पूर्वस्य                            |      | 1958            | परार्थत्वाच शव          | ।नाम्      |                | 8 . 6 }  |
| निस्यं वारणाद्वा                                |      | २२८३            | परार्थे न त्वर्थसा      | मान्यम्    |                | १७३६     |
| निस्यवारको विकल्पो                              |      | २२८३            | परा <b>वशब्द</b> त्वात् |            | ****           | 1998     |
| निस्यानुवादो वा                                 |      | २०४५            | परित्रयश्च              |            |                | 1646     |
| निभिक्तविषाताद्वा                               |      | १९७०            | पनिक्रीतवचन.च           | •••        | ••••           | १८३६     |
| निथमो का श्रुतिविशेषात्                         |      | १६९६            | परिक्रयाच               | •••        | ••••           | १८९०     |
| <b>निचमो</b> बोभयमागित्वात्                     |      | {ও৪১            | <b>परिक्र</b> यार्थम्   |            |                | १८६६     |
| निर्देशाद्वा व्यवतिष्टेरन्                      |      | શહેક.           | परिक्रयार्थविभाग        |            |                | २०१५     |
| निर्देशाह्य। बैदिकान म्                         |      | २२३:            | वरिमाणं चानिय           | भेन        | •••            | ₹₹₹      |
| निर्वपण्डवनस्तरण -                              |      | <b>दे दे</b> ०६ | परिविद्वयर्थस्वात्      | ••••       |                | २२४९     |
| निवृत्तिर्वाकर्षभेदात्                          |      | 1942            | परेषु चाप्रशब्द:        |            |                | १९७१     |
| नेर्बुत्तिर्भाऽर्थछोपात्                        |      | १७२/            | परेपा प्रतिषेत्रः       |            |                | १८६२     |
| निशियक्षे प्राकृतस्य                            |      | २२४२            | परो नित्यानुवाद         | <b>:</b>   | ••••           | १७८७     |
| निष्कःसस्यावभूये                                |      | २१६             | <b>वर्षक्षिकरण।च</b>    |            |                | १६०७     |
| निष्प <b>क्षश्र</b> हणानेति                     |      | १ <b>६२</b> ४   | पर्याञ्चिकतानामृतः      | મિં        |                | १७९३     |
| ने <b>च्छ∤वि</b> धानात्                         |      | १८५७            | पर्यक्रिकृतःनःमुल्स     | र्ने प्रान | i <del>-</del> | २१५४     |
| कंदेशस्य त्                                     |      | २१४ :           | पःम नहावेः              |            | ••••           | २१९€     |
| नैकावपदेशात्                                    |      | २००८            | पद्मावभीते चेत्         |            | ••••           | १८१३     |
| नेमितिके तुकार्यत्यात्                          |      | १ <b>८६</b> ०   | ९वमाने स्वाताम          |            | •••            | १९२६     |
| नेनितिकं तूसरात्त्रम्                           |      | १७११            | પદ્મગળે જુમ્મોશ્        | ≈—         | ****           | २२०१     |
| नैस्कर्तकेण संस्तवाच                            |      | १८३९            | पशुरवं चैक्सवट          | lią        | •••            | १,६९३    |
| <b>मोसरेणै</b> कवाक्यःवात्                      |      | २१५०            | પશુ. પુરોહાશાં∘         | कार:       | •              | १६०४     |
| मोपदिष्टःबात्                                   |      | २१९२            | पशुपुरो <b>ड</b> ाशस्य  |            | ••••           | १६०४     |
| मोस्पतिशब्दस्यात् .                             |      | १७५४            | पशुसवनीयपु              |            | ¥              | 2390     |
| स्यायानि व। प्रयुक्तस्वात्                      |      | २२२५            | पशुस्त्वेवम्            |            |                | १७७१     |
| ٠ ٩.                                            |      |                 | पशोरेकहाविट्टम्         |            |                | २०२१     |
| पश्चशारदीयास्तथा                                |      | २१९७            | पशोश्च विपक्तर्ष        |            |                | 274      |
| पत्नीसंवाजान्तस्वम्                             |      | • • •           | ∙શો વ હિજ્ઞર            |            |                | १५९      |
| पती थाक। अस्तानः स्त्<br>विकास                  |      |                 | વસ્તી च स દ્રશે         | •          | ••••           | २१७      |
| पर्यो व काक गमान्यक्<br>पर्यो व तस्त्रवानस्यात् |      |                 | ्र की ख कोदनै           |            | 66             | 7189     |
| नवा न तत्त्रनानतात्                             | **** | 1402            | 25. A 414.4.            | 1          | ****           | ,,,,     |

| स्वाणि ।                  | पृ <b>ष्ठ</b> संस | व्या ।      | मृत्राणि।                         | āi   | इन्ह्यो । |
|---------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------|------|-----------|
| पश्चीतुसंस्कृते           | ۶                 | २४२         | प्रकृत्यर्थस्वात्यौर्णमास्याः     |      | 2148      |
| पक्षे संख्या              | ٠ ۶               | 800         | प्रकृत्यनुष्रोधाच                 |      | १८७३      |
| पश्चतिरेकश्च              | ۶                 | २०२         | प्रकृत्यनुपरे।धाः                 | •••• | 1663      |
| पश्चभित्रानाहा            | 3                 | ६९२         | प्रकृत्या च पूर्व अत्             | •••• | 3 8 9 8   |
| पश्चानन्तर्थात्           | ۰۰۰۰ ۱            | ६०८         | प्रकृतिकालासत्तेः                 | .4   | २१८५      |
| प्रकर्य चाल               | ٠ ا               | <b>((</b> : | प्रकृतिदर्शनाच                    |      | ६०१६      |
| पात्रेषुच प्रसङ्घः        | ٠ ۶               | २२५         | ≗कृतिलिङ्कासंयोगात्               |      | १९०९      |
| पःणेस्त्वश्रातिभृत्वान्   | ۶                 | १७३         | ⊭कृतिवत्त्वस्य                    | •••  | 169       |
| पार्वणहोमयोः              | ٠ ١               | ७३८         | प्रकृतेश्चाविकार!त्               |      | १९९५      |
| शशुक्तेवा                 | ۶                 | २९१         | प्रकृती चाभावदर्शनात्             |      | 1999      |
| <b>पि</b> ण्डार्थस्वाच    | ٠ ا               | ८२५         | प्रकृती यथोत्पात्तिव <b>चन</b> म् |      | १७४३      |
| पुरम्तादैन्द्रवा यवस्य    | ٠ ا               | ९७३         | प्रकृती वा शिष्टस्वात्            | •••  | १९५६      |
| <b>१६षापन</b> यात्        | ٠ १               | ८३४         | श्गाथेच                           | •••• | १७१६      |
| पुरुषापनथीवः              | ٠ ا               | <b>८</b> ३३ | प्रणीतादि तथेति चेत्              |      | 1559      |
| दुरें इत्शाम्यामित्यधि—   | ٠ ۶               | ०८२         | प्रतिकर्षी वानित्यार्थेन          |      | १९७३      |
| पूर्वन्त्राच              | ?                 | ७९४         | प्रतिकर्षेच दर्शवति               |      | १२७३      |
| र्वस्य चाविःशिष्टस्वात्   | ٠ ا               | १०५         | श्रीतद्क्षिणं वा कर्तृसंबन्ध      | ।।त् | २१९१      |
| पूर्वस्थिश्रामःत्रत्व     | ٠ ا               | ८७२         | पतिनिधी चाविकासन्                 | •••• | १७५६      |
| पूर्वस्मिधावमृथम्ग्रः     | ۶                 | १६१         | प्रतिपत्तीतुते भवतः               | •••  | 1661      |
| ष्ट्रथक्तवाद्विधितः       | ۶                 | ११७         | प्रतिपात्तिर्वाडकर्म -            | **** | 3184      |
| १थुश्वरूषे                | ₹                 | ८२६         | पतिपत्तिर्वा स्था                 | ,    | २१८४      |
| षृषपाज्यवद्वा             | ۶                 | ०१४         | पतिपत्ति हिति चेत्                |      | 3163      |
| <b>દ્વ</b> ાહ્યે          | ٠ ۶               | ०५३         | प्रतिवत्तिम्तु शेषत्वात्          |      | २२७७      |
| <b>१७</b> च।य युगपद्विषेः | {                 | ९८८         | ⊿िप्रधानं वा प्रकृतिवन्           |      | २२०४      |
| ष्ट्रहार्थे बाऽतदर्थःवात् | ٠ १               | <b>९</b> ९८ | प्रति ।स्थलुश्च वषा               |      | २०३२      |
| १९अर्थेवं प्रकृति–        | ۱                 | ९९४         | प्रतिषिद्धविज्ञानाद्वा            |      | २०८६      |
| षृष्टार्थे ऽन्यद्रभतरति   | {                 | ९४८         | प्रतिथिष्य वित्रः नाद्वा          |      | २०९०      |
| [छेरसभोजनस्               | १                 | ९९९         | प्रतिषेवः प्रदेशे                 |      | २०५६      |
| र्शोर्वार्थः चाम्यासे     | ?                 | ८७७         | प्रतिषय: स्यादिति चेत्            | •••• | २०३६      |
| क्तरणविशेषःच              | {                 | ७९४         | तिरेपश्च <b>कर्भवत्</b>           | •••  | १८३९      |
|                           |                   |             | 3                                 |      |           |

| स्त्राणि ।                   | वृष्ठसंख्या ।  | सूत्राणि ।                           | पृष्ठ <b>संस्</b> या |
|------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|
| प्रतिवेधस्य त्वरायुक्तत्वात् | . २०४५         | पशंसा सोमशब्दः                       | १६०६                 |
| प्रतिवेधाच                   | . २०७७         | प्रशंसार्थमञामित्वम्                 | २०९४                 |
| प्रतिवेधाच                   | . १८६२         | सिद्ध <b>ग्रहण</b> त्वा <b>च</b>     | १८१९                 |
| प्रतिषेधादकर्मेति            | . २०६८         | प्राकृतस्य गुणश्रुतौ                 | १९३०                 |
| प्रतिवेधार्थवस्वात्          | . २०४३         | पाकाशौतथेति                          | , १८९७               |
| प्रतिवेधो वा दर्शनात्        | . २०४१         | प्रागायिकंतु                         | 1688                 |
| प्रत्यक्कं वा ग्रहवत्        | . २०२१         | ाजापत्देषुच                          | 1988                 |
| प्रत्ययात्                   | . १८८८         | पः।विस्तु रात्रिश <b>ब्दः</b>        | '१९५२                |
| प्रस्थहं सर्वसंस्कारः        | . २०१९         | प्राप्तेर्वा पूर्वस्य                | २०४४                 |
| प्रथमस्य वा काल्वचनम्        | . २१४४         | प्राथक्षितेषु चेकाध्यीत्             | २२६०                 |
| प्रथमं वानियम्बेत            | २१२३           | पाइयेत वा                            | २००६                 |
| प्रदानदर्शनम्                | १७८५           | , प्रासङ्किके प्रा <b>यश्चित्तम्</b> | १७८०                 |
| प्रदानंचापि                  | . १९७५         | प्रोक्षणाच                           | १६०७                 |
| प्रधानकर्मार्थत्वात्         | २१२६           | फ.                                   |                      |
| प्रधानं त्वङ्गभैयुक्तम्      | . १८६६         | फलचमसविधानात्                        | २२८७                 |
| प्रधान।च्यान्यसंयुक्तात्     |                | फलदेवतयोश्च                          | 3886                 |
| प्रधानापवर्गेवा              |                | क्रमा स्टब्स्स मिने ने               |                      |
| प्रयाजवदिति                  | . १९१८         | फडामावःक्षेति                        |                      |
| प्रयानानां स्वेकदेश —        | २०४७           |                                      | 7 809                |
| प्रयाने च तन्न्यायस्वात्     |                | फेकस्वादिष्टिश <b>ब्</b> दः          | ,5188                |
| પ્રયાનેડ <b>પીતિ चેત્</b>    |                | <b>વ.</b>                            |                      |
| प्रयाणे त्वार्थ —            | २२१६           | बहुवचनेन सर्वप्राप्तेः               | २१ <b>२</b> ०        |
| प्रयुज्यत इति चेत्           | १७०५           | बहुनामिति च                          | २०११                 |
| प्रयोगचीदनेति                | . <b>२</b> १8९ | o, ~                                 | २००९                 |
| प्रयोजनाभिसंबन्दात्          | . २०९६         | बहुर्यत्वाच                          | २१२५                 |
| प्रयोजनैकत्वात्              | . २१९४         | बाहुप्रशंसावा                        | …े १७७९              |
| पवृत्तत्वादिष्टेः            | . १९८८         | ंबुबन्बान् पवमानवत् "                | १९३२                 |
| प्रवृत्तवरणात्               | १२३४           | वहादाने                              | १९०३                 |
| प्रवृत्तेर्थज्ञहेतुत्वात्    | . १७९५         | ब्रह्माऽपीति चेत्                    | १२११                 |
| प्रवृती चारि 🔐               | . १५९६         | त्राह्मणाविहितेषु                    | २२ <b>६६</b>         |
| •                            | -              |                                      |                      |

| सूत्राणि ।                                    | पृष्ठसंख्या । | सूत्राणि।                      | पृष्ठसंख्या । |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| ч.                                            |               | वृष्टिकोषात्तु                 | १८९६          |
| मक्स्येति चेत्                                | १६२५          | मुख्यं वा                      | २२४७          |
| मक्त्येति चेत्                                | २१२२          | मेधपातिस्यम्                   | १७६०          |
| भक्षाणांतु                                    | १८३०          | य.                             |               |
| भागित्वाद्वा                                  | 1             |                                | 2.44          |
| भाषास्वरोपदेशादैरवत्                          | २२६२          | यजगानसंस्कारी                  | २०१६          |
| मृतत्वाच                                      | २२३४          | यजुर्युक्ते                    | ११८२          |
| मेदम्तु कालभेदात्                             | २१३१          | यनुषुक<br>यत्स्यनि वा          |               |
| मेदस्तु गुणसंयोगात्                           | २०१५          |                                | ११९८          |
| भेदस्तु तद्भेदात्                             | २२०१          | <b>थ्यार्थे त्वन्यायस्य</b>    | १७५१          |
| मेदम्तु संदेहात्                              | २२०५          | यथानिवेशम्                     | १९९१          |
| मोजनेतत्                                      | १९६८          | યથાશ્રુતોતિ                    | २०५४          |
| 4.                                            |               | वथोक्तं वा विप्रतिपत्तेः       | १९३४          |
| मधूदके                                        | १६०३          | यथोक्तं वा संनिधानात्          | ११९३          |
| मने।तायाम्                                    | १९३८          | यद्भीज्यावा                    | १७११          |
| मन्त्रवर्णाच                                  | १८०९          | यद्यपि चतुरवत्तीरित            | २०५४          |
| मन्त्रवणीच                                    | १७३९          | गर्दे तुकर्मणां                | २१३७          |
| मन्त्रविशेषनिर्देषात्                         | १२३२          | यदि तु <b>ब्रह्मणस्तद्</b> नम् | १९०३          |
| मन्त्राणां करणार्थत्वात                       | २२६४          | थिदेतुवचन।त्                   | १८8८          |
| मन्त्राणां संनिपातित्वात्                     | •             | यदि तु सांनास्यम्              | २०८५          |
| मन्त्राक्ष संनिपातिःवात्                      | १२२९          | વાંદે વાડવિષયે                 | १६२४          |
| मन्त्रेष्ववाक्यशेषत्वम्                       | २०७१          | यस्य छिङ्कमर्थसंयोगात्         | 1948          |
| मन्त्रोपदेशोवा                                | २२१२          | यस्य वा संनिधाने               | १९८8          |
| मानसमहरन्तरम्                                 | २००३          | यज्ञकर्भ प्रधानम्              | १६३५          |
|                                               | २०१६          | यज्ञस्य वा                     | 1668          |
| मान प्रात<br>मासिप्रहणसम्यास—                 | _ `           |                                | २१८२          |
| नासपाकप्रतिबेधा <b>च</b>                      |               | यज्ञोत्पत्त्युपदेशे            | २२३६          |
| गारासम्बद्धारायम्<br>मांसपाको विद्धितप्रतिषेष | २२३ <b>९</b>  | गाउवानुबाक्यासु                | २२७१          |
|                                               |               | याज्यावषट्रयोश्च               | _             |
| मुख्यधारणं वा                                 | २१८२          |                                | देरे १७       |
| मुरूथेन वा                                    | 1960          | 1 313411 - 5 111/1 ***         | २०११          |

| स्त्राणि।                    |      | 38   | संस्या ।       | सूत्राणि ।                         |            | £8      | संख्या ।    |
|------------------------------|------|------|----------------|------------------------------------|------------|---------|-------------|
| श्वाबस्स्वं वा               |      |      | २१२५           | <b>छिङ्कदर्शन।च</b>                | ,          | ••••    | २१९६        |
| षाबद्धे वा                   | •••• | •••• | २०१७           | <i>चि</i> ङ्गदर्शनाच्च             | ****       | ••••    | २१८०        |
| षावदुक्तम्                   | •••  | •••• | <b>११</b> २२   | <b>छिङ्कदर्शना</b> च्च             |            |         | 2141        |
| षाबदुक्तं वा कृत             |      |      | 8000           | <i>चिङ्गद</i> र्शनाच्च             |            | •••     | २१४८        |
| यावदुक्तमुपयोगः              |      |      | 1685           | छिद्ग दर्शनाच्च                    |            | ••••    | २०७८        |
| यूवबदिति चेत्                | •••• | •••• | 1681           | <b>टिङ्कदर्शनात्</b>               |            | •••     | १९४७        |
| वृंपशाकमेकालस्व              | ात   |      | २१६८           | लि <b>ङ्क</b> दर्शनाच्च            |            |         | १९६९        |
| येवां वाऽपरयोः               | •••  | •••  | ् <b>१६</b> ३३ | लि <b>ङ्कदर्श्वना</b> त्           |            |         | १९७९        |
| षोगाद्वा यज्ञाय              | •••• | •••  | <b>२२</b> ४२   | डि <b>ङ्ग</b> दर्शनात्             | ••••       |         | १९८२        |
| यो वायजनीये                  | •••• | •••• | २१८२           | छि <b>ङ्ग</b> दर्शनात्             |            | ••••    | १९९९        |
| बौद्यस्तु विरोधे             | •••• | •••• | 3386           | हिङ्कद् <b>र्शना</b> ब्याति        | रेकाच      |         | १७१४        |
|                              | ₹.   |      |                | छिङ्कं मन्त्रचिक्                  | विधिम्     | ••••    | १७४६        |
| रसप्रतिवेघो वा               |      |      | १७८८           | ଡି <b>ଙ୍ଗ</b> ୍ୟାସି <b>ସିଅ</b> ଥ୍ୟ |            |         | १९४८        |
|                              | ਲ•   |      |                | ा <b>छेङ्काविशेषानिदे</b> द        | गात्       |         | १६९१        |
| इक्षणार्था ज्ञुतश्र          | ति:  | •••  | १७९१           | :छङ्कसः घार <b>ण्या</b>            | Į          | • • • • | १५९९        |
| <b>छिङ्कदर्श</b> नाच्च       |      |      | 1966           | लिङ्ग च                            |            | •••     | १६११        |
| हि <b>क्र</b> दर्शनाच्च      |      |      | १६२६           | ଡିକ୍କାଣ                            | •          |         | १६७२        |
| <b>छिङ्कदर्शन</b> । च्च      |      |      | १६३२           | ांखङ्गाद्वा <b>श्रेषह</b> े        |            | •       | १६३३        |
| हिङ्गदर्शना <del>च्य</del>   | •••• | •••• | १७१८           | लिङ्गेन दब्धनि                     |            | •       | २०१७        |
| ष्टिङ्कदर्शन। <b>स्</b> व    | •••  |      | १७१३           | उंके कर्मार्थस्थ                   |            |         | २११४        |
| हिङ्कदर्शनाच्च               |      | •••• | \$ 083         | लैंकिके तुब्ध                      |            | ****    | <b>२१८१</b> |
| क्षिक्षदर्शनाच्च             | •••• |      | १७४६           | लीकिके दोषसं                       | शेगात्     | ••••    | १७४७        |
| छि <b>ङ्क</b> दर्शना≂च       | •••• | •••• | १७५८           |                                    | <b>ਰ</b> . |         |             |
| कि <b>क्ष</b> दर्शनाच्य      |      |      | १८११           | લ્લુઓળાં તુ                        | ••••       | ••••    | १७६९        |
| <b>छिङ्ग</b> दर्शनाच्च       |      | •••• | <b>१८१</b> ४   | बचन मिति <b>चेत्</b>               |            | •••     | १६२२        |
| <b>∂कु</b> द्शनाच्च          | •••  | •••• | १८२१           | वचनामिति चेन्                      | •••        | ••••    | १६९९        |
| <b>छिङ्ग</b> दर्शनाच्च       | •••• |      | १८८९           |                                    |            | ••••    | १८३१        |
| हि <b>ज्ञ</b> दर्शनाच्च      | •••  | •••• | १५१६           | વચત વામાગિ                         | -          |         | 1699        |
| लि <b>क्</b> दर्शन। <b>च</b> | •••  | •••• | २२७२           | वननं वाहिरण                        |            | •••     | १८३१        |
| श्चिष्यदर्शना <b>य</b>       | •••• | **** | २२४१           | वचनं वा <b>सत्र</b> त              | गत्        | •••     | 1484        |
|                              |      |      |                |                                    |            |         |             |

| सूत्राणि ।                      | <b>१</b> 8संख्या । | सूत्राणि ।                           | प्रक्रिकेश ।    |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
| व चनास्कर्मसयोगेन               | २१९९               | विकल्यो वा प्रकृतिवत्                | १७६४            |
| वचनात्वरिष्टृति                 | 196                | र विकल्पो वा समस्वात्                | १९४८            |
| वचनात्संस्थान्यस्वम्            | १९६९               | ५ ।वे हरूको वः समुच्च यस्य           | २१६७            |
| वचनासु तन्त्रभेदः               | २१९                | ्विकारस्तस्त्रयाने                   | १६८७            |
| बचनालु बह्नाम्                  | २००                | ( विकारस्त्वप्रकरणे                  | १८७८            |
| वचनाद्तद्नतस्वम्                | २००१               | <sup>७</sup> विकारस्तु पदेशस्वात्    | १७७०            |
| वचनादसंस्कृतेषु                 | ३३८                | िविकारस्थान इति                      | २१८८            |
| भचनादिति चेत्                   | 336                | ≀़बिकासच्चन                          | २२१९            |
| ६चनाद्विनियोगः                  | १७२                |                                      | २०९१            |
| <b>वचनानि स्वपूर्वस्वात्</b>    | १९२९               | विकारे तुतदर्थम्                     | १०७४            |
| वचनानीतराणि                     | ٠٠٠ ٢٤٠٠           | ं विकासी वा तद्र्थस्वात्             | १७९०            |
| बनिष्ठुसंनिधाना <b>दुरू</b> केण | {७७                | िविकारी ना तदुक्तहेतुः               | १७४६            |
| વષાના च                         | 3398               | ं विकारी <b>वा</b> तदुकहे <b>दुः</b> | २१८०            |
| वरणसृत्विज्ञामानमनार्थत्व       | धत् १८३∢           | ( विकार: कारणाग्रहणे                 | २२६३            |
| वर्जने गुणभावित्वात्            | १७८                | ः विकारः <b>पवम् नश्त्</b>           | २२९७            |
| वर्णे दुत्रादिः                 | १७२१               | ्तिहतीचापि                           | १७ <b>१</b> ९   |
| वषट्कारे नानार्थस्यात्          | २२६                | ्रातेकृती स्वनिययः                   | २०५२            |
| वसतीवरीपर्यन्तः(वे              | २२००               | ्र विक्रती प्राकृतस्य                | २०१३            |
| वसाहोमन्तन्त्रम्                | २१४१               | <sub>ह विकृती</sub> शब्दवस्वात्      | १८६५            |
| वाक्यमंग्रीगद्धोत्कर्षः         | 3१८                | र् ।वेच्छेदः स्तोमसामान्या           | त् १ <b>९६३</b> |
| वाक्यरेको वा                    | २२४                |                                      | १८७१            |
| वाक्यक्षेषो वाऋतुन।             | २०७१               |                                      | १८६९            |
| वालयानांसु                      | १७०                | ्विवित्वालेति चेत्                   | 1999            |
| वाग्विसर्गी हविष्कृता           | २१७१               | ु विविनगमभेदात्                      | na 1988         |
| वानिने सोमपूर्वत्वम्            | १६०                |                                      | 1447            |
| वासिति वानोपावहरणे              | २०१९               | <b>ર</b> ંત્રિઃવિઃરિતિ चેત્          | १९९०            |
| वासोवत्सम्                      |                    | <br>द्विधिरिति चेत्र                 | 3 ! 4 ?         |
| विकल्पःच दर्शयनि                | • •                | ६ विधिवत्यक्रसमावि <b>मा</b> गे      | २१३•            |
| विकरूपस्वेकावदानत्वात्          |                    | र्<br>विविशाब्दस्य मन्त्रस्वे        | १९२६            |
| विकल्पे त्वर्थकृष               | •                  | ८ विभिन्न बादशयणः                    | 3°K             |

| सुत्राणि ।               | £8                  | संस्था ।     | <b>्रश्राणि ।</b>                  |          | <b>28</b> 6 | ंख्या ।              |
|--------------------------|---------------------|--------------|------------------------------------|----------|-------------|----------------------|
| विषे. प्रकरणान्तरे       | •••                 | १७९९         | विहारप्रतिवेघात्                   |          | ••••        | १९९१                 |
| विध्येकस्वादिति          |                     | २१८१         | वृद्धिदर्शनाच्च                    |          | ****        | २२०८                 |
| विवेस्स्वितरार्थस्वात्   |                     | २१३०         | वेदिपोसणे मन्त्रः                  | म्यासः   | •••         | २२१०                 |
| विषस्तु तत्रमावात्       |                     | 1603         | चेदिनयोगादिति                      | चेत्     |             | १९९८                 |
| विधेस्तु विश्वकर्षः      |                     | १९९३         | वेट्रद्धननवतम्                     |          |             | २२४४                 |
| विधेरत्वेकश्चृतित्वात्   | ****                | २११०         | देगुण्यादिध्मा <b>व</b> हि         |          |             | १२४४                 |
| विद्यां प्रति विधानाद्वा |                     | २२६१         | वैरूपसामा ऋदुसं                    | વોગાત્   |             | १९९४                 |
| विप्रतिपत्ती तासाम्      |                     | 1610         | <b>च्य</b> पदेशश्च                 | •••      |             | १६०७                 |
| विश्रतिषत्तौ विकल्पः     | ••••                | १७५२         | <b>व्यवदेशाच</b>                   |          |             | १८१२                 |
| विप्रतिषंत्ती हविषा      |                     | १६०१         | व्यास्यातं तुस्याः                 | सम्      |             | २१३१                 |
| विश्रतिबिद्ध धर्माणाम्   |                     | <b>२</b> २४६ | ंन्युद्धत्याऽऽमादन <u>ं</u>        | ₹        |             | १८२६                 |
| विप्रतिवेघाच्च           |                     | २२३०         | त्युद्धश्चनं चावि                  | पतिपत्ती |             | १८१९                 |
| विश्रतिषेषास्त्रिया      |                     | १८७४         | त्रक्षमीच                          |          |             | 1066                 |
| विवातिवेधे तद्वचनात्     |                     | १८६०         |                                    | য়.      |             |                      |
| विश्रतिवेधे परम्         |                     | २२८५         | शङ्कते च निवृत्तेः                 |          |             | १८७९                 |
| विभक्तेवा                |                     | १९८९         | शङ्कते चानुगोषण                    | เส       |             | १९९०                 |
| विभज्य तु संस्कार-       |                     | २०१६         | રાસ્ક્રમેડાજોતે                    |          |             | 3909                 |
| विभवादा प्रदीपवत्        |                     | २१२९         | शब्द्विभागाच्य                     |          | •••         | 7886                 |
| विभागं चापि              |                     | १८५०         | ' शब्द्म!मध्यीच                    |          |             | १६३                  |
| विरोधित्वाच छोकवत्       |                     | २०५३         | 'शब्दान्त <b>र</b> स्वात्          |          |             | १६२९                 |
| विरोधिनामेकश्रुती        |                     | २ ४८         | शुरुदार्थश्च तथा                   |          |             | ११११                 |
| विहोधिना च               |                     | २०५३         | ्रब्दार्यस्यास्                    |          |             | १७०४                 |
| विरोध्यब्रहणःत्तवा       |                     | २०३९         | त्रक्षा प्रत्याद्विकार<br>सम्बद्धा | F-9      |             | १७०७                 |
| विश्वये च तदासत्तेः      |                     | १९९२         | ाञ्दार्थ <b>श्चा</b> पि            |          |             | १८८३                 |
| विश्वजिति बस्तस्वक्      |                     | २२५६         | शब्दासामञ्जन्या                    |          |             | ₹१८₹                 |
| विशेषार्था प्रनः         |                     | 3198         | 'श्रुष्वशीत चेत्                   |          |             | २०४३                 |
| विशेषोया                 |                     |              | ! શંચિહાન્તસ્વે વિ                 |          |             | २०४२                 |
| 2 2                      |                     | 3068         |                                    | ****     |             | २२२६                 |
| •                        | ****                |              |                                    |          | •••         |                      |
| विहितप्रतिषेषो वा        |                     | 1066         | शास्त्रातु विश्वो                  |          | •••         | २१८३                 |
| विहारप्रकृतिस्वात्       | , <del>1111</del> , | 1261         | िश् <b>ट</b> स्माचेतरासा           | ۹        | •••         | <b>१८</b> > <b>८</b> |

|                          |                | 1                                     | -    | A-mar 1      |
|--------------------------|----------------|---------------------------------------|------|--------------|
| सूत्राणि ।               | <b>१८५</b> ०वा | _                                     | 88   | भेख्या ।     |
| बिद्धा दुप्रतिषेषः       | ३०             |                                       | **** | १९५४         |
| ञ्चतेऽपि                 | १७             | ९२ संख्याया <b>श्च शब्दवस्वात्</b>    | •••  | १६२१         |
| शृतोपदेशाच्य             | १७             | २० पंख्याविहितेषु स <b>मुखयः</b>      | •••• | <b>२२११</b>  |
| शेषप्रतिवेधः             | १७             | <b>१३</b> परूपासामञ्जस्यात्           |      | २००५         |
| शेषमक्षाच्च              | १८             | ३७ पंख्यासु तु विकल्पः                | •••  | २२७४         |
| शेषभक्षास्तथेति चन्न     | २२             | ३३ पंततवचनाद्वारायाम्                 |      | २२६४         |
| शेषभक्षास्तयोति चेत्     | २२             | २ ४   अनियाते विरोधिनाम्              |      | १६३४         |
| शेषवदिति चेत्            | २२             | ३२ पंतहनंच वृत्तत्वात्                |      | <b>२</b> २३३ |
| शेषबद्धा प्रयोजनम्       | २१             | •१ संनहनहरणे तथेति                    |      | २२३८         |
| क्रोपस्य हि              | २१             | ०२ संनिवायंच                          |      | २००८         |
| शेषाणां चोदनैकःवात्      | ነৎ             | ९९ नेयोगोवा                           |      | १९३५         |
| शेषेच समत्वात्           | १८             | १७ संग्रपनंच                          |      | १८२५         |
| शेषे वासमैकीते           | ۰۰۰۰ ۲۰۰       | ९९ सम्कार्यातिषेवश्च                  | .,   | १७८६         |
| इवः मुत्यावषनम्          | २२             | ॰ २ ंग्कारप्रतिषेघो वा                |      | २१५५         |
| इयेनश्लाक्रस्यपक्षवष     | १७             | <sup>७९ म</sup> ंग्कारश्चात्रकरणे     |      | 8008         |
| श्रपणं चाब्रिहोत्रस्य    | २२             | ९७ सम्कारसामध्यीत्                    |      | १८७४         |
| श्रयणानां त्वपूर्वत्वात् | १७             | ८१ ं।काराणाचदर्शनात्                  |      | २१६०         |
| श्रुताश्रुतोपदेशाच       | २०             | १६ संस्कारास्त्वावर्तरन्              |      | 2388         |
| श्रुतितो वा डोकवत्       |                | १ । सहारे च तत्प्रवानत्वात्           |      | २२७३         |
| श्रुतिश्चेषा प्रधानवत्   | ۶۲             | <b>र</b> ंपस्कारे चान्य⊸              |      | 1996         |
| શ્રુતેશ્ચાતત્            | ţ'9            | ९२   पंस्कारेतुक्रियान्तरम्           |      | १८७३         |
| श्रुत्यर्थाविशेषात्      | २१             | २३ स्हारे युज्यपानानाम्               |      | 1831         |
| श्चत्यानर्थक्यामिति      | ۰۰۰ ۰۰         | 8९ नंस्कारो वा                        |      | १९३८         |
| ٩.                       |                | भंकासे वाद्रव्यस्य                    |      | १८३७         |
| षड्भिदींक्षयतीति         | १८             | 99 : संस्थागणे <b>९</b> तदम्यासः      |      | 1886         |
| षड्विंशतिरम्यासेन        | १७             | ६९ संस्था तद्देवतस्वात्               |      | १७९७         |
| षोडाशीनो वैकतत्वम्       |                | र संसर्थित्वाच                        |      | १७६३         |
| <del>स</del>             | •              | संतर्गिषु चार्थस्य                    |      | १७९८         |
| संस्था हु चोदनाम्        | 30             | ७ मंसर्गे चापि दोषः                   |      | <b>२२८१</b>  |
| संख्या स्वेवम्           |                | •२   स कपा <b>छे प्रक</b> त्या स्यात् |      | १८२५         |
| 4641 (444                | (%             | - 1 1/1 nus and (40)                  | •••  | ,,,,         |

| सुत्राणि ।                     | 28   | ंद्य । | स्त्राणि ।                | 28    | संख्या         |
|--------------------------------|------|--------|---------------------------|-------|----------------|
| तकुत्त्व स्वैकध्यम्            |      | १७५९   | समासेऽपि तथेति            |       | १७६८           |
| मञ्जूषा कारणकरवात्             | ***  | २११६   | समुच्चयं च दर्शयति        |       | २२७१           |
| <b>५</b> इन्द्राऽऽरम्मसंयोगात् |      | १६७७   | समुच्चयं च दर्शवाति       |       | १९२०           |
| प्रकृदिज्या का <b>मुकायनः</b>  |      | २१२९   | समुच्चयं च दर्शयति        |       | २२६९           |
| प्रकृतिते चेत्                 |      | २२०६   | समुच्चयं च दर्शयति        | ••••  | २२७३           |
| सकुत्तु स्यात्                 | •••• | २११३   | समुच्चयस्त्वदोषार्थेषु    |       | <b>२२६</b> १   |
| सङ्घत्मानंच                    |      | २१७.   | समुचयो वा                 |       | २२६८           |
| सगुणस्य गुणछोपे                |      | १९३६   | समुखयो वा प्रयोगे         | •••   | २२७३           |
| सति चनैकदेशेन                  |      | २०८३   | समुपहूर मक्षणाञ्च         |       | 1606           |
| सति चाम्यासशास्त्रत्वात्       |      | २२५९   | सर्वत्र तु ग्रहःम्नानम्   |       | १९१३           |
| सित चौपासनस्य                  | •••  | 3380   | सर्वस्वं च तेषाम्         |       | 14             |
| सस्यवादिति चेत्                |      | २२३०   | सर्वपृष्ठे पृष्ठशब्दात्   |       | १९९३           |
| सत्रमेकः प्रकृतिवत्            | •••  | २००७   | सर्वप्रतिषेबी वा          |       | १७७४           |
| सत्रमहीनश्च                    |      | १६०९   | सर्वत्रापिणाडापि छिङ्केन  | ••••  | २१२            |
| सत्रिष्टिङ्गंच                 | •••• | १६१२   | सर्वभेव प्रधानामाति       |       | १८६०           |
| सत्रे वोषाधिनचोदनःत्           | •••• | : ६१२  | सर्वविकारे त्वम्यासानर्थव | स्यम् | १८२६           |
| सतोस्त्वाधिवचनम्               | •••  | १८२९   | सर्वविकारो वा             | •••   | १९०३           |
| स व्धर्थः स्थादुमवीः           | •••• | १८१७   | सर्वस्य वा ऋतुमंयोगान्    |       | १८९६           |
| सनिवन्थेच                      | •••• | १८३६   | सर्वस्य वैककस्यान्        |       | २०१३           |
| संतापनमधः                      | •••  | १८२९   | सर्वस्य वैककम्यात्        |       | 1834           |
| समत्वाच्च                      | •••• | १८१२   | सर्वस्वारस्य दिष्टगती     |       | 1642           |
| समस्त्राच्च तदुत्पत्तेः        | •••  | १८६९   | सर्वातिदेशस्तु            |       | १७९४           |
| समत्वात्तु गुणानाम्            | •••• | १८८२   | सर्वासा गुणानामर्थवस्वा   | Ą     | २०५०           |
| समं स्थाच्छ्रातित्वात्         | •••• | १८९०   | सर्वे वा तद्रथस्वात्      | •••   | २२८९           |
| समारूयानं च                    | •••• | १८९०   | सर्वेषा चामिश्यनम्        |       | २२००           |
| समानदेवते वा                   | •••• | १९४०   | सर्वेषा वा दर्शनात        | ••••  | १६२            |
| समानवचनं तद्वत्                |      | २१६१   | सर्वेषामविशेषात्          |       | १९३            |
| समःनः काळसामान्यात्            |      | २१६२   | सर्वे वा पुरुषापनयात्     | ••••  | १९०३           |
| समाधिवचनात्                    |      | १७९६   | स छोकिकानाम्              |       | ! <b>!</b> ? ! |
|                                | **** |        |                           |       | ,,,,           |

| सुत्राणि                                |        | ष्ठतंत्र्या ।  | सत्रः णि ।            |             | पृष्ठपंहरा ।     |
|-----------------------------------------|--------|----------------|-----------------------|-------------|------------------|
| सुन्नाम<br>सस्तुटशास्त्रो वा            | -      | १ <b>९</b> ६४  | स्याद्व:ऽनारम्याः     | चित्रतात    | १ <b>१७३</b>     |
| सहरवे नित्यानुवादः                      | •••    | १२९७<br>२१९७   | स्याद्वाऽऽवाहन(       | _           | १९४४             |
| सांनारबेऽप्येदम्                        | ••••   | ₹ ? <b>७</b> ७ | (याद्वा कालस्या       |             |                  |
| सांनारवं वा                             | •••    | १६०९           | याद्वा द्रव्याभि      |             |                  |
| साकल्यविधानात्                          | ••••   | २१ <b>२</b> ५  |                       |             | १९४४<br>१८३१     |
| सामस्यायवानात्<br>साङ्गकाल्छातिस्वाद्वा | ••••   | 3199           | न्याद्वा पत्यक्षारि   | -           |                  |
| साङ्को वा प्रयोगवचनैक                   |        | 4 180          | स्याद्वा प्रासर्विक   |             |                  |
|                                         | त्यात् |                | स्याद्वा व्यवदेशा     |             | १८३९             |
|                                         | •••    | १९७४           | स्याद्वा होत्रध्वर्यु |             | २२३२             |
|                                         | •••    | २१७१           |                       |             | २०३२             |
| सा पश्नामुत्यत्तितो                     | ••••   | १८८६           | स्याद्विश्वये तस्य    |             | १९९५             |
| साष्ठदश्यात्रियम्येत                    | ••••   | २०८१           | स्याद्विशये तन्त्र    | ॥यत्वास्त्र |                  |
| सामप्रदेशे विकारः                       | •••    | १७२५           | कृतिबत्               |             | २०१०             |
| सामस्वर्धान्तरे श्रुतेः                 | •••    | १९२०           | म्यादुत्पत्ती कार     |             | . , , , ,        |
| सामानि मन्त्रमेके                       | ••••   | १७००           | स्याद्धः।र्थस्वात्    |             | ·· i९३८          |
| साम्नां चोत्पत्तिभाषध्यात               | l      | १९९९           |                       | स्यक्षाश्च- |                  |
| मुत्यावित्रुद्धै।                       | ****   | १२०२           | ष्टत्वात्             |             | . १८५३           |
| मुब्रह्मण्या तुतन्त्रम्                 | ••••   | २१७८           | स्याञ्जिङ्गमावात्     |             | १६००             |
| सोमान्ते च प्रतिपत्ति-                  | •••    | २१७२           | स्युर्वाऽर्थवादत्वात  | i           | . 1698           |
| स्तुतिब्यपदेशमङ्गेन                     | ••••   | 2000           | स्युर्भ होतृकामाः     |             | १८९२             |
| स्तोभस्यैके द्रव्यान्तरे                | •••    | १७२७           | स्नुगःभेषः रणः भार    |             | . 1968           |
| स्तोमविवृद्धी                           | ••••   | १९९३           | स्रोवेण बाऽगुणर       |             | . २०४९           |
| स्तोमविवृद्धी त्वधिकम्                  | ••••   | १९२३           | स्वप्तनद्शितरणाभि     | वर्षण       | २२११             |
| स्तोमस्य वा ताल्लङ्कत्वात               |        | १९९६           | स्वयोनी वा            |             | . १९४०           |
| स्थाणी तु देशमात्रस्वात्                |        |                | स्वरुस्तन्त्रापवर्गः  |             | . २१७०           |
| थानात्तु परिछुप्येरन्                   |        | २२८३           | स्वर्दशं पाति वीक्ष   | ागम्        | . 1969           |
| स्मृतेर्वा स्यात्                       | ••••   | १२८६ :         | (वस्थानत्वाच्च        |             | . २२९७           |
| यात्तद्धर्मत्वःत्                       |        | १९५७           | स्वस्थानविवृद्धिव     | i           |                  |
| बारपोर्णमासीवन्                         |        | ₹१8५           | स्वामिश्चवचनम्        |             |                  |
| वात्प्रयोगानिर्देशात्                   | ••••   |                | स्वाभिनि च दर्शन      |             | . १८६७<br>. १८६७ |
| યાદુર્ધચોદિતાનામ્                       |        |                | स्वामिनो वैकशब        |             |                  |
|                                         |        |                | 11140                 | ષાત્        | . १७६१           |

| सूत्राणि ।                      | £8€  | स्या । | सुत्राणि ।                | 5    | छसंख्या ।     |
|---------------------------------|------|--------|---------------------------|------|---------------|
| स्वान्याख्याः स्युः             |      | २०११   | हविधाने निर्वयणार्थम्     |      | <b>२</b> २२७  |
| स्वार्थस्वाद्वा व्यवस्था        |      | १७३७   | हविभेदास्कर्षणः           |      | २०२३          |
| स्विष्टकुच्छ्वणान्नेति          |      | २२५७   | हविषा वा नियम्बेत         | •••• | १६०६          |
| स्विष्टकृति मसप्रतिषेवः         |      | २०४१   | हविष्कृतसन्त्रीयेषु       |      | २२४१          |
| स्विष्टकृदाबापिकोऽनुयाने        |      |        | हावण्क्कद्भिगुपुरोतुवानया |      | २२१३          |
| <b>स्विष्टकृद्दे</b> वतान्यत्वे |      | १९३५   | हविया वा गुगभूतत्वात्     |      | २०८१          |
| स्वेच                           | **** | १७१४   | हिरण्यगर्भः पूर्वस्व      |      | 1/19          |
| ₹.                              |      |        | हिरण्यमाज्यवर्मः          |      | १६०२          |
| हरणे वा श्रुस्यसंयोगात्         |      | २०२०   | हीत्रास्त्र विकल्पेरन्    |      | २२ <b>१</b> ८ |
| इविर्मणे परमुत्तरस्य            |      | १६१३   | होत्रे परार्थस्वात्       |      | २२८६          |

## पञ्चम-षष्ठभागस्थसूत्राणां सूचीपत्रं समाप्तम् ।

# टुप्टीकासहितशाबरभाष्यसहिते मीमांसादर्शने शुद्धिपत्रस् ।

|        | -                            |                          | ***                    |                   |
|--------|------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
| पुटे प | । <del>ङ्व</del> ती अशुद्धम् | शुद्धम् ।                | पुटे पङ्कती अशुद्धम्   |                   |
| १९४८   | १ धिक                        | विक                      | ,, २५ वहुत्वं          | बहुत्वं           |
| १९५२   | १३ प्राप्तिरुद्ध             | प्राप्ति <del>स्तु</del> | २००९ २२ अभिधा          | અમર્થા            |
| **     | २९ नःव                       | बोध                      | २७ अमि                 | અમિ               |
| १९५७   | ९ स्याद्धर्म                 |                          | २०११ १७ गृह            | गृह               |
| १९६०   | १२ शवण                       | રો પેળ                   | २०१६ १२ क्राइन         | कृह्।न            |
| 1900   | ર વર્તો                      | वर्ता                    | २०१४ १२ दृष्ट          | द्ध               |
| 19     | १७ निर्वतिः                  | निर्वृत्तिः              | २ <b>१</b> दशाह        | दशाहे             |
| १९७८   | १७ नवा                       | गवा                      | २०१५ १३ निवृत्तेः      | निर्वृत्ते:       |
| "      | २२ ग्रम्।                    | श्रम् ।                  | २३ हर्तव्य             | हर्तव्य           |
| १९७९   | २६ शुकाम                     | शुकामः                   | २०१७ २७ पग             | 159               |
| १९८०   | ७ ऐन्द्र                     | ऐन्द्र                   | <b>२०२० १ तत्रे</b> ३इ | तत्रैवाह          |
| 1961   | ६ एवा                        | <b>ए</b> वा              | ⊌ ક્રિંત∉ર્દ           | कि ताईं।          |
| 1969   | ३ पर्शवृ                     | पर्या-                   | १२ इपे                 | <b>छ</b> मे       |
| १९८३   | ५ सघ                         | मवा                      | ११ एव                  | ए व               |
| १९८७   | <b>રર</b> નીય                | र्नाय                    | २० भव्य                | माद्य             |
| ,,     | २४ थस्य                      | પ <del>ેદ</del> ્ય       | २०२ { १३ प्रकल्स       | प्रकरिं           |
| १९९०   | ৭ ৰ্বর                       | ર્વર્ત                   | २०२२ १६ कत्थ           | कस्य              |
| 1991   | ९ व्वह सु                    | ष्वहःसु                  | २०३१ १७ संबन्ध         | संबन्दः           |
| १९९४   | १ उवध्यादि                   | उक्टवादि                 | २०३२ १० तस्या          | तस्म।             |
| १९९४   | ११ वेषा                      | यथा                      | २०३३ १६ तं≣य           | ล์อย              |
| ,,     | २६ सामकार्थे                 |                          | २ ३४ १७ किं            | र्वित             |
| "      | <b>१३</b> त्रिकृ             | ।त्रिवृ                  | ૨૦૨૧ ૧૦ વાલોડ          | वादोऽन            |
| १९९७   | १ मध्य                       | मध्य                     | २०३६ १५ कि             | 14                |
| 1997   | २८ उभयाः                     | उभयो:                    | २०३९ २४ स्चितः।        | सुवि गः           |
| २००१   | १८ कतृगं                     | कतृणां                   | २९ शमा                 | प्रमा             |
|        | १८ नाम्य                     | नान्य-                   | २०४३ १५ दुत्तरं।न्     | दुत्तरान्         |
| २००५   | २६ बच्छूय                    | वस्छूय                   | २ ८ तत्यां             | तस्यां            |
| १००८   | २ भविष्य                     | मविष्य                   | २०१४ १० अनाकस्प्य      | <b>अनाकाङ्क्य</b> |

| ्ट्रेट प <b>र्</b> ष | भी ह    | हुम् अ            | गुद्धम् ।         | gटे <b>प</b> ब | क्तौ | अशुद्धम्           | शुक्रम् ।        |
|----------------------|---------|-------------------|-------------------|----------------|------|--------------------|------------------|
| - "                  |         | यान्त             | यान्ति ।          |                | १७   | प्राप्ति           | प्राप्ति         |
|                      | <br>१२: | गतिबैकार्थ        | प्रतिवेधार्थ      | २०५९           | •    | शेव:               | शेषः             |
|                      |         | नात्राङ्करेति     | नात्राङ्गरीति     | २०६०           | \$8  | पर्युदाम           | पर्युदास         |
|                      |         | श्रुतिरुःस्       | श्रुतिरुत्सू      |                |      | नंस                | न पुंस           |
| २०४५                 | 4       | • •               |                   | २०६२           | ?\$  | प्राप्त            | प्राप्त          |
|                      |         | न्यायोऽव          | न्यायोऽत्र        | २०६३           | 8    | संबन्ध             | संबन्ध           |
| ₹•8€                 | 3       | ऽऽभारेण           | ऽऽघ रणे           |                | ,,   | अर∣त्र             | आतिरात्र         |
| 9 : 8 9              | १२      | आउ६               | <b>আ</b> ড়েয়    |                | ٩    | वाद्न              | वादत्वेन         |
| , -                  | •       | અનવાર્દ્ધ         | अपूर्वाई          |                | (    | <b>ब</b> श्चित्वा  | वावित्व          |
| २०४८                 |         | <b>प्रव</b> ⊦नन्  | <b>प्रयाजान्</b>  |                | 15   | वि रूपो            | विकरणे           |
| • • •                |         | <b>વ</b> ર્દ્ધવઃ  |                   | २०६४           |      |                    | संबन्ध           |
|                      |         | खादिस्यैत         | खाँदिरववा         |                | ₹€   |                    | विधे:            |
|                      |         | <b>प्र</b> हणपर्थ | प्रहशमर्थ         | :              |      | <b>चुकश्च</b>      | <b>बुकाश्च</b>   |
| २०४९                 |         |                   | बीहीन्            |                | २५   |                    | विषे:            |
| ,                    | -       | ণভ হা             | पलाश              |                | २८   |                    | ञार्तिक          |
|                      | 23      | વહ શ              | पछ।श              |                | ,,   |                    | विषानं           |
| २०५०                 |         | मक्षणाग्छ         | मध्याकृष छं       | २०५५           | 3    | विकट् <b>प</b>     | विकल्पः          |
| 3091                 | -       | विकल्यः           | विसस्यः           |                | `    | 614                | होत्रं           |
| 3043                 | 8       | स्यूचिथ           | समुचय             |                |      | इत्यनहु            | इस्यनाहु         |
|                      |         | •                 | •                 | 1              |      | बिवछ               | विकश्य           |
| 3065                 | 8       | न गुम             | न तुगुण           | २०६६           |      | भित्रर             | भिषार            |
|                      | 33      |                   | तस्म।             | २०६७           |      | ~~                 | <b>नुहु</b> यात् |
|                      |         | <b>मेहीणा</b>     | ત્રીફીબા          | 1              | ٩    |                    | दोषी             |
|                      |         | વાર્ગ્ફરો         | परिह्नो           |                | •    | स्यने।थ            | स्पेनार्थ        |
|                      |         | ध्रुष             | ৠৢঀ               | २०७०           |      |                    | भारतां           |
| \$ 0 9 8             |         | •                 | ने <b>दे</b> ३व   | 3003           |      | . संहाराऽपि        |                  |
| २०५६                 |         |                   | प्रमान            | !              | ₹∢   | গ্ৰাণ-সং           |                  |
|                      | १९      | ५० उतः            | धाष्तुनः          | ,              | ,,   | , एति              | एबेनि            |
|                      | 98      | षडरीति            | बहर्शानि          | ₹0.9₹          | 3    | <b>, हर्वे</b> नीय | हवनीय            |
| 3094                 | 3       | मृज पतिः          | भूज( <b>प</b> तिः |                | 33   | अह्व               | <b>ज</b> ाह्वं   |

| <b>९</b> टे | पङ्व  | तौ अगुद्ध          | (शृद्धम् ।                 | पुटे प       | ङ्कती           | भगुद्रम्           | शुद्धम् ।           |
|-------------|-------|--------------------|----------------------------|--------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| २०७४        |       | दस्माकत            | तस्माकृत                   |              |                 |                    | विधाना              |
| २०७५        | २४    | श्रुंत             | श्रूयते                    | i            | ٩               | दृत्व              | द्रव्य              |
| २०७६        | १०    | चेद्ना             | चोद्ना                     | २०८८         | 10              | मुश्चेत्वे         | मुची स्वे           |
|             | १५    | इयनेन              | इस्यनेन                    |              |                 |                    | प्रस्था             |
| 3000        | ٩     | अम्बारिग्रह        | । अम्न्यतिग्र <i>ः</i> ह्य | २०२०         | २३              | चान्यःर्थ          | चान्यार्थ           |
| २०७७        | १०    | भग्न्याति          | अम्यति                     | २०९१         |                 | 9909               | २०९१                |
|             |       | गत्रेण             | रात्रेण                    |              | ş               | କା <u>କ</u> ୍ଷା    | नाङ्गम्             |
| २०७८        | २४    | मिते               | <i>ો</i> મેલિ              | २०९२         | ٩               | जानिसाहर           | व जामि-साहस्य       |
|             | २७    | वावयै              | वाक्ये                     | २०९३         |                 | तस्या-             | तम्मा-              |
| २०८०        | 10    | सर्कत्र्य          |                            |              |                 | त∗प्तःदेक          |                     |
|             | १९    | तस्यारम            |                            |              |                 | बेताद्वेबी         |                     |
|             | २८    | चतुरवत्त           | चतुरवत्ते                  | २०९٩         | 8               | च जामि             |                     |
|             | ٠,    | योजन               | प्रयोजन                    |              |                 | रसृगर्थ            | रमृतार्थ            |
| २०८१        | ₹ €   | सानाय्व            | सांगय्य                    |              | ,,              | स्तृष-<br>मवैनां   | ₹तृणा—              |
|             | २१    | स्तृगीयात्         | स्नृणीयात्<br>पुरा         | <b>१</b> ०९६ |                 |                    | भवना<br>स्वके       |
| २०८२        | 8     | યુરે               | <b>पु</b> रो               | 4046         |                 | सक<br>पुगेडाश      |                     |
|             | Ę     | <b>ग्ने</b> यति    | <b>ग्र</b> थेति            |              |                 | पुगेडाश<br>पुगेडाश | पुरोडाश<br>पुरोडाश  |
|             | 11    | सानाय्य            | सांन:स्य                   |              | "<br><b>२</b> ९ | •                  | पुराहारा<br>भियत्ता |
|             | १९    | विवीयते            | विभीयते                    | २०९७         |                 |                    | रति ।               |
| २०८३        | २०    | क्षीरणैव           | क्षीरेणैव                  | 10/0         | -               | रार।<br>कन्पकर्र   |                     |
| २०८४        | १९    | कर्द्रवैतत्        | कर्तुरेवैनन्               |              |                 | कारिष्याते         |                     |
|             | २३    | र्यां              | र्योगं :                   |              |                 | करे <b>ष्यतीते</b> |                     |
| २०८५        | ₹     | तुरब्द:            | तुशब्दः                    |              | ,,              | वाङ                | 46.5                |
|             | १८    | কা <b>ৰ্ভা</b> ৰ্থ | कालार्थ                    | २०९८         |                 | देष्ट्रप्          | देष्ट्रम्           |
| २०८६        | 8     |                    | नैतत्क                     |              |                 | વાયતે<br>વાયતે     | पदुर<br>घीयते       |
|             | १० रे |                    |                            | २०९९         | • •             |                    | सर्वे               |

विश्वेषस्चनस्—२०९९ — प्रमृति ३०३० पर्वन्तं प्रष्टसंस्या विवर्षः स्ता पतिताऽस्ति । तत्र ३०००-इत्यस्य स्थाने २१०० इत्येवं क्रमेण-२०३० — इत्यस्य स्थाने च २१३० इत्येवं क्रेयम् ।

पुटे परुवती अश्रद्धम श्रद्धम । पुटे पङ्कती अशुद्धम् शद्ध । २१०० ५ नैध नैव २१४९ ९ याग यागः ११ तावैत्कर्म तावैतकर्म २९ ऐककरूवं <u>ऐकफर्व</u> २१०३ २० दक्कम्बेम् दैककम्बेम् २० यथा यथा २१०६ २० कर्तस्यता कर्तव्यतां २२ मादय सादव ૨ ૧૦ ૭ ૧ વિધીય विधीय २१५० १३ ग्रह्म: प्राधाः २० मविस्य भवितव्य २१५३ १९ अगति अज्ञति १० तिस्रः तिस्र: २ मध्यान्ये सामान्ये २१५६ २१०८ २२ वर्षेडे र्बे मे २१६० ६ आलम्भंन्ते आलमन्ते २११७ ८ अर्थवांन्त अर्थवांस्त २१६१ १९ कथम कथम ३ म्छेदन छेदन २१६६ २ भेकस्य मेकस्य २१२१ ५ मिति उ मिति उ १६ धव-दग-२३ मित्येव मित्येव २१६४ २८ यस्येब यस्येव ২१२३ १७ বিঁহারি বিঁহারি र्१७० ३ सः≱न सकुत्कृत २१२४ १४ त्रवाणो त्र ः (णा २१७१ १८ पयोग प्रयोग २१२९ २४ वराऽप्या वेगाडऽच्या २१७२ २० स्वोत्सर्ग म्योत्सर्ग शक्य ते २१२८ २२ शक्यतः २१७३ १५ बॉध्येत बोध्येत 3 पिषत्ति विवन्ति 2131 २१३३ १२ स्यैवा स्यैवा २१७५ २० इां इमं २१७७ १६ स्तथा २ १३ ४१ कर्तब्यन कर्तब्यतः स्तथाऽ १२ त्वीरेमन्त्रावये त्वस्मिन्वाक्ये २० वचन वचन १५ त्यवर्थः त्ययमर्थः ३१७७ ७ वष्ट् वषट २१३५ २ त्कर्मणांनामि (त्कर्मणां १९ विमाक विमोक ) नामि तेत्काळा २६ तत्काला प्रधीनं धानेन २१८२ २६ वानेन ३ प्रवानं २० वास्याया २७३ प्रहर १ प्रहर वास्यायां २१२७ १९ प्रवाना "१ मुरूवे २ मुख्ये प्रवाना **२** : ४३ २२ भेदेन મેદેન २१८३ ५ रम्पवि रम्य वि 3888 ८ नास्य न, नास्य १९ याडमा वाऽमा २१४६ २५ वादमा त्रम- (वादमा-२५ सत्र स्तत्र त्रपन्तिकस्य ) शिकस्य' ŧq[ स्यम

| पुटे प       | <b>ब्द</b> ती | भशुद्धम्       | शुद्धम् ।            | ું કેટ્ટ     | क्वती       | अशुद्धम्                  | शुद्धम् । |
|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|-------------|---------------------------|-----------|
|              | २७            |                | वत                   |              | ٩/          | <b>बिशेष्य</b>            | विशेष     |
| 2164         | २७            | प्रात          | प्रातः               | १२२५         | ₹८          | ग. मू. ।                  | ग. मृ. ।  |
|              |               | बधेन           | बाधेन                | २२२६         | ₹•          | एवा                       | एवां      |
| २१८६         | 10            | न्तीति प्रहरू  | य, न्तीति,           | २२२७         | ₹•          | <b>ब्</b> यापार्          | व्यापार   |
|              |               |                | प्रह्त्य             | २२३२         | Ę           | <b>દીર્ભ</b>              | दीक्षे    |
| २१९०         | •             | मन्दयः         | नन्वयः               | २२३७         | १२          | वर्हि:                    | बहिं:     |
| <b>२१</b> ९१ | -             | निवर्त         | निर्दर्त             | २२४१         | 34          | e P                       | 190       |
| २१९२         |               | एवान्ता        | ए.बा. <b>ड</b> ऽन्ता | <b>₹</b> ₹88 | 10          | विस्करं                   | चित्करं   |
| २१९५         |               | ऐन्द्रम<br>रेन | ऐन्द्रम्<br>वैश्य    |              | २२          | ধান খ                     | धानं च    |
| २१९६         |               | વરય<br>चાર્યત  | वश्य<br>चार्यते      | ₹₹8€         | २४          | वरत्रिह                   | वरीप्रह   |
|              | ۱°            |                | कृतं                 | २२४७         | 11          | पर्शना                    | मर्शनाः   |
| 310:-        |               |                | रूप<br>बहींबि        |              | <b>{ 8</b>  | भव                        | भृय       |
| २१९७         |               |                | नहत्त्व<br>हवींपि    |              | ξ <b>'9</b> | मागाया                    | माणाया    |
|              |               | हवींपि         | -                    |              | २९          | विरोवे                    | विरोधे    |
| २१९९         |               | •              | कृत<br>वरी           | २२४९         | ę           | <b>दें</b> <del>व</del> य | दुभव      |
| 23.8         |               |                |                      | २२५२         |             | -                         | ત્રીળિ    |
| 22.2         |               | •              | मह्ना                | 1            |             | ७ इतीति                   | ९ इतीति   |
|              |               | प्राप्नोति     |                      |              |             | वैशेषीक                   | वैद्योपिक |
| १२०१         |               | _              | मृतस्या              |              |             | भिज्यते                   | मिज्यते   |
|              |               | र्चान्तेषु     | चीनतेषु              | <b>२२</b> ६२ |             |                           | श्रमेषे   |
| १२१०         |               |                | स्यात्               |              |             | करुगे ग                   | करपो वा   |
| २२११         |               | स्सल्हप        | R5@H5                | २२७९         |             | _                         | गणेषु     |
|              |               |                | विन्ता, ।की          |              |             | सनास्या                   | सांना-    |
| २२१५         |               |                | मैकत∙<br>-           |              |             |                           | य्या      |
|              |               | मेदो           | मेदो '               | २२७ <b>१</b> | २           | गुणं                      | गणं       |
| २२१७         |               | •              | पाशुकाः              |              | २०          | क्किथ                     | क्कार्य   |
| २२२२         | २३            | प्रयोग         | प्रयोग               | २२७७         |             | •                         | गणे       |
| २२२३         | २५            | ग्रहणा         | प्रहणा               | २२७८         | 4           | त यः।                     | तस्यैव    |

| श्रन्थनाम ।                                                  | मूल | यम्  |
|--------------------------------------------------------------|-----|------|
|                                                              | 60  | आ॰   |
| ९१ गोतमप्रणीतन्यायमूत्राणि-भाष्यवृत्तिभ्यां समेतानि।         | 8   | 6    |
| ०२ श्रीमञ्ज्ञगवदीता—सटीकरामानुजभाष्ययुता ।                   | ৩   | C    |
| ९३ दर्शपूर्णमासप्रकाशः-किंजबडेकरोपाह्नवामनशास्त्रिकतः।       | ६   | 93   |
| ९४ संस्कारपद्धतिः-अभ्येकरापाह्यभास्करशास्त्रावराचेता ।       | २   | ć    |
| ९५ काइयपशिल्पम्-महेश्वरोपदिष्टम्।                            | 3   | 9    |
| ९६ करणको स्तुभः – ऋष्णंदैवज्ञविरचितः ।                       | 0   | ٩    |
| ९७ मीमांसाद्र्शनम्-सतन्त्रवार्तिकदावरभा० भागषट्कात्मकम्।     | २५  | 9    |
| ९८ धर्मतत्त्वनिर्णयः-अभ्यंकरापाह्नवासुदवशास्त्रिपणीतः ।      | ٥   | 9    |
| ९८ धर्मतत्त्वनिर्णयपरिशिष्टम्- ,, ,,                         | ۰   | . 93 |
| ५९ भारकरीयवीजगणितम्-नवाङ्कुराटीकासहितम्।                     | २   | •    |
| १०० प्रायश्चित्तेन्दुर्शस्वरः-नागशभद्दविरक्तिः। कुण्डाकंयुतः | 19  | 9 •  |
| १०१ शांक्रपादभ्षणम्-पर्वतेदृत्युपाहरवुनाथशास्त्रिकतं दिभा    |     | 4    |
| १०२ अक्षवेवर्तपुराणम्—भागद्दयात्मकम्।                        | 8   | 8    |
| १०३ श्रुतिमारममुद्धरणम्-शिर्यपरनामकताहकाचार्यपर्णातम्।       | •   | 93   |
| १०४ चिश्चछलाक्ती-दिपणीविवृतिभ्यां समेता। धर्मशास्त्रप्रन्थः  | ١٦  | 94   |
| १०५ आश्वलायनगृह्यसूत्रम्-आधरायनाचार्यपर्णातम् ।              | 2   | 15   |
| १०६ दशोपनिषदः-मृतमात्राः।                                    | 3   | •    |
| १०७ लीलावती-श्रीमहास्कराचार्यप्रणीता। टीकाइयोपेता हिमागा     | 13  | •    |
| ९०८ व्या ०महाभाष्यम्(अङ्गाः॥ १वर्ञ्जविति,प.उ.यु.दिभागम्      | 18  | 8    |
| १०९ श्रीमद्भगवद्गीताप्रथमाध्याया-म.म.अम्यंकररीकायुतौ ।       | 3   | 3    |
| ११० ब्रह्मणिताध्यायः-भागद्वयात्मकः । भाष्यटीकीवतः ।          | 8   | 4    |
| १११ कायपरिञृद्धिः-प.म. अम्यंकरोपाद्धवासुदेशास्त्रिपणीता ।    | 3   | 8    |
| 11२ श्रीमद्भगवद्भीता-राजानकरामकविक्रवटीकायुता ।              | 3   | ٥    |
| ११३ मध्वतन्त्रमुखमर्दनम्-अपय्यदीक्षितकृतम् ।                 | 9   | c    |
| ११४ रुद्राध्यायः-विष्णुमूरिकतभाष्ययुतः । अद्वैतपरः ।         |     | 12   |
| ११५ रसरत्नसमुचयटीका-वामनात्मजविन्तामणिविरविता ।              | ş   |      |
| श्रीमत्पञ्जपुराणम्-महापुराणान्तर्गतं चतुर्भागात्मकम् ।       | २ ० | ٥    |
| सिद्धान्तदर्शनम्-महर्षिवदव्यासप्रणीतं निरञ्जनभाष्ययुतम्      |     | 8    |
| आधानपद्धतिः-किंजबडेकगपाह्ववामनशास्त्रिभिः स्ता ।             | 9   | 98   |
| पश्वालम्भर्मामांसा-किंजवडेकरोपाह्नवामनशास्त्रिवरिचता         | 0   | 9 0  |
| शिवभारतम-कवीन्द्रपरमानन्दविरचितम् । !                        | 9   |      |

#### आनन्दाश्रममुद्रणालयमुद्रितप्रन्थावल्या अकारादिवर्णानुक्रमेण यन्याङ्केन मूल्याङ्केन च सहितं मूचीपत्रम् ।

| <b>प्रन्याङ्काः</b>                     | मूल्यम्    |       | थाङ्काः                                 | मृल्यम् |     |
|-----------------------------------------|------------|-------|-----------------------------------------|---------|-----|
| ₹                                       | ॰ आ        | 0     |                                         | ₹०      | आ॰  |
|                                         | 4          | 8 : 0 | जीवन्मुक्तिविवेकः                       | 3       | 93  |
| ८७ अभिहोत्रचन्दिका                      | ર ૧        |       | जैभिनीयन्यायमाला                        |         |     |
| ८४ अद्वैतामोदः                          | २          | _     | ज्ञानार्णवनस्त्रम्                      | 9       | y   |
|                                         | 8          |       | ज्योतिर्निबन्धः                         | 3       | 94  |
| ५८ आचारेन्दुः                           | S          | ٥     |                                         |         | •   |
| आधानपद्धतिः                             | 9 9        |       | र्तानगयत्रासणम्                         | 38      | ۷   |
| १०५ आथलायन्गृह्यसूत्रम्                 |            |       | र्नानरीयमंहिता                          | 85      | 90  |
| ८१ आधरायनश्रीनस्वम् १                   |            |       | र्नेचिरीयारण्यकम्                       | ٩,      | 9   |
| ·६२ ईशकेनकटाद्युप०(गमा                  | o) २       |       | र्निचिशियांपनिषन्                       | 9       | 97  |
| 1                                       | 3          | ৽ ঀঽ  | ैर्नात्तरीयोपनिषद्भाग                   | यवा ० २ | 2   |
| . 4                                     | o 9        |       | त्रिस्थलीनेतः                           | 3,      | 92  |
| २९ उपनिषदां समुच्चयः १                  | <b>Ģ</b> 9 | ۹ ،   | ४ विशन्छरोकी                            | اج      | 94  |
| ३२ ऐतरेयबासणम् १                        | o 9        |       | दर्शपूर्णमामप्रकाशः                     | ,       | 93  |
|                                         | 3          |       | ६ दशोपनिषदः                             | 2       |     |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 3          | 9     | ५ रमास्यास्य<br>द्राह्मस्यणगृद्यस्त्रवा |         | ۰   |
| . 1                                     | 0          | 9 33  | यन्त्रनगरमानिवण्ड् र                    | TOHOS   | S   |
|                                         | ì          |       | धर्मनत्त्वनिजय:                         | 0       | S   |
| १११ कायपरिजुद्धिः                       | ì          |       | धर्मनस्य ०परिशिष्टम्                    |         | 93  |
| ६६ काव्यप्रकाशः                         | Ę          |       | नित्यापाटशिकार्णव                       |         | · 8 |
| ८९ काव्यपकाशः                           | 3          |       | निरुक्तम                                | 9 Ę     | 6   |
| ९५ काश्यपाशिल्पम्                       | 3          |       | नृभिंहपूर्वानरतापनी                     |         | 92  |
| ६ केने।पनिषत्                           | 9          |       | न्यायसूत्राणि                           | 8       | 6   |
| ५२ गणेदागीता                            | ર્         | c     | <b>पद्मपुराणम्</b>                      | २०      | ۰   |
| १ गणेशाधवैशीर्षम्                       | 0          | ξ.    | पथालम्मभीमांसा                          | 0       | 30  |
| ७३ गायत्रीपुरश्चरणपद्धतिः               | 9          |       | परिभाषेन्दुशस्वरः                       | ঽ       | ۰   |
| ६३ गौतमसूत्रम्                          | ٠<br>٦     | c 180 | )<br>पातञ्जलयोगसूत्रापि                 | ों ३    | ۰   |
| , -,                                    | 8          | ષ 3   | <b>पुरुषसू</b> कम्                      | ٥       | 8   |
| १४ छान्दोग्योपनिषत्(शां०                | ) <b>y</b> |       | पुरुवार्थीचन्तामणिः                     | 8       | •   |
| ६३ छान्दोग्योपनि०(रामा                  |            |       | : प्रश्नोपनिषत्                         | 9       | 0   |
| ७९ छान्दोग्योप०(मिताक्षर                |            | 0 90  | ॰ पायश्चित्तेन्दुशे <b>स</b> न          | (; 9    | 1.  |

| यन्थाङ्कनः                     | मृल्यम्         | -<br>ग्रन्थाङ्गः |                     | <b>ल्यम्</b> |
|--------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------|
| ₹.                             | अगु०            |                  | ₹€                  | े आ •        |
| ९९ बीजगणितं सटीकम् २           | •               | २ रुदाध्यायः     | 9                   | Ę            |
| <b>१</b> ५ बृहदारण्यकोषनिषत् ८ | ۰               | ११४ ,, अदृतपर: । | ۰                   | 9 3          |
| ६४ ु (गमानुजटी०) ३             | 8               | १०७ टीटावरी      | ą                   | •            |
| ३१ ,,(मिताक्षरा) २             | 92              | ८० वाक्यवृत्तिः  | •                   | G            |
| १६ बृहदारण्यकोषनिषद्भा०२       | ર ૮             | ४९ वायुष्राणम्   | 8                   | 97           |
| ७१ बृहद्योगतरङ्गिणी १०         | 92              | ८६ विधानमार्छा   | 8                   | 8            |
| ६८ वृहद्बलसंहिना 🥱             |                 | २० वृन्दमापवः    | ६                   | 12           |
| २८ बसपुरा <b>ण्</b>            |                 |                  | 3                   | ξ            |
| १०२ वसंवैक                     | <del>ب</del> ہـ | वा मन्दिर        | रेकाः               | 93           |
| २१ त्रसम्बा व                  |                 |                  | <del>स्</del> तरः ' | 9 93         |
| ६७ ., ब्रह्माशृ 🕤              | 3.4<br>3.4      | कालेय<br>- \     | 8 F                 | 8            |
| दीपिक काल न०                   | ~ `~            | 2145             | 6                   | ч            |
| ८२ ब्रह्ममूत्रवृ लेखक हुआप     | 6, 3            | ानेश !           | 9                   | 8            |
| ३४ भगवई                        | 114             | Lord? Honor      | (, 0                | 9            |
| 38 ,, (। शापक स्ता अ           | S) Ini          | न अभाव मानासादस  | 1;                  | 4            |
| 88 ., ( बण्ड                   | क्रम            | मस्या (          |                     | •            |
| ४५ ,, ( '                      |                 |                  |                     | ٥            |
| ری ,, (                        |                 |                  |                     | 53           |
| 169 ,,                         |                 |                  |                     | 8            |
| 117 .,4                        |                 |                  |                     | G            |
| ७५ भाष्य                       |                 |                  |                     | 9            |
| ५४ मत्स्य                      |                 |                  |                     | 8            |
| ११३ म≌                         |                 |                  |                     | 4            |
| १० माण्डू                      |                 |                  |                     | ۰            |
| ९७ मीमार                       |                 |                  |                     | •            |
| ९ मुण्ड <b>व</b>               |                 |                  |                     | 6            |
| ६० यतिच्                       |                 |                  |                     | 8            |
| ५० यतीन्द्र                    |                 |                  |                     | 6            |
| ४६ याज्ञकं                     |                 |                  |                     | ,            |
| ४ योगस                         |                 |                  |                     | ۰            |
| १९ रसरत                        |                 |                  |                     | 90           |
| ११ <sup>५</sup> रसर            |                 |                  |                     | Ę            |